# द्वितीय भाग

[महाराजा मानसिंहजी से लेकर वि० सं० १६६४ (ई० म० १६३८) तक]

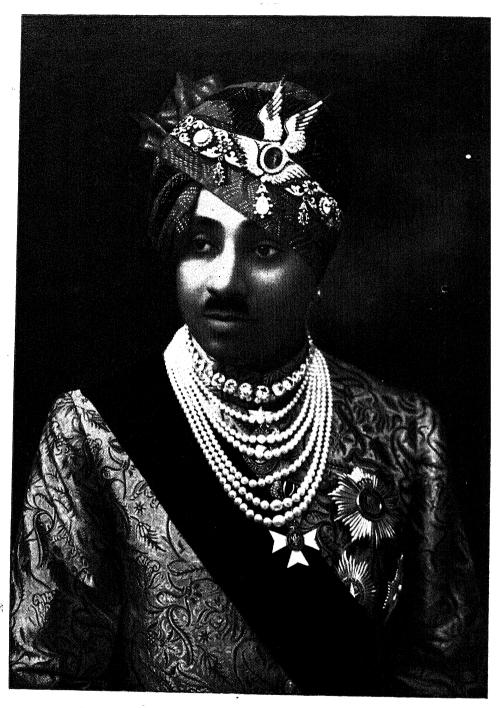

३७ एत्रर कमोडोर हिज़ हाइनेस राजराजेश्वर सरामद् राजहाप-हिन्दुस्तान महाराजाधिराज श्री सर उमेद्सिंहजी साहव वहादुर

जी॰ सी॰ ऐस॰ ग्राइ॰, जी॰ सी॰ ग्राइ॰ ई॰, दे॰ सी॰ बी॰ ग्रो॰, ए॰ डी॰ सी॰, ऐल॰ ऐल॰ डी॰, राजतिलक १६७४ (ई॰ स॰ १६१= ).



The Palace, Jodhpur, Rajputana.

#### SPECIAL SANAD.

It is a source of genuine satisfaction to us to express our appreciation of the loyal, honest and scholarly services put in by PANDIT BISHESHWAR NATH REU over a period of 30 years.

- 2. Under Mr. Reu's vigilant care, the Museum, the Public Library and the Archaelogical Department have achieved great success.
- 3. Besides this, Mr. Reu has successfully completed the very difficult task of completing an impartial STATE HISTORY in a scholarly manner. This history had shown no sign of progress during the last three generations and Mr. Reu's work has been well commended by Scholars in India and abroad, for the amount of patient care and diligent research devoted to it.
- 4. This Special Sanad for his commendable merits is, therefore, given to Pandit Reu.

MAHARAJA.

Brightland's Hotel, Dated, Camp Murree, the 23rd July 1940...

जोधपुर-महाराजा साहब द्वारा इस इतिहास के लेखक को प्रदान की हुई खास सनद।

# दितीय भाग

ने लेखक

परिडत विश्वेश्वरनाथ रेड

साहित्याचार्य

सुपरिग्टैग्डैग्ट-ग्रार्कियांलॉजीकल डिपार्टमैग्ट

श्रीर

सुमेर पब्लिक लाइब्रेरी

तथा

भूतपूर्व प्रोफ़ेसर-जसवन्त कॉलिज



[ कॉरस्पॉियडक्स मैम्बर—इग्रिडयन हिस्टोरिकल रैकई्स कमीशन ]





जोधपुर मार्फियॉलॉजीकल डिपार्टमैयट ११४०

जोधपुर गवर्नमैबट प्रेस में मुद्रित.

मूल्य सिजिल्द विना जिल्द

#### प्राक्-कथन।

पहले मारवाइ के इस इतिहास को एक माग में ही प्रकाशित करने का विचार था, परन्तु बाद में अनेक उपयोगी परिशिष्टों के कारण इसकी पृष्ठ-संख्या बढ़ जाने से 'इसे दो भागों में विभक्त करदेना उचित समका गया। इसी से इसके प्रथम भाग में प्रारम्भ से लेकर महाराजा भीमसिंहजी तक का और द्वितीय भाग में महाराजा मान-सिंहजी से लेकर वि० सं० १११५ (ई० स० ११३ = ) तक का इतिहास दिया गया है। साथ ही इस द्वितीय भाग में अनेक उपयोगी परिशिष्टों और समग्र इतिहास की वर्णानुक्रमिणिका का समावेश भी कर दिया गया है। इसके अलावा अनुक्रमिणिका में आए हुए समान नामों में मेद प्रदर्शित करने के लिये वहीं पर उनका यथा-सम्भव संचित्त परिचय भी जोड़ दिया गया है।

यहां पर यह प्रकट करदेना भी आवश्यक प्रतीत होता है कि इस इतिहास की उपयोगिता के विषय में देशी और विदेशी विद्वानों ने जो सुविचार प्रकट किए हैं, उनके लिये लेखक उन सब का अस्त्रन्त आभारी है और इसी से उनके प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करदेना अपना कर्तव्य समस्ता है।

पाठकों को यह सूचित करदेना भी अनुचित न होगा कि लेखक का लिखा राष्ट्रकूटों (राठोड़ों) का इतिहास, जिसका अंगरेज़ी और हिन्दी संस्करण क्रमशः ई० स० ११३३ और ११३४ में प्रकाशित हो चुका है और जिसमें कन्नोज-नरेश महाराजा जयचन्द्र तक का इतिहास दिया गया है, एक प्रकार से हिन्दू कालीन राष्ट्रकूटों का इतिहास है। साथ ही उसमें राष्ट्रकूटों और गाहड़वालों के वंश पर भी पूरी तौर से विचार किया गया है। ई० स० ११३८ में प्रकाशित इस मारवाड़ के इतिहास के प्रथम भाग में मुस्लिम और मरहटा-कालीन मारवाड़-नरेशों का और इसके इस दितीय भाग में ब्रिटिश कालीन मारवाड़-नरेशों का इतिहास प्रकाशित हुआ है।

इस कथन की समाप्ति के साथ ही यह निवेदन करना भी अप्रासिक्षक न होगा कि इस इतिहास में 'स्खलनं हि मनुष्यधर्मः' इस कहावत के अनुसार रही त्रुटियों के लिये विद्वान् लोग क्तमाप्रदान की उदारता प्रदर्शित करेंगे और यदि उनकी सूचना लेखक को देने की कृपा करेंगे तो अगले संस्करण के संशोधन में उससे विशेष सहायता मिल सकेगी।

श्रार्कियॉबॉजीकल डिपार्टमैंट जोधपुर श्राषाद सुदि १४ वि० सं० १११६.

विश्वेश्वरनाथ रेड

### जोधपुर-महाराजा साहब की प्रदान की हुई खास सनदं।

राजमहत्त **जोश्रपुर,** ( राजप्रता**म**ा ).

#### खास सनद।

पिएडत विश्वेश्वरनाथ रेउ ने जो ३० वर्ष से भी अधिक स्वामिभिक्त, ईमानदारी श्रीर विद्वा से पूर्ण सेवा की है, उसके लिए अपनी प्रसन्नता प्रकट करना हमारे लिए सची ख़ुशी का कारण है।

- २. श्रीयुत रेउ की सावधानतापूर्ण देख-रेख में श्रजायबघर, मार्वजनिक-पुस्तकालय श्रीर पुरातत्व-विभाग ने बड़ी उन्नति की है।
- ३. इसके अतिरिक्त श्रीयुत रेठ ने पच्चपातरहित सरकारी इतिहास के अत्यन्त कठिन कार्य को भी विद्वत्तापूर्ण रीति से समाप्त करने में सफलता प्राप्त की है। इस इतिहास के कार्य में गत तीन पीढोयों से कुछ भी प्रगति के चिह्न दिखाई नहीं देते थे, परन्तु इस कार्य में प्रदर्शित अविचल सावधानता और श्रमसाध्य खोज के लिए भारत तथा बाहर के विद्वानों ने श्रीयुत रेठ की बहुत प्रशंसा की है।
- इसिलए यह खास सनद पिएडत रेंड को उनकी प्रशंसनीय योग्यतात्र्यों के लिए प्रदान की जाती है।

ब्राइटलेंड्स होटल, कैंप मरो, २३ जुलाई ११४०.

उ**मेद्सिंह,** महाराजा.

<sup>9.</sup> इस 'ख़ास सनद' का चित्र इस भाग के आदि में महाराजा साहब के चित्र के सामने लगा है।

#### जोघपुर-राज्य के पब्लिक वक्सी मंत्री

का

#### वक्तव्य

मारवाड़ के इतिहास के इस दूसरे भाग को प्रकाशित करने के साथ ही इसके छेखक पिएडत विश्वेश्वरनाथ रेड अपने तेरह वर्षों के अथक पिरश्रम को पूरा कर रहे हैं। वे अपनी सफलता के लिये बधाई के पात्र हैं—यह बधाई केवल इसीलिये नहीं है कि उन्होंने बड़ी विद्वत्ता के साथ राठोड़ों के इतिहास से सम्बन्ध रखनेवाले ऐतिहासिक तथ्यों को सिद्ध करने में पिरश्रम उठाया है, किन्तु भारतीय और बाहर के अनुसन्धान करनेवाले विद्वानों और उनकी सभाओं ने उनके कार्य की जो समानरूप से प्रशंसा की है उसके लिये है।

इन दीर्घकालीन ऐतिहासिक घटनात्रों को इतने भिन्न-भिन्न स्थानों से लेकर कमबद्ध करना कोई साधारण सफलता का कार्य नहीं है। परन्तु पण्डित विश्वेश्वरनाथ इससे भी त्रागे बढ़ गए हैं श्रीर उन्होंने जहां-जहां से ये घटनाएं ली हैं, उन स्थानों के उन्ने का भी प्रयत्न किया है।

श्राम तौर पर ऐतिहासिक इस बात का श्रनुभव करते हैं कि यह कार्य श्रन्थकार में छिपे समय पर प्रकाश डालने का सफल उद्योग है श्रौर यह बात उनकी दी हुई सम्मितियों से सिद्ध है। वे लोग उपस्थित की हुई ऐतिहासिक बातों को श्रौर उनके लिये दिए गए प्रमाणों को भी स्वीकार करते हैं, यह भी पहले के समान ही प्रकट है।

पिएडत विश्वेश्वरनाथ ने इस कार्य को, जो उनके हाथ में लेने के पहले ३६ वष से यों ही पड़ा था, पूरा कर साधारणतया इतिहास को श्रीर खासकर मारवाड़ को बड़ा श्राभारी किया है।

एस. जी. एडगर, ग्राइ. एस. ई., पब्लिक वर्क्स मिनिस्टर, गवर्नमैन्ट ब्रॉफ जोधपुर. (1) With the publication of the second volume of the History of Marwar, its author, Pandit Bisheshwar Nath Reu brings to a close the assiduous work of some 13 years. He is to be congratulated on his achievement—not only for the pains he has taken in establishing the historical facts relating to Rathor History in a most scholarly manner, but on the general appreciation of the work as voiced by research scholars and learned societies in and out of India.

To marshal historical facts over such an extended period from so many diverse sources is no small achievement but Pandit Bisheshwar Nath has gone further than this in, that he has endeavoured to quote the source of the information presented.

That historians generally realise that the work is an attempt to throw light on an obscure period is obvious from the opinions they have expressed. That they accept the marshalling of the facts, and the evidence laid is however equally obvious.

Pandit Bisheshwar Nath in completing a work which hung fire for some 39 years prior to the commencement of his labours, has placed Marmar in particular and history in general under a debt of gratitude.

Dated 15th February, 1940.

Public of Gotton

S. G. EDGAR, I. S. E.,

Public Works Minister,

Government of Jodhpur.

Jodhpur.

#### जोधपुर-राज्य के मिनिस्टर-इन-वेटिंग

का

#### वस्तव्यं

मारवाइ के इतिहास का द्वितीय भाग मेरे सामने है। यह अपने ढंग का एक अनुपम प्रन्थ है, और प्रन्थकारद्वारा उस कठिन विषय को, जो कि ऐतिहासिक अन्धकार में ढका पड़ा था, सावधानी और विद्वत्ता के साथ उपयोग में लाने का पर्याप्त प्रमागा रखता है।

श्रीयुत रेड अपने १३ वर्षों के श्रनवरत श्रध्ययन और खोज के बाद एक शक्ति-शाली जाति के इतिहास का, विस्मृति के गर्त से, उद्धार करने में समर्थ हुए हैं, यह कोई साधारण सफलता नहीं है, श्रीर विशेषतया उस श्रवस्था में, जिसमें पण्डितजी से पहले के श्राधकारियों ने ५० वर्ष मे भी श्राधक लंबे समय से इसे श्रध्रा ही छोड़ रक्खा था और राज्य भी इसके लिये \* हजारों की संख्या में एक बहुत बड़ी रकम खर्च कर चुका था।

इस (ऐतिहासिक) विषय में मुक्त से अधिक योग्यता रखनेवाले विद्वानों ने इस प्रन्थ का अच्छा स्वागत किया है। मैं पिएडत विश्वेश्वरनाथ रेउ को उनके प्रन्थ की सफलता के लिये बधाई देता हूं और उनकी विद्वतापूर्ण खोज और पच्चपात-रहित निर्णय करने की चित्तवृत्ति के लिये, जो उनके प्रन्थ में स्थान-स्थान पर कलकती है, उनकी प्रशंक्षा करता हं।

में आशा करता हूं कि राठोड़ों के गौरवमय भूतकाल का यह इतिहास मारवाड़-वासियों को आगे भी गौरवमय भविष्य बनाने की प्रेरणा करेगा और इसके साथ ही श्रीयुत रेड का नाम भी जीवित रहेगा।

नरपतसिंघ,

( राम्रोबहादुर राम्रोराजा ) मिनिस्टर्-इन-वेटिंग,

गवर्नमैंट श्रॉफ जोधपर.

२६ जून, ११४०.

(१) No. C/204

Dated 29th June, 1940.

The Second Volume of the History of Marwar is before me. It is a unique work and bears ample evidence of a careful and critical treatment

by its author of a difficult subject which was shrouded in historical obscurity. That Mr. Reu after 13 years of hard study and research has been able to reclaim the history of a mighty people from the abyss of oblivion is no mean achievement specially when the work was left incomplete by Panditji's predecessors for a long period of over 50 years and the State had undergone huge expenditure over it in thousands.

Persons more qualified on the subject than I am have received the book well. I congratulate Pandit Bisheshwar Nath Reu on the success of his book and compliment him on his spirit of critical inquiry and unbiased judgment which pervades his work.

Let me hope this account of the glorious past of the Rathors will inspire Marwaris to build up yet a glorious future with which will go down the name of Mr. Reu.

26th June, 1940.

NARPAT Singh,
Minister-in-Waiting,
Government of Jodhpur.

<sup>\*</sup> लाखों-Lacs.

# ( घ )

# विषय-सूची।

|                                               |                  |                                         |      | पृष्ठ             |
|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------|-------------------|
| ३२ महाराजा मानसिंहजी                          | ••               | • •                                     | • •  | ४०१               |
| ३३ महाराजा तख्तसिंहजी                         | • •              | • •                                     | • •  | ४४३               |
| ••• भहाराजा जसवन्तसिंहजी (द्वितीय             | )                | • •                                     | • •  | ४६३               |
| ३५ महाराजा सरदारसिंहजी                        | <b></b>          | • •                                     | • •  | 883               |
| ३६ महाराजा सुमेरसिंहजी                        | • •              | • •                                     | • •  | ५ १⊏              |
|                                               | रेशिष्ट-१)       |                                         |      | ``                |
| ३७ राजराजेश्वर महाराजाधिराज सर उम्            |                  | • •                                     | • •  | ५३३               |
|                                               | रेशिष्ट-२ )      |                                         |      | •                 |
| महाराजा उम्मेदसिंहजी                          | साहब की पर्वी ए  | फिका–यात्रा—                            |      |                   |
| ै प्रथम यात्रा                                | ••               | • •                                     | • •; | ५७७               |
| द्वितीय यात्रा ••                             | • •              | • •                                     | • •  | ۲۳۵               |
|                                               | रेशिए-३ )        |                                         |      | *                 |
| यूरोपीय महासमर श्रीर जोधपुर क                 |                  | • •                                     | • •  | યૃદ્ધ             |
|                                               | रेशिए-४ )        |                                         |      | ,                 |
| मारवाइ-नरेशों के दान दिए हुए                  |                  | ज विवरण                                 | •••  | ६००               |
| _                                             | रिशिष्ट-४ )      |                                         |      | ,                 |
| ( मारवाड़-राज्य के कुछ                        |                  | भोंका हाल )                             |      |                   |
| प्रधान मन्त्री (चीफ़ मिनिस्टर) के             |                  |                                         |      |                   |
| महकमा खास                                     | ••               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • •  | ६०२               |
| पुलिस का महकमा                                | • •              | • •                                     | • •  | <b>६०</b> २       |
| जोषपुररेस्वे • •                              |                  | • •                                     | • •  | ६०३               |
| मुख्य जेन ( Central Jail )                    | ••               | • •                                     | • •  | ६०४               |
| स्टेट होटल                                    | • •              | • •                                     | • •  | €•४               |
| दस्तरी का महकमा                               | • •              | • •                                     | • •  | <b>है</b> ०४      |
| प्रर्थ-सचिव (फ़ाइनेन्स मिनिस्टर               | ) <del>}-</del>  |                                         |      | `                 |
| खुज़ाने का महकमा                              | / જ ઝવાળ મદ      | વામાઃ                                   | • •  | 6 a U             |
| सहयोग-समिति ( Cooperative                     | Done )           | • •                                     |      | ६०५<br><b>६०६</b> |
| The state of the cooperative                  | : Dept. )        |                                         |      | 4.4               |
| गृह-सचिव (होम मिनिस्टर) के ह                  | ाधान महकमः-<br>- |                                         |      |                   |
| सायर ( Customs ) का महकम                      | ī                | ••                                      | • •  | €•७               |
| चिकित्सा ( Medical ) विभाग<br>जंगसात का महकमा |                  |                                         |      | ६०७               |
| जगबात का महकमा<br>राजकीय हापाखाना             | * *              | • •                                     |      | ફ <b>૦</b> ઢ      |
| पणकाय झापाखाना<br>जवाहर-स्नाना और टक्साल      | ••               |                                         |      | ६०६<br>६०६        |
| जपाहर-सामा आर टकसाल                           |                  |                                         |      | 303               |

| रजिस्ट्रे <b>शन</b>        | • •                | • •)            | • •)              | ···:                   | <b>£90</b>  |
|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------|
| पशु-वर्धन ( Anin           | nal Husban         | dry ) विभाग     | • •               | • •                    | ६१०         |
| मारवाड़-सोटजर्स बो         |                    | ••              | • •               | • •,                   | ६१०.        |
| वाल्टर राजपूत-हित          | कारिगी सभा         |                 | era               | • •                    | £9.         |
| जनतोपयोगी कार्य सन्        | वेव ( पब्लिक       | वर्क्स मिनिस्ट  | र ) के घ्रघीन     | महकमेः-                |             |
| पब्लिक वक्से का            |                    |                 | ••                | ••                     | 839         |
| विजलीघर                    | ••                 | ••              | • •!              | • •1                   | <b>६</b> 9३ |
| ग्राकियॉलॉजीकल             | डिपार्टमैंट ( पुर  | ातस्व-विभाग ) ३ | श्रीर सुमेर पब्लि | क लाइब्रेरी            | ६१४         |
| खानों श्रीर कला-क          |                    |                 |                   |                        | ६१६         |
| श्राय-सचिव (रिवेन्यू       |                    |                 |                   | ¥ 7                    |             |
| हवाला                      | ••                 | • •             | • •               | • •                    | ६१७         |
| ट्रिब्यूट ( Tribu          | te ) का महका       | HT              | • •               | • ; • }                | ६१=         |
| ग्रावकारी ( Exc            |                    |                 | • •               | •                      | ६१⊏         |
| कोर्ट ग्रॉफ वार्ड्स        |                    | • •             | • •               | <ul><li>• •3</li></ul> | ६१६         |
| सहयोग-समिति (              |                    | e Dept. )       | • •               | • •                    | <b>इ१</b> ६ |
| न्याय–सचिव ( जुडी <b>ः</b> |                    |                 | हकमेः-            |                        |             |
|                            |                    | याय-विभाग )     | • • •             |                        |             |
| चीफ़ कोर्ट                 | • •.               | ••              | (o [ o)           | • •                    | ६२०         |
| <b>इ</b> जलास-ए-ख़ास       |                    | •_•;            | • •               | • •                    | ६२०         |
| डिस्ट्रिक्ट श्रीर सैः      | पन कोर्ट्स         | (DIC)           | • •               | • •                    | ६२०         |
| रिवेन्यू कोर्ट्स           | • •,               | • •             | • •               | • •                    | ६२१         |
| भ्रॉनररी कोर्ट्स           |                    | • •1            | • •               | • •                    | ६२१         |
| स्मॉल कॉज कोर्ट            |                    | • •             | • •               | • •                    | ६२१         |
| <b>जुडीशल सु</b> परिन्टै   | न्डैन्ट श्रीर हावि | ज्म ••          | • •               | • •                    | ६२१         |
| ग्रदालतों के ग्राध         | कार                | • •             | æ1eù              | • •                    | ६२२         |
| कानून                      | • •                | • •)            | •.•)              | • •                    | ६२२         |
| बार                        | • •                | • •             | • •               | • •1                   | ६२२         |
| लॉ-रिपोर्ट्स               | • •                | • •             | • •               | • •                    | ६२३         |
| जागीर की ग्रदा             | <b>ब</b> तें       | € ●1            | • •               | • •                    | ६२३         |
| शिद्धा-विभाग               | • •                | • •             | • •               | • •                    | ६२३         |
| म्यूनिसिपल कमे             | टी                 | • •             | • •               | • •                    | ६२५         |
| सेना-मंत्री ( मिलिटरी      | सैक्रेटरी ) के ग्र | धीन महकमेः-     |                   |                        |             |
| सेना-विभाग                 | • •                | • •             | • •               | • •                    | ६२५         |
|                            |                    | रिशिष्ट−६ )     |                   |                        |             |
| जागीरदारों पर लगनेवा       | ले राजकीय कर       | (:              |                   |                        |             |
| रेख                        | • •)               | • •             | (o 1o)            | • •                    | ६२०         |
| हुक्मनामा                  | • •                | • •             | • •               | • •                    | ६२०         |
| चाकरी                      | • •                | • •             | • •               | • •                    | ६३          |

#### (परिशिष्ट-७) मारवाड़-दरबार द्वारा दी जानेवाली ताजीमों श्रीर सरोपावों का विवरगा 5 \$ 8 (परिशिष्ट-=) मारवाड के सिके:--इतिहास £ 38 विशेष बातें • • ६ ३८ मारवाइ की टकसालों श्रीर उनके बने सिक्षों का विवरगा ई ४० सुवर्ग के सिके (मोहरें) ६४२ चांदी के सिके ( रुपये ) **\$83** तांबे के सिके (पैसे) £ ¥ 3 मारवाह-राज्य के सिक्षों पर मिलनेवाले कुछ लेखः-सवर्गा के सिक्षों पर के कुछ लेख ई ४४ चांदी के सिक्तें पर के क़क लेख ६४५ तांबे के सिक्तों पर के कुछ लेख €8€ कुचामन का इकतीसंदा ६४७ विशेष वक्तव्य €85 (परिशिष्ट-६) राव ग्रमरसिंहजी ई ४६ (परिशिष्ट-१०) मारवाइ-नरेशों की तरफ से भिन्न-भिन्न युद्धों में जड़कर मारे गए कुछ वीरों के नाम ६५७ (परिशिष्ट-११) राठोड-नरेशों के वंशवृत्तः-मारवाड़ के राठोड़-नरेशों का संचित वंशवृच ६ ७८ बीकानेर के राठोड़-नरेशों का संचित्र वंशवृज ६⊏२ मानुमा के राठोड़-नरेशों का संचित वंशवृच **६**८४ ग्रममेरा के राठोड़-नरेशों का संचित वंशवृच ξ⊏Ų किशनगढ़ के राठोड़-नरेशों का संचित वंशकृच ξ⊏ξ रतनाम के राठोड़-नरेशों का संचिप्त वंशकृत ६⊏७ सीतामक के राठोड़-नरेशों का संचिप्त वंशवृच ६⊏द सैलाना के राठोड़-नरेशों का संचित वंशकृत ६⊏& ईडर के पहले राठोड़-नरेशों का संचिप्त वंशहच 680 ईडर के दूसरे राठोड़-नरेशों का संचिप्त वंशकृच £ & ? ६ ३ ३ वर्गानुक्रमशिका शुद्धिपत्र नं० १ शुद्धिपत्र नं॰ २

मारवाड़ के राठोड़-नरेशों का विस्तृत वंशवृत्त

मारवाइ-राज्य का नक्शा

## ( \$ )

# चित्र-सूची।

|                                                                                                                            | ·          |     | :<br>पृष्ठ के | स्वाधने     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---------------|-------------|
|                                                                                                                            |            |     | -             |             |
| राजराजेश्वर महाराजािषराज सर उम्मेदिसिंह                                                                                    | जी बहादुर  | • • | я             | ारम्भ में   |
| महाराजा मानसिंहजी                                                                                                          | • •        | • • | •••           | ४०२         |
| महाराजा तख़तसिंहजी                                                                                                         | • •        | • • | • •           | 44.5        |
| महाराजा जसवन्तसिंहजी (द्वितीय)                                                                                             | • •        | * • | • •           | ४६४         |
| ( महाराजा ) सर प्रतापसिंहजी                                                                                                | • •        | • • | • •           | ४६⊏         |
| जुबिली कोर्ट्स                                                                                                             | • •        | • • | • •           | 860         |
| महाराजा सरदारसिंहजी                                                                                                        | • •        | • • | • •           | ጻ§ጸ         |
| महाराजा जसवन्तसिंहजी (द्वितीय) का                                                                                          | स्मारक भवन | •   | • • •         | <b>५१</b> ६ |
| महाराजा सुमेरसिंहजी                                                                                                        | • •        | • • | ••            | <b>५</b> १८ |
| महाराज-कुमार इनवन्तसिंहजी                                                                                                  | • •        | • • | • •           | ५४६         |
| महाराज ग्रजितसिंहजी                                                                                                        | • •        | • • | • •           | प्पूर       |
| महाराज-कुमार हनवन्तसिंहजी महाराज-कुमार हिम्मतसिंहजी महाराज-कुमार हिरसिंहजी महाराज-कुमार देवीसिंहजी महाराज-कुमार देवीसिंहजी |            | ••  | ••            | १७४         |
|                                                                                                                            | J          |     |               |             |
| राव ग्रमरसिंहजी                                                                                                            |            | ••  | ••            | ६५०         |
| पगिडत विश्वेश्वरनाथ रेउ ( इतिहास ले                                                                                        | खक)        | • • | • •           | ६६२         |

#### ३२. महाराजा मानसिंहजी

यह महाराजा विजयसिंहजी के पौत्र और गुमानसिंहजी के पुत्र थे। इनका जन्म वि० सं० १८३६ की माघ सुदि ११ (ई० स० १७८३ की १३ फ़रवरी) को हुआ था। पहले लिखा जा चुका है कि वि० सं० १८५० के आषाढ़ (ई० स० १७६३ की जुलाई) में जिस समय इनके चचेरे भाई मीमसिंहजी गद्दी पर बैठे, उस समय यह जोधपुर से लौटकर, इधर-उधर के गाँवों को लूटते हुए, जालोर चले गए और वहां के दुर्ग का आश्रय लेकर महाराजा मीमसिंहजी की मेजी हुई सेना का मुकाबला करने लगे। वि० सं० १८६० के कार्त्तिक (ई० स० १८०३ के अक्टोबर) में महाराजा मीमसिंहजी का स्वर्गवास हो गया। उनके पीछे पुत्र न होने के कारण उनकी जालोर की सेना के सेनापतियों-मंडारी गंगाराम और सिंघी इन्द्रराज ने युद्ध बंद कर मानसिंहजी से जोधपुर चलने और वंशक्रमागत राज्य का अधिकार ग्रहण करने की प्रार्थना की इसीके अनुसार जिस समय यह जालोर से खाना होकर सालावास पहुँचे.

१. महाराजा विजयसिंहजी की पासवान (उपपली)—गुलाबराय ने अपने पुत्र तेजसिंह के मर जाने पर मानसिंहजी को अपने पास रखिलया था। परन्तु महाराजा विजयसिंहजी के मारवाड़ के सरदारों को सममाने के लिये जाने पर जब, वि० सं० १८४६ के वैशाख (ई० स० १७६२ के अप्रेल) में, उनके पौत्र (फ़तैसिंहजी के दत्तक पुत्र) मीमसिंहजी ने जोधपुर के किले पर अधिकार करिलया, तब शेरसिंह (जिसको पासवान के कहने से महाराज अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे) और मानसिंहजी जालोर के किले में भेज दिए गए। अगले वर्ष शेरसिंह तो लौट कर जोधपुर चला आया, परन्तु मानसिंहजी ने अपना निवास वहीं रक्खा। कुछ दिन बाद महाराजा विजयसिंहजी ने वह प्रान्त इन्हें जागीर में दे दिया। इसके बाद जब महाराजा मीमसिंहजी जोधपुर की गही पर बैठे, तब उन्होंने मानसिंहजी को पकड़ने के लिये एक सेना भेज दी। इसी के घिराव से तंग आकर वि० सं० १८६० की वैशाख सुदि १ (ई० सन् १८०३ की २२ अप्रेज) को

उस समय मारवाड़ के बहुत से सरदार त्र्याकर इनकी सेवामें उपस्थित हो गए और जब वहां पर उनकी तरफ़ से नजर निछावर हो गई, तब मानसिंहजी की तरफ़ से भी उन सब का यथोचित त्र्यादर-सत्कार किया गया। मँगसिर विद ७ (५ नवंबर) को यह जोधपुर के किले में प्रविष्ट हुए। इस पर पोकरन-ठाकुर सवाईसिंह ने निवेदन किया कि स्वर्गवासी महाराजा भीमसिंहजी की एक रानी (देरावरजी) गर्भवती है। यदि उसके गर्भ से पुत्र उत्पन्न हुत्र्या तो उसके लिये त्र्याप क्या प्रबंध करेंगे। यह सुन मानू सिंहजी ने उत्तर दिया कि ऐसा होने पर मारवाड़ का त्र्याधा राज्य उसे देदिया जायगा और हम जालोर लौट जायँगे। परंतु इसके लिये बालक का जन्म होने तक भीमसिंहजी की उस रानी को किले में रहना होगा। यह शर्त सवाईसिंह ने न मानी। इसीसे मानसिंहजी उससे नाराज हो गए।

इन दिनों मुगलों श्रीर मरहटों का प्रभाव नष्ट हो जाने से श्रंगरेज़ों की 'ईस्ट इण्डिया कंपनी' बहुत कुछ ज़ोर पकड़ चुकी थी, परन्तु फिर भी श्रंगरेज़ों श्रीर मरहटों के बीच युद्ध हो रहा था। इससे वि० सं० १८६० की पौष सुदि १

मानसिंहजी ने उस सेना के श्रिधिकारियों से कहला दिया कि हमारा विचार एक मास बाद, कार्तिक विद ३० (दीपोत्सव) (१५ ग्रक्टोबर) को, जालोर का किला खाली कर देने का है, इसलिये तब तक युद्ध बंद रक्खा जाय। यह बात सेनापित सिंघी इंद्रराज ने मानली। परन्तु ग्रन्त में ग्रायस देवनाथ के कहने से मानसिंहजी ने कुछ दिन ग्रौर भी किले में रहना स्थिर किया। इसी बीच, कार्तिक सुदि ४ (१६ ग्रक्टोबर) को, महाराजा मीमसिंहजी का स्वर्गवास हो गया। इस पर मीमसिंहजी के धायभाई शंभुदान, भंडारी शिवचंद, ग्रौर मुह्गोत ज्ञानमल ग्रादि ने सिंघी इंद्रराज को लिखा कि एक तो स्वर्गवासी महाराज की एक रानी गर्भवती है, दूसरा पौकरन-ठाकुर सवाईसिंह ग्रव तक ग्रपनी जागीर से लौट कर नहीं ग्राया है, इसलिये किले का घिराव न उठाया जाय। परन्तु सिंघी इंद्रराज ग्रौर भंडारी गंगाराम ने इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया ग्रौर तत्काल युद्ध बंदकर मानसिंहजी से जोधपुर चलने की प्रार्थना की। इन्होंने भी उनकी प्रार्थना स्वीकार कर उनकी तसल्ली की ग्रौर उन सरदारों के नाम भी, जो महाराजा भीमसिंहजी द्वारा मारवाड़ से निकाल दिए जाने से कोटे मे थे, ख़ास रुक्ने भेज कर उन्हें लौट ग्राने का लिखा।

१. मानसिंहजी के जोधपुर पहुँचने के पूर्व ही पौकरन-ठाकुर की सलाह से स्वर्गवासी महाराजा मीमसिंहजी की रानियां (देरावरजी ग्रौर तुँवरजी) (गुसाईजी की जागीर के गांव) चौपासनी चली गई थीं। इसकी ख़बर मिलने पर मानसिंहजी ने सवाईसिंह को सममा कर उन्हें वापस बुलवा लिया। परन्तु यहां ग्राने पर सवाईसिंह ने उनका निवास किले के बजाय नगर के बीच तलहटी के महलों मे करवा दिया।



३२. महाराजा मानसिंहजी वि० सं० १८६०-१६०० (ई० स० १८०३-१८४३)

(ई० स० १ = ०३ की २२ दिसम्बर) को मानसिंहजी के श्रीर 'ईस्ट इंग्डिया कंपनी' के बीच एक सन्धि हुई । उसकी मुख्य शर्ते इस प्रकार थीं :—

- इंगलिश-कंपनी के त्रीर महाराजा मानसिंहजी व उनके वंशजों के बीच
   स्थायी मित्रता की जाती है।
- २. श्रापस की मित्रता के कारण दोनों एक दूसरे के शत्रु श्रीर मित्र को बराबर श्रिपना शत्रु श्रीर मित्र समभेंगे।
- ३. महाराज के वर्तमान राज्य-प्रबंध में कंपनी न तो किसी प्रकार का हस्ताचेप ही करेगी, न उनसे कर ही मांगेगी।
- थ. कंपनी के आज तक के अधिकृत भारतीय प्रदेशों पर यदि कोई आक्रमण करेगा तो महाराज अपनी पूर्ण-शिक्त से कंपनी की सहायता कर मैत्री का परिचय देंगे।
- ५. कंपनी भी महाराज की राज्य-रत्ता का जिम्मा लेती है। यदि किसी अन्य राज्य के श्रीर महाराज के बीच किसी कारण विवाद खड़ा होगा तो पहले वह मामला श्रापस में निपटा देने के लिये कंपनी को सींपा जायगा। परंतु यदि विपत्ती हट के कारण कंपनी का समकोता नहीं मानेगा तो खर्चा देने पर कंपनी की मौज महाराज की सहायता करेगी।
- ६. ऋपनी सेना के संचालन में स्वतंत्र होते हुए भी युद्ध के समय महाराज को साथ वाले ऋंगरेज-सेनापित की सलाह से काम करना होगा।
- ७. महाराज कंपनी की समिति के विनान तो किसी 'यूरोपियन' को नौकर ही रक्खेंगे न अपने राज्य में प्रवेश ही करने देंगे।

परंतु मानसिंहजी ने इस संघि को स्वीकार करने से इनकार कर दिया श्रोर इसमें कुछ काट-छाँट कर दूसरी संघि करने का प्रस्ताव किया।

१. प्रांट् डफ् की हिस्ट्री ग्रॉफ मरहटाज, भा. २, पृ. ३६३ श्रीर ए कलैक्सन ग्रॉफ ट्रीटीज़ ऐंगेज तेंट्स एएड सनद्स भा. ३ पृ. १२६-१२७। इस सिन्ध के समय कंपनी के मरहटों के साथ के युद्ध मे फँसे होने से मारवाड़ पर किसी प्रकार का कर ग्रादि नहीं लगाया गया था। परन्तु दूसरी सिन्ध के समय भ्रवस्था में परिवर्तन हो चुका था।

इसी वर्ष माघ विद (ई० स० १८०४ की जनवरी) में स्वर्गवासी महाराजा मीम-सिंहजी की रानी के गर्भ से पुत्र होने की सूचना प्रकट की गई श्रौर साथ ही पौकरन-ठाकुर सवाईसिंह ने उसे भाटी छत्रसिंह के साथ खेतड़ी (जयपुर राज्य में) मेज दिया। इस बनावटी बालक का नाम धौंकलसिंह रक्खा गया था।

इस प्रकार की गुप्त कार्रवाइयों से महाराजा मानसिंहजी और भी अधिक अभ्यसन हो गए, और माघ सुदि ५ (१७ जनवरी) को इन्होंने अपना राज्याभिषेक कर डाला । इसके बाद सवाईसिंह काम का बहाना कर पौकरन चला गया ।

इस समय सिंधिया और कम्पनी के बीच युद्ध जारी था। इसीसे मौका देख महाराज ने अजमेर पर अधिकार करिलया। इसके बाद शीघ्र ही जब जसवन्तराव होल्कर कम्पनी से हारकर अजमेर की तरफ आया, तब महाराज ने मित्रहा दिखला कर उसके कुटुम्ब को अपनी रक्षा में लेलिया। इससे निश्चिन्त हो वह मालवे की तरफ चला गया। परन्तु इस घटना से, वि० सं० १८६१ के वैशाख (ई० स० १८०४ की मई) में, ऊपर लिखी संधि बिलकुल रद हो गई।

इन फंफटों से निपटते ही महाराज ने श्रायस देवनाथ को बुलबा कर अपना गुरु बनाया, और जिन लोगों ने स्वर्गवासी महाराजा भीमसिंहजी को अपने भाइयों श्रीर चचाओं के विरुद्ध भड़काया था, उनको मरवा डाला; श्रीर जिन्होंने विपत्ति के समय इनकी सेवा की थी, उन्हें जागीरें श्रादि देकर सम्मानित किया।

१. इसी से गद्दी पर बैठते समय इन्होंने ग्रापने को स्वर्गवासी महाराजा भीमसिंहजी का दत्तक पुत्र प्रकट न कर ग्रापने पिता गुमानसिंहजी का पुत्र ही घोषित किया।

२. वि० सं० १८६३ (ई० स० १८०६) में इस पर फिर से मरहटों का अधिकार हो गया।

३. इसी ने महाराज से श्रीर कुछ दिन के लिये जालोर का क़िला न छोड़ने का ग्राग्रह कर जोषपुर राज्य के मिलने की मिवष्यवाणी की थी।

४. महाराजा मानसिंहजी के राज्य में नाथों का प्रभाव बढ़ जाने से वहन्न भक्कल (संप्रदाय) के वैष्णावों का प्रभाव घट गया था। महाराज की ग्राज्ञा से नाथजी के रहने के लिये जोधपुर नगर के बाहर महामन्दिर नामक गाँव बसाया गया श्रीर वैष्णाव मन्दिरों को दिए हुए ग्रानेक गाँव ज़ब्त करलिए गए।

इन्हीं लोगों ने महाराजा भीमसिंहजी को ग्रापने कुदुम्ब वालों से नाराज़ कर उनके चचा शेरसिंह श्रीर सांवतसिंह तथा चचेरे भाई श्रुरसिंह को मरवा डाला था।

#### महाराजा मानसिंहजी

वि० सं० १८६१ के ज्येष्ठ (ई० स० १८०४ के जून) में मारोठ पर सेना भेजी गई। परन्तु अन्त में वहाँ के ठाकुर महेशदौन के माफ़ी मांग लेने से ऋगड़ा शान्त हो गया।

इसके बाद महाराज की त्राज्ञा से मुहरागेत ज्ञानमल त्रादि ने सिरोही और मुहता साहिबचन्द त्रादि ने घाणेराव पर चढाईयाँ कर वहाँ पर त्राधिकार करितया । सिरोही के रावे वैरसलजी (द्वितीय) भाग कर त्राबू की तराई में चले गएँ।

वि० सं० १८६१ के आषाढ़ (ई० स० १८०४ की जुलाई) में भाटी छुत्रसाल ने धौंकलसिंह का पन्न लेकर, खेतड़ी, ज्ंसग्गू, नवलगढ़, सीकर आदि के शेखावतों की मदद से, डीडवाने पर कब्जा कर लिया। परन्तु महाराज की आज्ञा से शीघ्र ही राजकीय सेनाने वहाँ पहुँच शत्रुओं को मार भगाया और सीकरवालों से शाहपुरा छीन कर मोहनैसिंह को देदिया।

इसी वर्ष की पौत्र विद १ (ई० स० १ ८०५ की २ जनवरी) को महाराज ने जोधपुर के किलो में हस्तिलिखित पुस्तकों का एक पुस्तकालय स्थापित कियों और उसका नाम 'पुस्तक-प्रकाश' रक्खा।

उदयपुर-महाराना भीमसिंहजी की कन्या कृष्णाकुँवरी का विवाह जोधपुर महाराजा मीमसिंहजी से होना निश्चित हुआ थां। परन्तु उनका स्वर्गवास हो जाने पर महाराना ने उसका विवाह जयपुर-नरेश जगतसिंहजी से करने का विचार किया। यद्यपि महाराजा मानसिंहजी ने दोनों पच्चवालों को समकाया कि जिस कन्या का विवाह

१. इसकी कन्या का विवाह खेतड़ी के कुँवर बख़तावरसिंह से होने वाला था। परन्तु खेतड़ी वालों के धौंकलसिंह का पत्त लेन के कारण महाराज को यह संबंध पसंद न था। राजकीय सेना के वहां पहुँचने पर ठाकुरने कुछ दिन के लिये यह विवाह स्थगित करदिया।

२. वि॰ सं० १८५८ (ई० स० १८०१) में मानसिंहजी ने ग्रापने कुटुम्ब वालों को कुछ दिन के लिये सिरोही मेज देने का इरादा किया था। परन्तु वैरसलजी ने भीमसिंहजी के भय से इस में ग्रानुमति नहीं दी। इसी का बदला लेने को यह सेना मेजी गई थी।

३. सीकरवालों ने इसीते शाहपुरा छीना था । इसलिये यह उस समय जोधपुर में रहता था ।

४. परन्तु इस संग्रहालय में महाराजा जसवन्तसिंहजी प्रथम से लेकर उस समय तक के प्रत्येक राजाओं के समय की लिखी पुस्तकें भी मौजूद हैं।

५. यह घटना वि० सं० १८५५ (ई० स० १७६६ ) की है।

जोधपुर-राज-घराने में होना स्थिर होचुका है, उसका विवाह दूसरे राज-कुल में करना उचित नहीं है, तथापि उन लोगों ने इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। इसके बाद जब उदयपुर से कृष्णाकुँवरी के वाग्दान का टीका जयपुर मेजा जाने लगा, तब महाराज मी मेड़ते की तरफ चैले और वहाँ पहुँच युद्ध की तैयारी करने लेगे। महाराज ने जसवन्तराव होल्कर को भी सेना लेकर आने का लिख मेजा था। इसी से वह पहले के उपकार का स्मरण कर स्वयं नाँद नामक गांव में आकर ठहर गया। महाराज मी उस समय नाँद में थे। वहीं पर दोनों की मुलाकात हुई। इसी समय सिंघी इन्द्रराज मी सिरोही की तरफ से ससैन्य आ उपस्थित हुआ।

इस तैयारी की सूचना पा जयपुर-नरेश जगतिसंहजी भी युद्ध के लिये उद्यत होगए। परन्तु शीघ्र ही जोधपुर के बख्शी सिंघी इंद्रराज और जयपुर के दीवान रायचन्द ने मिल कर इस भगड़े को शान्त करिदया और दोनों ही नरेशों से कृष्णकुँवरी से विवाह न करने की प्रतिज्ञा करवींली। इस प्रकार विरोध को दूर हुआ जान होल्कर भी वापस लौट गया। वि० सं० १८६३ के काँर (आश्विन) (ई० स० १८०६ के अक्टोबर) में महाराज नाँद से लौट कर मेड़ते पहुँचे। उस समय देश में अकाल का इतना प्रकोप था कि सरकारी खर्च तक के लिये इधर-उधर से रुपये इकट्ठे करने की आवश्यकता होती थी। यहीं पर महाराज ने पुराने सेवकों की शिकायत से सिंघी इन्द्रराज और मंडारी गंगाराम आदि को मय उनके पुत्रों के कैंद करिलयों।

१. यह घटना वि॰ सं॰ १८६२ की माघ विद ३० (ई॰ स॰ १८०६ की १६ जनवरी) की है।

२. ख्यातों से प्रकट होता है कि पौकरन-ठाकुर सवाईसिंह ने ही, मारवाड़ में मनगड़ा खड़ा कर धौंकलसिंह को राज्य दिलाने की इच्छा से, इन्हें ताना देकर युद्ध करने के लिये उकसाया था। उन्हीं से यह भी ज्ञात होता है कि महाराज को युद्ध के लिये तैयार देख उदयपुर से टीका लेकर जयपुर जानेवाली मेवाड़ की सेना शाहपुरे के पास से वापस लीट गई थी। परन्तु 'राजपूताने के इतिहास' में महाराना का दौलतराव सिंधिया से हार कर जयपुर के वकील को, जो शादी का पैगाम लेकर ग्राया था, लौटा देना लिखा है। (देखो मा० ४, पृ० १००५-१००६)।

३. इस से सिरोही पर फिर राव वैरसलजी (द्वितीय) का ग्रिधकार हो गया।

४. इसी ग्रवसर पर जयपुर-नरेश जगतसिंहजी की बहन से महाराजा मानसिंहजी का श्रौर मानसिंहजी की कन्या से जगतसिंहजी का विवाह होना स्थिर हुन्ना।

५. इन कैद होने वालों में स्वर्गवासी महाराजा भीमसिंहजी का धायभाई शम्भुदान, ग्रादि
 ग्रन्थ राज्य-कर्मचारी भी थे।

#### महाराजा मानसिंहजी

अवसर की ताक में लगे ठाकुर सवाईसिंह ने मारवाड़ के कुछ सरदारों और बीकानेर-नरेश स्रतसिंहजी को अपने पच्च में कर जोधपुर और जयपुर नरेशों के बीच की यह मित्रता शीघ ही भंग करवादी। साथ ही उसने जयपुर पहुँच जगतसिंहजी को मारवाड़ पर चढ़ाई करने के लिये तैयार करिलया। यह देख खेतड़ी के शेखावत धौंकलसिंह की साथ लेकर जयपुर की सेना में आ मिले और शाहपुरे वालों ने मी उनका साथ दिया। इसी समय बीकानेर नरेश सूरतिसंहजी भी जयपुर महाराज की सहायता को चले। इन बातों की सूचना मिलते ही महाराज मानसिंहजी मेड़ते से परबतसर पहुँच युद्ध की तैयारी करने लगे और साथ ही इन्होंने जसवन्तराव होक्कर को भी शीघ आने का सन्देश भेज दिया। इस पर उसने तिहोद (किशनगढ़ राज्य में) पहुँच महाराज को फ़ौज खर्च के लिये रुपये भेजने का लिखा। उस समय स्वयं महाराज के पास रुपये की कमी थी। फिर भी इन्होंने इधर-उधर से इकड़े कर कुछ रुपये उसके पास भेज दिए। परन्तु इसी बीच जयपुर-नरेश की तरफ से एक बड़ी रक्कम रिशवत में मिल जाने से वह (होक्कर) पुराने उपकार को भूल वहीं से वापस लीट गया और अमीरखाँ ने जो उसके साथ था जयपुर वालों का साथ दियाँ।

जयपुर महाराजा जगतसिंहजी के मारोठ पहुँचने पर बीकानेर महाराज भी उनसे आमिले। इसके बाद दोनों नरेश तो वहीं ठहर गए, परन्तु उनकी आज्ञा से

१. पौकरन-ठाकुर सवाईसिंह के बहकाने में ग्राकर जयपुर-नरेश जगतसिंहजी भी धौंकलसिंह के पन्न में होगए।

२. ग्रांट डफ्की 'हिस्ट्री ग्रॉफ् मरहटाज़' मे लिखा है कि वि० सं० १८६३ (ई० स० १८०७) में जिस समय होक्कर लॉर्ड लेक से सन्धि कर पंजाब से लौटा, उस समय जयपुर श्रीर जोधपुर के बीच उदयपुर की राजकुमारी के लिये लड़ाई होरही थी ग्रीर दोनों ही तरफ से सिंघिया श्रीर होक्कर मे सहायता मांगी जा रही थी। इस पर (ई० स० १८०८ मे ) सिंघिया ने शीराजीराव घाट श्रीर बापू सिंधिया को १५,००० सवार देकर उघर रवाना किया श्रीर होक्कर ने ग्रमीरख़ाँ को पठानों के साथ जाकर जयपुर की सहायता करने की ग्राज्ञा दी। यद्यपि एक बार तो जयपुर वालों के साथ जाकर जयपुर की सहायता करने की ग्राज्ञा दी। यद्यपि एक बार तो जयपुर वालों से मिल गया। इसके बाद उसने श्रमीरख़ाँ इधर-उघर लूट खसोट कर जोधपुर वालों से मिल गया। इसके बाद उसने धोके से भयानक खून कर दोनों नरेशों के बीच सन्धि करवादी। (देखो माग २, पृ० ४००)।

अमीरख़ाँ ने श्रौर चांपावत सवाईसिंह ने एक बड़ी सेना लेकर महाराज पर चढ़ाई की । इसकी सूचना पातेही महाराजा मानसिंहजी स्वयं दल-बल सहित त्र्यासे बढ गींगोली (परबतसर) के पास उनका मार्ग रोकने को जा पहुँचे।

इसी समय हरसोलाव, धांधियां, चवाँ, सथलागा, सरवाङ, मारोठ, गौडावाटी आदि के बहुत से ठाकुर अपनी-अपनी सेनाओं को लेकर शत्रु-पच्च में जामिले और आउवा, आसोप, नींबाज, रास, आहोर, लांबियां, कुचामन, बूड्सू, खेजड़लां और रायपुर के ठाकुरों ने महाराज को विना लड़े ही युद्धस्थल से लौट चलने के लिये दबाया। यद्यपि महाराज की इच्छा जमकर युद्ध करने की थी, इसी से यह एकवार तो उत्तेजित होकर मना करनेवालों का वध करने तक को तैयार होगए, तथापि अन्तमें सरदारों के हठ के कारण इन्हें उनका कहना मानना पड़ा। महाराज के युद्ध-स्थल से लौटते ही उनमें से भी बहुत से सरदार इधर-उधर चले गए और बहुतसे सवाईसिंह से जा मिले। इस अवसर पर भारती-संप्रदाय के युद्ध-जीवी साधुअमें (महापुरुषों) ने पूरी तौर से स्वामि-धर्म का पालन किया। इन में से कुछ तो महाराज का पीछा करने वाले शत्रुओं को रोकने के लिये हिन्दालख़ाँ के बेड़े के साथ वहीं ठहर गए और कुछ महाराज के साथ मेड़ते होते हुए, फागुन सुदी १० (ई० स० १००७ की १६ मार्च) को, जोधपुर चले आए। इसके बाद महाराज ने अधिकांश सरदारों को शत्रु से मिला देख एक वार तो जालोर की तरफ जाने का इरादा करलिया, परन्तु फिर शीघ्र ही कुचामन-ठाकुर और हिंदालखाँ के समकाने से यह विचार त्यागदिया।

१. सवाईसिंह ने जयपुर-महाराज को सममाया था कि मारवाड़ के करीय-करीब सारेही सरदार धौंकलसिंह के पन्त में हैं। इसलिये जैसेही ग्राप जोधपुर-नरेश के मुकाबले में पहुँचेंगे, वैसे ही उनमें से कुछ तो मानसिंहजी का साथ छोड़ ग्रापकी सेना मे चले ग्रायंगे श्रीर कुछ, जो पीछे रेहेंगे, वे महाराज को, मारवाड़ के सरदारों के शत्रु से मिले होने का भय दिखला कर, विना लड़े ही, जालोर की तरफ ले जाने का प्रयक्त करेंगे। इस से धौंकलसिंह को ग्रानायास जोधपुर के किले पर ग्राधिकार करने का मौका मिल जायगा। परन्तु इतने पर भी महाराजा जगतसिंहजी के मनसे भय श्रीर सन्देह दूर न हुग्रा। इसीसे उन्होंने स्वयं मारोठ मे ठहर सवाईसिंह ग्रादि को ग्रागे बढ़ने की ग्राजा दी।

२. ख्यातों से ज्ञात होता है कि जिस समय महाराज युद्ध से लौटते हुए मेड़ते के बाहर टहरे, उस समय वहाँ के बनियों ने रसद वगैरा देने से इनकार करदिया। परन्तु वहाँ के कोतवाल को सूचना मिलते ही उसने उन्हें दबाकर सारा प्रबन्ध करवा दिया।

महाराज के रगास्थल से लीटते ही जयपुर की सेना, सहजही मारोठ, परबतसर, सांभर, नांत्रे, डीडवाने, जैतारन, सोजत, नागोरं और मेड़ते पर अधिकार कर, जोधपुर की तरफ वटी। यह देख महाराज ने भी किले में युद्ध के लिये उपयोगी सामान इकड़ा करंना शुरू किया और शहर पनाह की बुजों पर तोपें चढ़वादीं।

इसी समय जयपुर के दीवान रायचन्द ने महाराजा जगतसिंहजी को उदयपुर पहुँच कृष्णाकुँवरी से विवाह करने की सलाह दी। परन्तु सवाईसिंह ने कह सुनकर उन्हें पहले जोधपुर-विजय कर लेने के लिये उद्यत किया और स्वयं आगे बढ़, चैत्र वदि ७(३० मार्च) को, जोधपुर नगर को घेर लिया। इसके बाद शीघ्रश जयपुर और बीकानें। के नरेश भी यहां आ पहुँचे और दोनों पत्नों के बीच विकट संग्राम आरम्भ होगया।

परंतु कुछ दिन बाद जब नगर की रचा करना कठिन हो गया, तब महाराज ने सिंघी जीतनल और स्रजनलें को, जो किले में क़ैद थे, बुलवाकर दीवान बनाया। उन्हों ने क़िले से बाहर क्या सात दिन तक तो शत्रु का सामना किया, परंतु आठवें दिन वे प्रलोभन में पद उससे मिल गए। स्वर्गवासी महाराजा भीमसिंहजी के धाय-भाई शंभुदान ने भी क़ैद से छोड़ जाने पर धोंकलसिंह का पच्च प्रहर्ण कर लिया। यह देख महाराजा मानसिंग्जी ने सिंघी व्यवस्थान, भंडारी गंगायम और डेवड़ीदार नथकरण को क़ैद से निकाल कर समये चित प्रवंग करने की आज्ञा दी। इस पर वे लोग बाहर आकर पौकरन-टाकुर सवाई सह से मिलें और उन्होंने उसे हर तरह से समकाने की कोशिश की। परंतु जब वह किसी तरह से न माना, तब उन्होंने प्रस्ताव किया कि यदि वह उन लोगों को और उन सरदारों (टाकुरों) को जो इस समय किले में हैं विना किसी

- १. शत्रुद्धों ने नःगोर पर फागुन सुदि १५ (होली) (२३ मार्च) को ग्रिथकार किया था।
- २. मेड्ने की शाही मसजिद में धोंकलसिंह के, वि० सं० १८६४ की सावन बदि २ मंगलवार के, दो लेख लगे हैं। इनमें का एक उर्दू में श्रीर दूसरा हिन्दी में है।
- ३. इन युद्ध में मंग्राए कुछ वीरों की छारियां किले के अन्दर, कुछ की जयपील के बाहर श्रीर कुछ को सनीसर तनाव पर बनी हैं।
- ४. ये ज़ोरावरमल के पुत्र ये ऋौर इन्होंने मानसिंहजी के जालोर के किले में घर जाने के समय से ही इनका पन्न छोड़ महःराजा भीमसिंहजी का पन्न प्रहार कर लिया था।
- ५. यह मुलाकात जोधपुर शहर से बाहर 'कागा 'नामक स्थान पर हुई थी।

विरोध के नगर से निकल जाने दे तो वे जोधपुर का शहर उसे सौंप सकते हैं। रही कि ले की बात, सो वहां पर महाराज के स्वयं मौजूद होने से उस विषय में वे कुंछ नहीं कर सकते। यह बात सवाईसिंह ने स्वीकार कर ली।

इस प्रकार बात-चीत कर वे लोग किले में लौट आए और उन्होंने महाराज की अनुमित से, वि० सं० १८६४ की चैत्र सुदि ११ (ई० स० १८०७ की १८ अप्रेल) को, जोधपुर नगर शत्रुओं को सौंप दिया। इसके बाद वे आसोप, आउवा, नींबाज, कुचामन, बूडसू, लाँबियाँ आदि के ठाकुरों और थोड़े से अन्य लोगों को साथ लेकर शत्रु के धिराव से बाहर निकल गएं। शत्रुओं ने भी नगर का अधिकार मिल जाने और उनके चले जाने से किले में घरे हुए महाराज का बल चीया हो जाने के विचार से उनके इस कार्य में किसी तरह की आपित्त नहीं की । यहाँ से चलकर वे लोग नींबाज होते हुए बाबरे पहुँचे और वहाँ से लोडा कल्यायामल को दौलतरान सिंधिया से सहायता प्राप्त करने के लिए रवाना किया।

इसी बीच जयपुर-महाराज जगतसिंहजी के श्रीर श्रमीरख़ाँ के बीच खर्च के रुपयों के बाबत भगड़ा उठ खड़ा हुश्रा श्रीर वह (श्रमीरख़ाँ) जयपुर वालों का साथ छोड़ कर मेड़ते की तरफ चला गया। जैसे ही यह हाल सिंघी इन्द्रराज को मालूम हुश्रा, वैसे ही उसने तीस हजार रुपये देकर उसे श्रपनी तरफ कर लिया।

इसके बाद इंद्रराज ने भंडारी पृथ्वीराज श्रौर श्रमीरख़ाँ को हुँढाइ (जयपुर-राज्य) में लूट-खसोट मचाने के लिये भेजा श्रौर स्वयं उन सरदारों में से बहुतों को, जो महा-राज का साथ छोड़कर पौकरन-ठाकुर सवाईसिंह से मिल गए थे या इधर-उधर चले गए थे, फिर से महाराज के पद्म में लाने का प्रबंध करने लगा। चतुर्भुज उपाध्याय ने बूड़सू श्रादि के ठाकुरों को लेकर डीडवाना, परबतसर, मारोठ श्रादि पर दुवारा महा-राज का श्रधिकार कायम किया।

१. महाराज को विश्वास दिलाने के लिये इन्द्रराज ने ग्रापने पुत्र फ़्तैराज को ग्रीर गंगाराम ने ग्रापने पुत्र भानीराम को इन्हें सौंप दिया था।

२. सम्भवतः शत्रुर्यों ने यह त्राशा भी की होगी कि इनके बाहर ग्राजाने से हम लोग इन्हें मिलाकर किले के भीतर का भेद भी जान सकेंगे।

३. किसी किसी ख्यात में कुचामन-ठाकुर शिवनाथिसेंह का भी रुपये देने में शरीक होना लिखा है। ये रुपये इन लोगों ने बलूंदा वालों से दग्ड के रूप में लिए थे; क्योंकि वहाँ का ठाकुर शिवसिंह पौकरन-ठाकुर सवाईसिंह से मिल गया था।

#### महाराजा मानसिंहजी

यद्यपि सावन ( अगस्त ) में सिंधिया की तरफ से श्रॅबाजी और जॉन बुतीसी मर-हटों की एक बड़ी सेना लेकर जोधपुर वालों की सहायता को आए, तथापि जयपुर वालों ने रिशवत देकर उन्हें अपनी तन्फ कर लिया।

कुछ दिनों में जब जोधपुर वालों के पास रुपया जमा होगया, तब उन्होंने एक लाख अपये देकर श्रमीरख़ाँ को जयपुर पर चढ़ाई करने के लिये साथ ले लिया । उसी समय बख़्शी शिवलाल जयपुर से नई फ़ौज लेकर जोधपुर की तरफ़ आ रहा था। उसके फागी मुकाम पर पहुँचते ही कुचामन आदि के सरदारों और अमीरखाँ ने उस पर अचानक हमला कर दिया। इससे जयपुर की फौज घबराकर भाग खड़ी हुई और उसका सामान राठोड़ों और पठानों ने लूट लिया । यहाँ से त्र्यागे बढ उन्होंने ( जोधपर वालों ने ) जयपुर पर गोलावारी की । उनके वहां से लौटने पर मार्ग में सिंघी इन्द्रराज भी. अन्य कुछ सरदारों और पाँच हजार सैनिकों को लेकर, उनसे आ मिला। इसके बाद वि० सं० १=६४ के भादों (ई० स० १=०७ के सितम्बर) में उन सब ने फिर जयपुर पर चढ़ाई कर उसे ध्वंस करना शुरू किया। इस पर वहां वाले नगर के द्वार बंद कर अपनी रच्चा करने लगे। जैसे ही यह सूचना जयपुर-नरेश जगतसिंहजी को मिली, वैसे ही उनका जोधपुर-विजय का उत्साह शिथिल पड़ गया और वह सवाईसिंह के अनुनय-विनय पर ध्यान न देकर, वि० सं० १ = ६४ की भादों सुदि १३ (१४ सितंबर) को, श्रपने देश की रज्ञार्थ चलदिए । यह देख वीकानेर-नरेश सूरतिसहजी को भी बीकानेर लौट जाना पड़ा श्रीर ठाकर सवाईसिंह ने नागोर के किले का आश्रय लिया । जोधपुर का घिराव उठने और जगतसिंहजी के जयपुर की तरफ लौटने की सूचना मिलते ही मारवाड़ की श्रौर श्रमी-रखाँ की सेनात्र्यों ने जयपुर से लौटकर, मार्ग में त्र्याती हुई जयपुर-नरेश की सेना पर

१. ख्यातों में लिखा है कि जान बुतीसी ने मदद देकर डीडवाना, परवतसर, मारोठ आदि पर दुवारा सवाईसिंह के पन्न वालों का आधिकार करवा दिया था। परन्तु फागी के युद्ध के बाद वहाँ पर फिर महाराज का आधिकार हो गया।

२. ख्यातों के झनुसार बुडसू, म्राहोर और नींबाज मादि के ठाकुर भी इस युद्ध-यात्रा में साथ में !

श्राक्रमण किया। इससे जब वह तंग श्रागई, तब जयपुर के दीवान रायचन्द ने एक लाख रुपये दण्ड के रूप में देकरें उनसे पीछा छुडवाया।

इस तरह शत्रु से निपट कर जिस समय इंद्रराज, अमीरख़ाँ और उनके सहायक सरदार लौटकर जोधपुर पहुँचे, उस समय महाराजा मानसिंहजी ने, जागीरें आदि देकर, उन सब का यथोचित सत्कार किया और अमीरख़ाँ को नवाब का ख़िताब देकर अपने बराबर बिठाया। इसी समय उसे खर्च के लिये नांवे की तरफ के परगनों की आमदनी सौंप दी गई।

कुछ दिन बाद माघ ( ई० स० १८०८ की जनवरी ) में अमीरख़ाँ ने महाराज के साथ की हुई गृप्त-मंत्रणा के अनुसार खर्च के रुपयों के बाबत बनावटी ऋगड़ा खड़ा किया । इस अवसर पर यद्यपि प्रकट में महाराज ने उसे बहुत कुछ समभाने की कोशिश की, तथापि उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और नाराज होजाने का बहाना कर मार-वाड़ के गाँवों को लूटना शुरू किया। यह देख सवाईसिंह ने दूत द्वारा अमीरखाँ से बात-चीत चलाई और खर्च के लिये रुपये देने का वादा कर उसे अपनी तरफ मिलाना चाहा । नवाब त्र्यमीरखाँ भी मामला तय करने के लिये त्र्यपनी बाकी सेना को मंडवे में छोड़ केवल पांच सौ सवारों के साथ नागोर पहुँचा। नगर के बाहर तारकीन की दरगाह में दोनों की मुलाकात हुई। कुछ बातें तो वहीं निश्चित हो गई और कुछ का निर्णय करने श्रीर फ़ौज के सिपाहियों को उनकी चढ़ी हुई तनखा मिलने का भरोसा दिल-वाने को नवाब ने सवाईसिंह से मुंडवे त्र्याने को कहा । साथ ही त्र्यपनी तरफ से दावत का निमंत्रण भी दिया। वि० सं० १८६५ की चैत्र सुदि २ (ई० स० १८०८ की २१ मार्च ) को पौकरन-ठाकुर सवाईसिंह, मय चंडावल-ठाकुर बख्शीराम, पाली-ठाकुर ज्ञानसिंह और बगड़ी-ठाकुर केसरीसिंह के, एक हजार सैनिक साथ लेकर मूंडवे पहुँचा। अमीरखाँ ने भी उनकी बड़ी खातिर की । भोजन के उपरान्त सब लोग एक शामियाने . में इकट्ठे हुए। उसके चारों तरफ़ तोपें लगी हुई थीं श्रौर उसके पास ही बहुत से सिपाही

१. ये रुपये ग्रामीरख़ाँ को देदिए गए।

२. जेम्स बर्जेस ने अपनी 'क्रॉनॉ लॉजी ग्रॉफ़ मॉडर्न इन्डिया' में लिखा है:--

ई॰ स॰ १८०७ की फरवरी में उदयपुर की कृष्णाकुमारी के लिये जयपुर श्रीर जोधपुर के राजाश्रों में युद्ध हुग्रा। इसमें जोधपुर-नरेश मानसिंह ने जयपुर नरेश जगतसिंह को हरा दिया। (पृ० २६०)।

इकट्ठे होकर श्रपनी-श्रपनी चढ़ी तनख़्वाह के लिये हुज्जत कर रहे थे। कुछ देर बाद श्रमीरख़ाँ का नायब, इस मगड़े को मिटाने के लिये स्वयं श्रमीरख़ाँ को बुलालाने का बहाना कर, शामियाने से बाहर चला गया और थोड़ी देर बाद ही श्रमीरख़ाँ का साला भी उठ कर जाने लगा। यह देख सरदारों को सन्देह हुआ। इससे उन्होंने बात-चीत के बहाने उसे हाथ पकड़ कर वहीं विठा लिया। इतने में पूर्व निश्चित संकेत के होते ही एक्झएक शामियाने की रिस्सियाँ काट दी गईं और चारों तरफ की तोपें गोले उगलने लगीं। शामियाने के मीतर बैठे हुए शत्रु तो इस प्रकार मारडाले गएँ और बाहर वालों को नवाब के सिपाहियों ने कत्ल कर डाला। फिर भी कुछ थोड़े से आदमी बचकर भाग निकले और जब उन्होंने नागोर पहुँच यह हाल सुनाया, तब हरसोलाव-ठाकुर जालि-मिसह, खींबसर-ठाकुर प्रतापसिंह, भाटी छत्रसाल और तुँवर मदनसिंह किला छोड़ तत्काल बीकानेर की तरफ चल दिएँ। इससे नागोर की सारी सेना भी विखर गई और जिसको जिधर मौका मिला उसने उधर भाग कर प्राण-रच्चा की। इसके बाद (चैत्र सुदि ४=३१ मार्च को) अमीरख़ाँ ने नागोर पर अधिकार कर उस प्रान्त के जागीरदारों से दरड के रुपये वसूल करने शुरू किए।

जिन-जिन सरदारों आदि ने अपने अपराधों की माफी मांगली, उन-उन को महाराज ने चमाकर गृह-कलह को बहुत कुछ शान्त कर दिया। इसके बाद महाराज की आज्ञा से सिंघी इन्द्रराज और सरदारों ने मिलकर बीकानेर पर चढ़ाई की। ऊदासर के पास युद्ध होने पर बीकानेर की सेना को हारकर भागना पड़ा। परन्तु लौटते हुए उसने मार्ग

१. यह घटना चैत्र सुदि ३ (३० मार्च) को हुई थी। इसके बाद ही नवाब ने मारे गए चारों सरदारों के सिर महाराज के पास भेज दिए। इसी से जोधपुर में उन सब का दाह-कर्म किया गया।

२. किसी किसी ख्यात में धींकलसिंह का भी इनके साथ भागकर बीकानेर जाना लिखा है।

ठाकुर सवाईसिंह की मृत्यु का समाचार मिलते ही उसका पुत्र सालमसिंह पौकरन की गही पर बैठा और इसके बाद सिपाही इकहे कर फलोदी के ग्रास-पास के गांवों को उजाड़ने लगा। परन्तु महाराज की सेना के पहुँच जाने पर उसे पौकरन लौट जाना पड़ा। इसी समय उसने हरियाडाग्या के ठाकुर बुधसिंह को महामन्दिर मे ग्रायस देवनाथ के पास मेज उससे सहायता की प्रार्थना की। इस पर उस (नायजी) ने महाराज से कहकर मजल और दूनाड़ा उसे फिर से दिलवा दिया। इसकी एवज़ में उस (सालमसिंह) ने भी कायदे के माफ़िक रेख और बाब नामक कर राज्य में देते रहने श्रीर चाकरी में बोड़े रखने का वादा किया। इस अवसर पर उसके माई-बन्धुओं की ज़ब्द की हुई जागीरें भी उन्हें जीटा दी गई।

के तालावों और कूँओं में मारे हुए जानवरों की लाशें और सिंगीमोहरा डलवा दिया। जब मारवाइ के सेना-नायकों को यह बात मालूम हुई, तब उन्होंने शींघ्र ही हजार- डेढ़ हजार पखालें पानी से भरवा कर ऊँटों पर लदवालीं। मार्ग में जहाँ का पानी पीने लायक होता वहाँ के जलाशयों में से मृत पशुत्रों की हिड़्डियाँ त्रादि निकलवा कर पखालें भर- वाली जातीं और जहाँ का जल विषेला पाया जाता वहाँ उन पखालों के पानी से काम लिया जाता। इस प्रकार बीकानेर-राज्य के प्रान्तों को पद-दिलत करती हुई यह सेना जिस समय गजनेर के पास पहुँची, उस समय वहाँ वालों को लाचार हो संधि की प्रार्थना करनी पड़ी और उसके स्वीकृत हो जाने पर फलोदी का प्रान्त, जो धौंकलसिंह के पच्च वालों ने त्रपनी सहायता करने की एवज में उन्हें दे दिया था, वापस मारवाड़ वालों को सौंपना पड़ा। इसीके साथ तीन लाख साठ हजार रुपेंये फ़ौज-खर्च के देने का वादा मी करना पड़ी।

इसी बीच श्रमीरख़ाँ नागोर से जोधपुर श्राया। महाराज ने उसकी बड़ी खातिर की श्रीर कुल मिलाकर परबतसर, मारोठ, डीडवाना, सांभर, नांवा श्रीर कोलिया श्रादि के परगने उसके ख़र्च के लिये नियत किए।

वि० सं० १८६६ के प्रथम श्राषाढ़ (ई० स० १८०६ के जून) में श्रमीरख़ाँ ने जयपुर-राज्य में पहुँच फिर उपद्रव शुरू किया। यह देख जयपुर-महाराज जगतसिंहजी ने महाराज से मेल करने के लिये दूत मेजे। श्रन्त में गींगोली की लूट में मिला सामान लौटा ने श्रीर फ़ौज-खर्च के नाम से कुछ रुपये अमीरख़ाँ को देने पर महाराज ने उनसे संधि करेंली।

१. 'तवारीख राज श्री बीकानेर' में तीन लाख रुपया देना लिखा है। (देखो पृ० २०३)।

२. इसमें से कुछ रुपया तो उसी समय दे दिया गया था श्रीर दुःछ के लिये जमानत दिलवाकर, वि० स० १८६५ की मंगसिर बदि ५ (ई० स० १८०८ की ८ नवम्बर) को, बीकानेर-नरेश स्रतसिंहजी ने एक रुक्का लिख दिया था। साथ ही गींगोली के युद्ध में हाथ लगा मारवाड़ वालों का सामान भी इस ग्रवसर पर उन्हें वापस देना पड़ा था।

३. वैसे तो वि० सं० १८६७ (ई० सं० १८१०) से ही मारवाड़ में ग्रकाल था। परन्तु वि० सं० १८६६ में उसकी भीषणता श्रीर मी बढ़ गई श्रीर नाज रुपये का ३ सेर होगया। इससे-बहुत से ग्रादमी मर गए श्रीर बहुत से देश छोड़ कर मालवे की तरक चले गए।

#### महाराजा मानसिंहजी

इससे निपट कर अमीरख़ाँ ने उदयपुर पर चढ़ाई की। महाराज के सेनापित भी उसके साथ थे। जब वहाँ पर इनका पूरा-पूरा आतंक छागया, तब महाराना मीमसिंहजी को बड़ी चिन्ता हुई और उन्होंने कृष्णकुँवरी को मरवा डालने का इरादा किया। अन्त में उस राजकन्या के विष-पान कर लेने पर यह कमाड़ा शान्त हुओं। इसके साथ ही उदयपुर वालों ने गोडवाड़ की तरफ के चाणोद, घाणेराव और नारलाई के ठाकुरों को, जो मेवाड़ में जा बैठे थे, वहाँ से महाराज के पास भेज सुलह करली। महाराज ने भी माफ़ी माँगने वालों को कुछ दंड देकर उनकी जागीरें लौटादीं।

वि० सं० १ = ६१ (ई० सन् १ = १२) में शायद महाराज की आज्ञा से फिर सिरोही पर चढ़ाई की गई और इधर-उधर के गाँवों के साथ ही वहाँ की राजधानी मी लूटी गैई। इसी प्रकार समय-समय पर बीकानेर के प्रदेशों पर भी आक्रमण होते रहते थें।

वि० सं० १८७० के चैत्र (ई० सन् १८१३ के अप्रेल) में जयपुर-महाराजा जगतिसहिजी ने जोधपुर और जयपुर के बीच का मनोमालिन्य दूर करने के लिये सिंघी इन्द्रराज को अपने यहाँ आने का लिखा । इस पर वह महाराज की आज्ञा लेकर वेशाख (मई) में वहाँ पहुँचा और सारी बातें तय होजाने पर भादों सुदि ८ (३ सितम्बर) को जयपुर-नरेश की बहन से महाराजा मानसिंहजी का और भादों सुदि १ (४ सितम्बर) को महाराज की कन्या से जयपुर-नरेश जगतिसंहजी का विवाह होना निश्चित किया । इसके अनुसार जब महाराजा मानसिंहजी विवाह करने को जाते हुए नागोर पहुँचे, तब बीकानेर-नरेश सूरतिसंहजी ने वहाँ आकर, आयस देवनाथ के द्वारा, इनसे मुलाकात की और कह-सुनकर आपस का पुराना वैमनस्य

१. ख्यातों मे लिखा है कि इस भ्रवसर पर उदयपुर-नरेश ने कृष्णकुँवरी का विवाह महाराजा मानसिंहजी में कर देने की इच्छा प्रकट की थी। परन्तु महाराज ने इसे स्वीकार नहीं किया।

२. यह घटना वि ० सं० १८६७ की श्रावर्ण विदि ५ (ई० स० १८१० की २१ जुलाई ) की है।

३. 'सिरही का इतिहास', (पु० २७६)।

४. इसकी पुष्टि स्वयं बीकानेर नरेश के, वि० सं० १८६६ की चैत्र वि६ ६ (ई० स० १८१३ की २३ मार्च) के, महाराजा मानसिंहजी के नाम लिखे पत्र से होती है।

५. इन विवाहों का निरचय पहले वि० सं० १८६३ (ई० स० १८०६) में ही हो चुका था।

दूर करवालिया। उनके वापिस लौट जाने पर महाराज आगे बढ़ रूपनगर (किशनगढ़-राज्य में) पहुँचे। इसी प्रकार जयपुर-महाराजा जगतसिंहजी भी जयपुर से रवाना होकर अपने राज्य की सरहद के मरवा नामक गाँव में चले आएँ। यहीं पर पूर्व-निश्चयानुसार दोनों नरेशों का विवाह हुआं और दोनों राज्यों के बीच फिर से मित्रता कायम हो गई। इसके बाद उन जागीरदारों ने भी, जो धौंकलसिंह का पच्च लेने के कारण अब तक जयपुर में थे, महाराज के सामने हाज़िर हो माफ़ी ममंगली। इसलिये इन्होंने हरसोलाव-ठाकुर ज़ालिमसिंह को छोड़ और सब की आजीविका का यथोचित प्रबन्ध कर दिया। इन कामों से निपट महाराज फिर नागोर होते हुए जोधपुर लौट आए। वि० सं० १००० (ई० स० १०१३) में सिरोही के राव उदयभागाजी तीर्थयात्रा से लौटते हुए पाली में ठहरे। इसकी सूचना मिलते ही महाराज ने दो सौ सिपाही मेज उन्हें पकड़वा मंगवाया। परन्तु करीब तीन मास नज़रबंद रहूँने पर जब उन्होंने, लाचार हो, जोधपुर की अधीनता और सवा लाख रूपये दर्गड के देना स्वीकार करलिया, तब उन्हें सिरोही जाने की आईं। देदी गई।

इसी वर्ष सिंघ के टालपुरा मुसलमानों ने उमरकोट में उपद्रव उठाकर वहाँ पर अधिकार करितया।

वि० सं० १८७१ (ई० स० १८१४) में त्र्यमीरख़ाँ के नायब (मोहम्मदशाह) ने सिपाहियों की तनख़्वाह वसूल करने के लिये मारवाड़ के गाँवों को लूटना शुरू किया। यह देख सिंघी इन्द्रराज ने, जो मंत्री का काम करता था, तीन लाख रुपये दिलवाने का प्रबन्ध कर उसे विदा किया।

१. जयपुर-महाराज को यह भय था कि कहीं जयपुर से बाहर जाने पर ग्रमीरख़ाँ उन्हें पकड़ न लें। यह देख जयपुर वार्लों की प्रार्थना पर महाराजा मानसिंहजी ने उन दोनों के बीच मैत्री करवा दी। इसकी पुष्टि बीकानेर-नरेश स्रतिसंहजी के महाराज के नाम लिखे, वि० सं० १८७० की माघ विद १० (ई० स० १८१४ की १६ जनवरी) के, पत्र से भी होती है।

२. महाराजा मानसिंहजी का विवाह जयपुर-राज्य के मरवा गाँव में श्रीर महाराजा जगतसिंहजी का विवाह महाराज के भ्राता किशनगढ़-नरेश के राज्य के रूपनगर में हुआ। इनमें महाराज की तरफ से किशनगढ़-नरेश कल्यायसिंहजी श्रीर अजमेर-प्रान्त के सरदार मी श्रीक हुए थे।

३. यह मायलाबाग नामक स्थान में रक्खे गए थे।

४. सिरोही का इतिहास, पृ० २७६-२८०।

#### महाराजा मानसिंहजी

अगले वर्ष के भादों (ई० स० १०१५ के सितम्बर) में स्वयं अमीरख़ाँ पन्द्रह हजार सैनिक लेकर मारवाड़ में आया। मौका देख मुहता अखैंचंदें और आउवा, आसोप आदि के गरदारों ने उसे भड़कायां कि सिंघी इन्द्रराज और आयस देवनाथ ही उसके खर्च के रुपयों को रोका करते हैं, इसलिये यदि वह उन्हें मरवाडाले तो उसका आज तक का चढ़ा-चढ़ा रुपया वे देसकेंते हैं। परन्तु उनके इस गुप्त-षड्यंत्र की सूचना मिलजाने से इन्द्रराज ने किले से बाहर आना छोड़ दिया। यह देख वि० सं० १००२ की आश्विन सुदि ० (ई० स० १०१५ की १० अक्टोबर) को अमीरख़ाँ की आज्ञा से उसके कुछ सैनिकों ने किले पर पहुँच खर्च के विषय में बखेड़ा उठाया और मौका पाकर ख़्वाबगाह के महल में बैठे आयस देवनार्थे और सिंघी इन्द्रराज को मारडाला। उसी समय वहाँ पर उपस्थित तीन चार आदमी और भी मारे गए।

महाराज उस समय पास ही के मोतीमहल में थे। इसलिये हल्ला सुनते ही उधर को जाने लगे। परन्तु पास वालों ने इन्हें वहीं रोक कर बाहर का सारा हाल कह सुनाया। इस पर महाराज ने कुद्ध होकर हत्या-कारियों को प्राण-दण्ड देने की आज्ञा दी। यह देख पड्यंत्र में सम्मिलित सरदारों ने अमीरख़ाँ द्वारा शहर के लूट लिए जाने का भय दिख्ला कर इस आज्ञा को रुकवाना चाहा। परन्तु जब वे किसी तरह महाराज को अनुकूल न कर सके, तब उन्होंने आयस देवनाथ के छोटे आता मीमनाथ को, अमीरख़ाँ द्वारा उसके मारडाले जाने और महामन्दिर के लूट लिए जाने

१. यह उन दिनों सिंधी इन्द्रगज से दुश्मनी होने के कारण नाथजी के निज-मन्दिर में शरण लेकर रहता था।

२. किसी किसी ख्यात में ज्ञात होता है कि अमीरल्गें अपने लिये नियत किए गाँवों की आमदर्ना में सन्तुष्ट न हो कर में इते और नागोर पर भी अधिकार करना चाहता था। परन्तु शुरू में महाराज के लिहाज़ में चुप रहकर भी अन्त में सिंघी इन्द्रराज ने इस बात को मंज़र न किया। इसी से अमीरल्गें मनमें उससे नाराज़ था। ऊपर से खींवसी आदि ने उसे और भी भड़का दिया।

३. साथ ही उन्होंने यह वादा किया कि उन दोनों की इत्या करने वालों को भी वे सज़ा न होने देंगे।

४. महाराज नं, इसकी जोधपुर का राज्य प्राप्त होने की भविष्यवागी के सच हो जाने के कारण, राज्य का सारा कारबार इस ही सौंप दिया था।

प्, महाराज ने उसकी सेवा का ख़याल कर साधारण नियम के विरुद्ध उसकी जारा की सीघे मार्ग से किसे से बाहर से जाने की बाहा दी।

का, भय दिखला कर उसुक्री तरफ़ से महाराज से प्रार्थना करवाई। इस पर महाराज ने लाचार हो अपनी आज्ञा वापस लेली और हत्याकारियों को किले से सकुशल निकल जाने दिया। इसके बाद अमीरख़ाँ ने महाराज से मिलने की इच्छा प्रकट की। परन्तु इन्होंने उसकी सूरत देखने से ही इनकार कर दिया। आयस देवनाथ और सिंघी इन्द्रराज की मृत्यु से महाराज को इतना रंज हुआ कि यह उसी दिन से राज-कार्य से उदासीन होकर गुम रहने लगे।

इसके बाद षड्यंत्रकारियों ने साढे नौ लाख रुपये देने का प्रबन्ध कर श्राउवा, श्रासोप, नींबाज, चंडावल श्रीर कंटालिया के सरदारों की सलाह से दीवानी का काम मुहता श्राखेंचंद को श्रीर बख्शी का काम मंडारी चतुर्भुज को सौंपा। इसी प्रकार श्राच्य राजकीय पदों पर भी श्रपने पद्मवालों को नियत किया। जब इस घटना की सूचना सिंधी इन्द्रराज के छोटे भाई गुलराजें को मिली, तब वह महाराज से गुप्त तौर पर श्राज्ञा लेकर दो हजार सवारों के साथ जोशपुर की तरफ चला। उसके वि० सं० १००३ की माघ सुदि ३ (ई० स० १०१७ की २० जनवरी) को राईकेबाय पहुँचने पर उपर्युक्त पाँचों सरदार श्रीर मंडारी चतुर्भुज चांदपौल दरवाज़े की तरफ होकर चौपासनी चले गए। इसी प्रकार मुहता श्राखेंचंद ने महातमा श्रात्माराम की समाधि की शरण ली। इसके बाद जब गुलराज श्रपने दल-बल सिंदत िललें पर महाराज के सामने हाज़िर हुश्रा, तब इन्होंने सान्त्वना देकर राज्य का सारा प्रबन्ध उसे सौंप दिया। इसके बाद महाराज की श्राज्ञा से गुलराज श्रीर फतैराज मिल कर राज्य का प्रबन्ध करने लगे। यह देख उपर्युक्त सरदार चौपासनी छोड़ श्रपनी-श्रपनी जागीरों में चले गएँ।

१. उपर्युक्त सरदारों के नाम:--

बखतावरसिंह, २. केसरीसिंह, ३. सुलतानसिंह, ४. विश्वनसिंह श्रीर ५ शम्भूसिंह।

२. यह उस समय सोजत की सेना का सेनापति था।

३. ये दोनों चचा भतीने थे।

४. चौपासनी से रवाना होकर ये सरदार चंडावल पहुँचे । वहां पर चंडावल-ठाकुर ने इन्हें दावत दी । परन्तु उसी समय सिंघी चैनकरण के हमला कर देने से उन्हें भोजन करने के पहले ही वहां से भाग जाना पडा ।

#### महाराजा मानसिंहजी

इसी वर्ष मुहता साहिबचंद ने सिरोही से चढ़े हुए दग्रड के रुपये वसूल करने के लिये चढ़ाई कर वहाँ के भीतरोट प्रान्त को लूटौ।

इसके वाद ही महाराज ने मौनधारण कर राज्य-कार्य से पूरी उदसीनता श्रहण करली। यह देख महता अखैचंद ने आयस देवनाथ के छोटे भाई आयस भीमनाथ आदि मुख्य-मुख्य पुरुषों को मिलाकर राजकुमार छुत्रसिंहजी को राज्य-प्रबन्ध सौंप देने का पड्यंत्र शुरू किया। उसी की प्रेरणा से मीमनाथ ने स्वयं महाराज से भी इस बात की आज्ञा प्राप्त कर लेने की कोशिश की। परन्तु इन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। अन्त में पड्यंत्रकारियों ने वि० सं० १००४ की वैशाख वदि ३ (ई० स० १०१७ की ४ अप्रेल) को सिंधी गुलराज को क़ैद कर मरवा डावा; और वैशाख सुदि ३

बाद में जब वि० सं० १८७४ (ई० स० १८१७) मे राज्य का अधिकार महाराजकुमार इत्रसिंहजी के हाथ मं चला गया, तब सिंघी चैनकरण को काणाणा के ठाकुर स्थामकरण की हवेली मे शरण लेनी पड़ी। परन्तु फिर भी दूसरे सरदार ठाकुर को इसे (चैनकरण को) इत्रसिंहजी को सौंप देने के लिये दबाने लगे। अन्त में ठाकुर के सहमत होजाने पर महाराजकुमार इत्रसिंहजी स्वयं जाकर उगे काणाणा की हवेली से ले आए और मरवा डाला। इस प्रकार सरदारों ने उससे अपना बदला लिया।

१. सिरोही के इतिहास में लिखा है कि जोधपुर वालों की इस लूट को देखकर महाराव उदयभागाजी ने भी मारवाड़ के गांवों को लूटने का प्रबन्ध किया। इसकी सूचना मिलते ही महाराजा मानसिंहजी ने साहिबचन्द को फिर से सिरोही को लूटने की ग्राशा दी। उसके इसवार के हमले मे, जो वि० सं० १८७४ की माघ बिद ८ (ई० स० १८१८ की ३० जनवरी) को हुन्ना था, महाराव को सिरोही छोड़कर पहाड़ों में शरण लेनी पड़ी। जोधपुर की फ़ौज ने वहां पहुँच १० दिनों तक नगर को लूटा ग्रीर करीब ढ़ाई लाख का माल लेकर वह वहां से लौटी। इस ग्राक्रमण में सिरोही का पुराना दफ्तर भी जला दिया गया। यह देख महाराव ने महाराजा मानसिंहजी को दएड के रुपये देने के लिय ग्रपनी प्रजा से धन इकड़ा करना प्रारम्भ किया। परन्तु प्रजा दुखी होकर गुजरात श्रीर मालवे की तरफ चली गई श्रीर सरदार ग्रप्रसन्न होकर महाराव के भाता शिवसिंहजी के पास पहुँचे। ग्रन्त में शिवसिंहजी ने महाराव उदयभागाजी को कैंद कर राज्य का प्रवन्ध ग्रपने हाथ में ले लिया। यह घटना वि० सं० १८७४ (ई० स० १८९८ की है।

यद्यपि इसके बाद महाराजा मानसिंहजी ने उदयभागाजी को क़ैद से छुड़वाने के लिये सेना भेजी, तथापि इसमें सफलना नहीं हुई (देखो पृ॰ २८०-२८२)। परन्तु ये घटनाएँ छत्रसिंहजी की युवराज अवस्था में हुई होंगी। सिरोही पर की दूसरी चढ़ाई का उल्लेख यथास्थान मिलेगा।

२. इस पर इसके कुटुम्बी भागकर कुचामन चले गए; क्योंकि वहां का ठाकुर इस षड्यंत्र में शरीक नहीं था। कुड़की का ठाकुर भी सिंघियों से मेल रखता था। इसी से विपत्तियों

(११ अप्रेल) को मीमनाथ के द्वारा, महाराज की इच्छा न होते हुए भी, उनसे राजकुमार छुत्रसिंहजी को युवराज-पद दिलवा दिया । राजकुमार छुत्रसिंहजी का जन्म वि० सं०१ ८५० की फागुन सुदि १ (ई० स० १८०१ की २२ फरवरी) को हुआ था और इस समय उनकी अवस्था करीब १७ वर्ष की थी । इसलिये राज्य-कार्य की देख-भाल मुहता अखैचंद करने लगा । प्रधान का पद फिर से पौकरन—ठाकुर सालमसिंह को दिया गया । कुछ ही दिनों में मुंहलगे लोगों के कहने से महाराज-कुमार ने नाथ-संप्रदाय को त्याग कर वैष्णाव-संप्रदाय की दीवा प्रहणा करली।

इसके बाद पिंडारी युद्ध के समय वि० सं० १८७४ की पौष वदि ३० (ई० स० १८१८ की ६ जनवरी) को गवर्नर-जनरल मार्किस ब्रॉफ़ हेस्टिग्ज के समय ''ईस्ट इिंग्डिया कम्पनी'' श्रीर जोधपुर-राज्य के बीच यह संधि हुई:—

- १. इंगलिश ईस्ट इंडिया कम्पनी श्रीर महाराजा मानसिंहजी तथा उनके उत्तरा-धिकारियों के बीच पूरी श्रीर पक्की मित्रता रहेगी। दोनों तरफ़वाले एक दूसरे के शत्रु श्रीर मित्र को श्रपना शत्रु श्रीर मित्र समभेंगे।
- २. ब्रिटिश-गवर्नमैन्ट मारवाड्-राज्य की रत्ता का जिम्मा लेती है।
- महाराजा मानसिंहजी, उनके वंशज श्रीर उत्तराधिकारी ब्रिटिश-गवर्नमैन्ट के श्रिधकार-युक्त सहयोग से काम करेंगे। वे लोग किसी श्रन्य राजा या राज्य से किसी प्रकार का (राजनैतिक) सम्बन्ध नहीं रक्खेंगे।
- ४. महाराज, उनके वंशज श्रीर उत्तराधिकारी ब्रिटिश-गवर्नमैन्ट को सूचित किए विना या उसकी श्राज्ञा के विना किसी राजा या राज्य से किसी प्रकार की (राजनैतिक) बात-चीत नहीं करेंगे। परन्तु उनकी साधारण लिखा-पढ़ी श्रपने मित्रों श्रीर संबंधियों के साथ जारी रहेगी।

ने पंचोली गोपालदास को उस पर चढ़ाई करने की ग्राज्ञा दी। उसके वहाँ पहुँचने पर एक बार तो वहाँ वालों ने उसका सामना किया, परन्तु ग्रन्त में राजकुमार की ग्राधीनता स्वीकार करली।

ख्यातों से यह मी प्रकट होता है कि षड्यंत्रकारियों ने कई वार महाराजा मानसिंहजी को मार डालने तक की चेष्टाएं कीं। परन्तु इनकी सावधानी के कारण वे सफल मनोरथ न हो सके।

२. ए कलैक्शन ग्रॉफ़ ट्रीटीज़ ऐंगेजमैंट्स ऐंड सनद्स, भा० ३, पृ० १२८-१२६ ।

## महाराजा मानसिंहजी

- प्. महाराजा, उनके वंशज श्रौर उत्तराधिकारी किसी पर एकाएक हमला नहीं क्रेंगे। यदि कोई मामला ऐसा श्रा पड़ेगा तो उसे सुलक्काने के लिये पहले ब्रिटिश-गर्नर्नमैन्ट के सामने पेश करेंगे।
- ६. राज्य की तरफ़ से सिंधिया को जो कर दिया जाता है वह अबसे ब्रिटिश-गवर्नमैन्ट को दिया जायगा और इस राज़्य के और सिंधिया के बीच
- कर-सम्बन्धी सम्बन्ध नहीं रहेगां।
- ७. महाराजा ने प्रकट किया है कि सिवाय सिंघिया के अन्य किसी राज्य को आज तक कर नहीं दिया गया है; और अब वही कर ब्रिटिश-गवर्नमैन्ट को दिया जायगा। अतः सिंघिया या और कोई दूसरा करका दावा करेगा तो ब्रिटिश-गवर्नमैन्ट उसकी उत्तरदायी होगी।
- च. जोधपुर-राज्य ब्रिटिश-गवर्नमैन्ट के कार्य के लिये १,५०० सवार रक्खेगा;
  श्रीर वह जरूरत के समय केवल राज्य-रक्ता के लिये सैनिकों की उपयुक्त संख्या देश में रख कर, राज्य की सारी शक्ति से ब्रिटिश-सरकार की मदद करेगा।
- महाराजा, उनके वंशज श्रौर उत्तराधिकारी देश के कार्यों में पूरे स्वाधीन रहेंगे; श्रौर उनके देश में ब्रिटिश-गवर्नमैन्ट का किसी प्रकार का दखल नहीं रहेगा।
- १०. यह सिन्ध दिल्ली में की गई, और इस पर मि० मैटकाफ़ और व्यास बिशनराम तथा व्यास अभैराम के हस्ताच्चर और मुद्दरें हुईं। आज से ६ सप्ताह के मीतर, इस पर गवर्नर-जनरल के और राजराजेश्वर महाराजा मानसिंहजी तथा युवराज कुंवर छुत्रसिंहजी के हस्ताच्चर होकर इसकी प्रतियां एक दूसरे के पास मेजदी जायगीं।

१, सिंघिया ने ई० स० १८९८ की २५ जून (वि० सं० १८७५ की ग्राषाढ़ विद ७) को, ग्राजमेर ग्रंगरेज़ों को दे दिया। इसिली उसी वर्ष की २८ जुलाई (वि० सं० १८७५ की सावन विद ११) को सर डेविड ऑक्टरलोनी ने वहाँ जाकर उस पर ग्रंघिकार कर लिया। गर्वनैमैंट को मेरवाड़े के इलाक़े पर ग्रंघिकार करने में मारवाड़ की सेना ने भी मदद दी थी। यह प्रान्त ग्रंजमेर से ३२ मील पश्चिम में है। इसके जोधपुर राज्यान्तर्गत प्रदेश पर ही तत्कालीन किमश्नर मि० डिक्सन ने नयाशहर-ब्यावर बसाया था।

इसके अनुसार बाहरी आक्रमणों से जोधपुर की रचा करने का भार उक्त कम्पनी ने अपने ऊपर लेलिया और इसकी एवजा में युवराज छुत्रसिंहजी ने सिंधिया को जो कर दिया जाता था वह (१,०८,००० रुपये) कम्पनी को देना अङ्गीकार करितया। इसी सिन्ध के बाद माखाड़ के नाँवा, सांभर आदि प्रान्तों पर से अमीरख़ाँ का दख़ैं उठ गया।

'सिरोही के इतिहासे' से ज्ञात होता है कि महाराजा मानसिंहजी की आङ्का से, वि० सं० १८७४ की माघ विद ८ (ई० स० १८१८ की ३० जनवरी) को, मुहता साहिबचंद ने फिर सिरोही पर हमला किया। इस पर महाराव उदयभाणाजी तो शहर छोड़ कर भाग गए और साहिबचन्द ने वहां के दफ़्तर आदि जलाकर १० दिन तक नगर को लूटा। इस लूट में ढाई लाख रुपये उसके हाथ लगे। इसके बाद सिरोही के महाराव ने जोधपुर-महाराज को, उनके द्वारा मांगे गए, दण्ड के रुपये देने के लिये इधर-उधर से रुपया वसूल करना शुरू किया।

वि० सं० १८७४ की चैत्र विद ४ (ई० स० १८१८ की २६ मार्च) को युवराज छत्रसिंहजी का स्वर्गवास हो गया । इस पर सरदार और मुत्सदी मिलकर राजकार्य चलाने और किसी को ईडर से लाकर गोद बिठाने का विचार करने लगे।

ऐसे समय महाराज ने श्रीर भी उदासीनता प्रदर्शित की । परन्तु इसके पूर्व गर्वनमैन्ट से सन्धि हो चुकी थी । इसिलये जैसे ही इन घटनाश्रों की सूचना उसे मिली, वैसे ही उसने मुंशी बरकतत्र्यली को यहां का श्रमली हाल जानने के लिये रवाना किया । वि० सं० १०७५ के श्राश्विन (ई० स० १०१० के सितम्बर) में वह जोधपुर श्राया श्रीर सरदारों के साथ जाकर महाराज से मिला । सरदारों को साथ देख महाराज उदासीन ही बने रहे । परन्तु जब दूसरी वार वह इनसे श्रकेले में मिला, तब महाराज ने श्रादि से श्रन्त तक का सारा वृत्तान्त उसे कह सुनाया । इस पर उसने महाराज को सान्त्वना दी श्रीर लौट कर सारा हाल गर्वनर-जनरल के एजैन्ट से कहा । यह सुन उसने गर्वनमैन्ट की तरफ से महाराज को एक ख़रीता मिजवा दिया । उसमें लिखा था कि श्रापके, राज्य-प्रबन्ध फिर से श्रपने हाथ में लेखेने पर, राज्य के मीतरी मामलों में कम्पनी किसी प्रकार का हस्तन्तेप न करेगी । इससे

१. प्र० २८१।

## महाराजा मानसिंहजी

जब महाराज को उधर का विश्वास हो गया, तब इन्होंने उदासीनता त्याग कर सरदारों और मुत्सिहियों पर अपनी कृपा प्रकट की और कार्तिक सुदि ५ (ई० स० १८१८ की ३ नवम्बर) को करीब ३ वर्ष बाद राजसी ठाट से बाहर आकर दर्बार किया। इसमें मुहता अखैचंद आदि को यथावत् कार्य करते रहने का आदेश दिया गया। जब कुछ दिनों में सबको महाराज की तरफ़ का विश्वास हो गया, तब अखैचंद ने राष्ट्रय की आमदनी बढ़ाने के लिये प्रत्येक सरदार से एकएक गांव राज्य को लीटा देने की प्रतिज्ञा करवाई। इसके बाद वि० सं० १८७७ को वैशाख सुदि १ (ई० स० १८२० की २१ अप्रेल) को जिस समय अखैचंद मंडोर से लीट रहा था, उस समय नागोरी दरवाज़े के बाहर पड़ी हुई राज्य की वेतन-भोगी विदेशी-सेना ने, अपनी तनख़्वा के न मिलने के कारण, उसे पकड़ लिया। इस पर इधर तो महाराज उसके छुड़वाने का प्रबन्ध करने लगे और उधर इन्होंने वि० सं० १८७७ की वैशाख सुदि १४ (ई० स० १८२० की २७ अप्रेल) को अखैचंद के ८४ अनुयायियों को किले में क़ैद करवादियाँ। इसके बाद अखैचंद भी लाकर किले में, फरने के पास, पहरे में रक्खा गया।

प्रथम ज्येष्ठ सुदि १४ (ई० स० १८२० की २६ मई) को उनमें के अखैचंद आदि आठ मुखियाओं को जबरदस्ती विष-पान करवाकर या सख़्ती करवा कर मार डाला गया। इसके बाद द्वितीय ज्येष्ठ सुदि १३ (ई० स० १८२० की २४ जून) को फिर कुछ आदमी केद किए गए; और इसके दो दिन बाद नींबाज-ठाकुर की हवेली पर सिंघी फतैराज आदि की अधीनता में सेना मेजी गई। इस पर पहले तो ठाकुर सुलतानसिंह ने मकान के अन्दर से इसका सामना किया, परन्तु अन्त में

खीची बिहारीदास भाग कर खेजड़ले की हवेली में चला गया था, इसलिये महाराज ने उस पर सेना भेजी। वहां युद्ध होने पर वह मारा गया।

२. इनमें से (१) लोडते के नथकरण, (२) मुहता ग्रखैचन्द, (३) व्यास बिनोदीराम, (४) पंचोत्ती जीतमल श्रीर (५) जोशी फ़तैचन्द को तो ज़हर पिला कर मारा गया श्रीर (१) घांधल दाना, (२) मूला श्रीर (३) जीया को सख्ती करवा कर मारा गया।

३. जोशी श्रीकृष्ण, मुहता सूरजमल श्रीर उसके कुटुम्बी, व्यास शिवदास श्रीर पंचोत्ती गोपालदास ।

इनमें के पहले दोनों भादों सुदि ४ (ई० स० १८२० की ११ सितम्बर) को विष द्वारा मारे गए।

वह दरवाज़े के बाहर आते हुए वीरता से लड़कर मारा गया । यह देख पौकरन-ठाकुर सालमसिंह भागकर पहले महामन्दिर में नाथजी की शरण में ज़ा रहा और बाद में पौकरन चला गया । उसी समय अन्य अनेक षड्यंत्रकारी सरदारों की जागीरें जब्त करली गईं और इसके बाद भादों (अगस्त) के महीने में विपक्त के और भी बहुत से लोगों को अनेक तरह के दण्ड दिए गए । परन्तु जिन्होंने उचित सेवाएं की थीं उन्हें पुरस्कृत कर उनकी पद-वृद्धि की गईं ।

वि० सं० १८७८ ( ई० स० १८२१ ) में सिंघी मेघराज और घांघल गोरधन को संघि के अनुसार १,५०० सवारों के साथ अंगरेज़ों की सहायता के लिये दिल्ली की तरफ़ खाना किया । क़रीब एक वर्ष के बाद ये लौटकर जोधपुर आए।

इसी बीच देवनाथ के भ्राता भीमनाथ श्रीर पुत्र लाडूनाथ के श्रापस में भगड़ा उठ खड़ा हुश्रा । इस पर महाराज ने महामन्दिर नामक गाँव लाडूनाथ को सौंप दिया श्रीर भीमनाथ के लिये नगर के बाहर उदयमन्दिर नामक गाँव बसाकर उसे श्रालग

इसी प्रकार चंडावल, खेजड़ला, रोहट, नींबाज, साथीया ग्रादि के ठाकुर भी भाग कर मेवाड़ चले गए श्रीर उनकी जागीरें ज़ब्त हो गई। पौकरन के मजल श्रीर दूनाडा भी ज़ब्त किए गए।

इसी प्रकार इन सरदारों के ज़िलायतों के गांव भी छीन लिए गए। खींवसर-ठाकुर कैंद्र किया गया। यह क़रीब ५ वर्ष के बाद दराड के रुपये देकर कैंद्र से छूटा। ग्राउवे के ठाकुर की जागीर भी ज़ब्त करली गई।

यति हरकचन्द, जो छत्रसिंहजी का वैद्य था। क़ैद किया गया। लोढ़ा कल्याग्रामल का छोटा भाई तेजमल, जिसको महाराज ने राव की पदवी दी थी, महाराज-कुमार छत्रसिंहजी के मामले में मुहता अस्वैचन्द से मिल गया था। इससे महाराज उससे नाराज़ थे। परन्तु ग्रन्त में सिंघी फ़ौजराज के सम्बन्ध से उसके कुटुम्ब वालों को माफ़ी देदी गई।

इसके बाद यह लौट कर जोधपुर नहीं ग्राया। वि० सं० १८७८ (ई० स० १८२१)
 में पौकरन में ही इसका देहान्त हुग्रा।

२. ग्रासोप-ठाकुर केसरीसिंह इस समाचार को सुन ग्रासोप से देसगोक (बीकानेर-राज्य में) चला गया। वहीं पर उसका देहान्त हुग्रा। इससे ग्रासोप पर राज्य का ग्राधिकार हो गया।

३. राजकार्य चलाने के लिये (१) सिंघी फतैराज, (२) माटी गजसिंह, (३) छांगांगी कचरदास, (४) घांघल गोरधन ग्रीर (५) नाज़िर इमरतराम की कमेटी बनाई गई।

४. वि॰ सं॰ १८८५ (ई॰ स॰ १८२८) में बाहूनाथ का स्वर्गवास होगया।

## महाराजा मानसिंहजी

श्राजीविका दी। परन्तु फिर भी उनका सगड़ा शान्त न हुआ। उलटा उनके कारण राज-कर्मचारियों के भी दो दल होगए। सिंघी फ़तैराज और भाटी गजसिंह लाइनाथ के पन्न में हुए और धांधल गोरधन और नाज़िर इमरतराम भीमनाथ के पन्न में। इस प्रकार दलबंदी होने पर एक पन्न के कर्मचारी दूसरे पन्न की रिशवत की शिकायतें करने लगे। इस पर जिस-जिस पर जितना-जितना रिशवत का अभियोग सिद्ध होता गया, उस-उससे महाराज ने उतने-उतने रुपये वसूल करलिए।

वि० सं० १८८० के भादों (ई० स० १८२३ के सितम्बर) में उन सरदारों के वैकीलों ने, जिनकी जागीरें महाराज ने जब्त करली थीं, अजमेर जाकर पोलिटिकल एजैएट मिस्टर एफ. विल्डर से महाराज के विरुद्ध शिकायत की । परन्तु उसने उन्हें महाराज के पास जाकर फैसला करवाने की सलाह दी। इसी के अनुसार जब वे लोग मारवाड़ के चौपड़ा गांव में पहुंचे, तब महाराज ने उन्हें पकड़वा कर जोधपुर के किले में कैद करवा दिया । परन्तु त्र्याउवे का वकील पंचीली काँनकरण बचकर निकल गया। जब उसने अजमेर पहुँच मिस्टर विल्डर को सारा हाल कहा, तब उसने अजमेर-स्थित महाराज के वकील को कहकर उन सबको छुड़वा दिया, श्रीर महाराज को उन सरदारों पर दया करने की सिफ़ारिश लिखी। इस पर (ई० स० १८२४ के प्रारम्भ में ) महाराज ने भी कुछ सरदारों की जागीरें लौटा देने की त्र्याज्ञा देदी । परन्तु सरदारों के जिलेवालों और छुट-भाइयों की जागीरें लौटाने का द्वक्म नहीं दिया। मिस्टर विरुटर ने जब महाराज को फिर इस मामले पर विचार करने का लिखा. तब महाराज ने उसे वापस लिख भेजा कि बृडसू और चंडावल के ठाकुर तो सिफ़ारिश करवाना श्रीर दया प्राप्त करना चाहते ही नहीं हैं । हां, श्राउवा, श्रासोप, नींबाज श्रीर रास के ठाकरों को, यद्यपि वे दया के पात्र नहीं हैं, तथापि ब्रिटिश-गवर्नमैन्ट के कहने से वे जागीरें, जो महाराजा बखतसिंहजी के समय उनके पास थीं, ६ महीने में जौटा दी जायँगी। इसके बाद यदि वे हमारी त्राज्ञानुसार चलेंगे तो उन पर श्रीर भी कृपा की जायगी। इनके ऋलावा ऋन्य छोटे जागीरदार भी यदि ब्रिटिश-गवर्नमैन्ट की मदद प्राप्त करने की कोशिश न कर हमें प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे तो उनकी जागीरें भी लीटा दी जायँगी । इस पर पोलिटिकल एजैंट एफ. विल्डर ने भी महाराज

१. इनमें बासनी, ग्रासोप, ग्राउवा, चंडावल, नींबाज ग्रादि के वकील थे।

को आगे से उनके अन्तरंग मामलों में गवर्नमैन्ट के इस्तच्चेप न करने का विश्वास देदियाँ।

उन दिनों राज्य में नाथों का प्रभाव बढ़ा हुआ होने से नित्य नए दीवान बदले जाते थे और राज-कार्य का प्रबन्ध शिथिल हो रहा था। इससे मेरवाड़े की तरफ के मेर और मीणे इधर-उधर लूट-मार कर उपद्रव करने लगे। जब राज्य की तरफ से इसका प्रबन्ध ठीक तौर से न होसका, तब गवर्नमैन्ट ने जोधपुर की सेना की सङ्गयता से वहां के बागियों को कैंद्र कर इस उपद्रव को शान्त किया।

वि० सं० १८८० की फागुन सुदि ५ (ई० स० १८२४ की ५ मार्च) को उक्त प्रदेश के २१ गांव, जो चांग और कोट किराना परगने में थे, और जिन पर जोधपुर-महाराज का अधिकार था, आठ वर्ष के लिये, गवर्नमैन्ट ने अपने अधिकार में ले लिए और उनके प्रबन्ध के खर्च के लिए १५,००० रुपये सालाना भी राज्य से लेना तय किया। परन्तु इसके साथ एक शर्त यह भी की गई कि इन गांवों की आमदनी के रुपये इन रुपयों में से बाद देदिए जायँगे।

इन्हीं दिनों सिरोही की सरहद से मिलते हुए जालोर त्यादि के प्रदेशों के उपद्रव को दबाने का भी प्रबन्ध किया गया।

वि० सं० १८८१ (ई० स० १८२४) में मंडारी भानीराम ने आपस की शत्रुता के कारण सिंघी फ़तैराज के विरुद्ध एक पड्यंत्र रचा और उसकी तरफ़ से लिखा गया धौंकलसिंह के नाम का एक जाली पत्र बनवाकर महाराज के सामने पेश किया। इस पर महाराज ने वि० सं० १८८२ के प्रारम्भ में फ़तैराज और उसके भाई-बन्धुओं को क़ैद कर उसका दीवानी का काम भानीराम को देदिया। कुछ दिन बाद ही उस (भानीराम) ने महाराज के हस्ताच्चर की एक जाली चिट्टी बनवाकर रुपये वसूल करने की कोशिश की। परंतु इसमें वह पकड़ा गया। इससे सारा भेद

१. ए कलैक्शन ऑक् ट्रीटीज़ ऐंगेजमैंट्स एग्ड सनद्स, भा० ३, पृ० १३०-१३१।

२. ए कलैक्शन च्रॉफ ट्रीटीज़ ऐंगेजमैंट्स एएड सनद्स, भा० ३, पृ० १३१-१३२।

३. परन्तु साथ ही सिंघी फौजराज को, जिसकी ग्रावस्था केवल १४ वर्ष की थी, इस काम में उसके साथ कर दिया। वि० सं० १८८२ (ई० स० १८२५) मे जोशी शंभुदत्त को फ़ौजराज के साथ काम करने के लिये नियत किया। इसके बाद कुछ काल तक शम्भुदत्त ने ग्राकेले ही दीवानी का काम किया।

खुल गया । तहकीकात के बाद जाली पत्रों के लिखनेवाले बागा जालोरी का हाथ कटवाकर उसे देश से बांहर निकाला गया और भंडारी भानीराम कैद किया गया ।

• वि० सं० १ == ४ (ई० स० १ = २७) में राज्य का प्रबन्ध नाथजी के मुसाहिव मुहता उत्तमचंद और मुहता जसँक्प के हाथ में था। इसी से इस वर्ष के सावन (जुलाई) में उन्होंने आउने पर अधिकार करने के लिये एक सेना रवाना की। यह देख इधर तो वहां के ठाकुर ने दृढ़ता से उसका सामना किया, और उधर नींबाज और रास आदि के ठाकुरों के साथ धौंकलसिंह से मिलकर डीडवाने पर उस (धौंकलसिंह) का अधिकार करवादिया। इस पर महाराज ने सिंघी फ़ौजराज को फ़ौज लेकर उधर जाने की आज्ञा दी। उसने वहां पहुँच नींबाज के ठाकुर सांवतसिंह और रास के ठाकुर भीमसिंह को अपनी तरफ़ मिला लिया, और आउने पर आक्रमण करनेवाली सेना को भी वापस बुलवालिया। इस पर नींबाज और रास के ठाकुर धौंकलसिंह को छोड़ जोधपुर चले आए और ठाकुर बखतावरसिंह आउने लौट गया। इसलिये डीडवाना फिर महाराज के अधिकार में आग्या।

इसी वर्ष नागपुर का राजा मधुराजदेव भोंसले श्रंग्रेज़ों से हारकर जोधपुर श्राया। महाराज ने शरगागत की रहा करना हात्रिय का धर्म समभ उसे महामन्दिर में ठहरा दिया। अन्त में जब गवर्नमैन्ट ने उसे अपने हवाले कर देने को लिखा, तब महाराज ने उसे वापस लिख दिया कि यदि श्राप हमें अपना मित्र समभते हैं तो भोंसले चाहे आपकी निगरानी में रहे चाहे हमारी। इसमें कुछ विशेष अन्तर नहीं है। इसके श्रलावा यदि यह किसी प्रकार का उपद्रव करेगा तो उसकी ज़िम्मेदारी हम पर होगी। यह उत्तर पा गवर्नमैन्ट चप हो रही। कई वर्ष बाद यह भोंसले यहीं मर गया।

इसी वर्ष फिर एकवार धौंकलिसेंह के पच्चवालों ने जयपुर में सेना इकट्ठी कर जोधपुर पर चढ़ाई करने का इरादा किया। यह देख महाराज ने इस विषय में गवर्नमैन्ट से सहायता मांगी। इसकी सूचना मिलते ही उसने जयपुर-नरेश को धमका कर इस चढ़ाई को रुकवा दिया। इस पर धौंकलिसेंह को फिर जज्मर की तरफ़ जाना

१. परन्तु वि॰ सं० १८६७ के ज्येष्ठ (ई० स० १८४० के जून ) में इसे, मिस्टर लडलो के लिखने से, महामन्दिर छोड़ कर, जोधपुर से बाहर चला जाना पड़ा ।

२. इसपर धौंकजसिंह जज्मर की तरफ चला गया।

पड़ा । इसी के साथ गवर्नमैन्ट ने महाराजा मानसिंहजी को अपने घरका भगड़ा मिटाकर राज्य-व्यवस्था को ठीक करने का भी लिखा।

वि० सं० १८८५ (ई० स० १८२८) में किशनगढ़ में भी सरदारों का उपद्रव उठ खड़ा हुआ। इस पर उस वर्ष के भादों (सितम्बर) में किशनगढ-नरेश कल्याणसिंहजी कुछ दिन के लिये जोधपुर चले आए। महाराज ने उनका सुतकार करने में किसी प्रकार की कसर नहीं रक्खी।

वि० सं० १८८८ (ई० स० १८३१) में राजपूताने के पोलिटिकल एजैन्ट ने राजस्थान के अन्य नरेशों के साथ ही महाराज को भी अजमेर आकर गवर्नर-जनरल से मिलने का लिखा । इस पर पहले तो महाराज ने वहां जाने की तैयारी की, परन्तु अन्त में यह विचार त्याग दिया । यह देख यद्यपि गवर्नमैन्ट ने प्रकट रूप से तो कुछ नहीं कहा, तथापि यह बात उसे बुरी लगी।

इसी वर्ष बगड़ी के ठाकुर शिवनाथिसिंह ने बगावत की और बूडसू वालों ने भी, जो वि० सं० १८८५ (ई० स० १८२८) से बाग़ी थे, उसका साथ दिया । वि० सं० १८८६ (ई० स० १८३२) में जब उन लोगों ने जैतारन को लूट लिया, तब महाराज ने सिंघी कुशलराज को उन्हें दगड देने की आज्ञा दी। उसने वहां पहुँच उन्हें मेवाड़ की तरफ़ भगा दिया।

वि० सं० १८६० (ई० स० १८३३) में पोलिटिकल एजैन्ट ने महाराज को सिन्ध के अनुसार करके रुपये मेजने की ताकीद लिखी और यह भी लिखा कि यदि शीघ्र ही इसका प्रबन्ध न हुआ तो गवर्नमैन्ट को सेना भेजनी पड़ेगी। इस पर महाराज ने प्रथम भादों सुदि १४ (२६ व्यगस्त) को अपने कुछ कर्मचारियों को अजमेर मेज कर मामला निपटा दियों। परन्तु फिर भी नाथों के कारण राज्य-प्रबन्ध ठीक

१. इसी वर्ष उससे बगड़ी छीन ली गई थी।

२. इस मामले को तय करने को निम्नलिखित पुरुष भेजे गए थे:---

<sup>(</sup>१) जोशी शम्भुदत्त, (२) सिंघी फ़ीजराज, (३) भंडारी लह्मीचंद, (४) सिंघी कुशलराज, (५) कुचामन-ठाकुर खाजीतसिंह, (६) भाद्राजन-ठाकुर बखतावरसिंह ग्रीर (७) धांघल केसरीसिंह। (उस समय सरदारों में कुचामन श्रीर भाद्राजन के ठाकुर ही महाराज के विश्वासपात्र थे।)

न होसकी ।

ख्यातों में लिखा है कि मालानी और बाहड़मेर की तरफ़ के जागीरदार और भोमिये सिंझ, गुजरात, कच्छ और भुज में घुस कर चोरी डकैती किया करते थे। गर्वनमैन्ट के कईवार लिखने पर भी जब राज्य की तरफ़ से इसका प्रबन्ध न हो सका, तब उसके प्रतिनिधि ने वि० सं०१ ८१ (ई० स०१ ८३४) में जोधपुर, सिंध और गुजरात से फ़ौजें इकट्ठी कर बाहड़गेर में मुक्ताम किया; और उस प्रान्त के जागीरदारों को मिलने के लिये बुलवाया। इसके बाद जब वे मिलने को आए, तब उनमें के २६ जागीरदारों को क़ैद कर कच्छ-मुज की तरफ़ मेज दिया। बाहड़गेर, जसोल, गुढ़ा, नगर वगैरा पर जो १२,००० रुपये का राज्य-कर लगता था वह गवर्नमैन्ट के यहां जमा होने लेगा, और मालानी का प्रबन्ध पोलिटिकल एजैन्ट ने अपने अधिकार में लेलिया। इसीके साथ वहां की राज्य-कर की आय के उपर्युक्त १२,००० रुपयों में से उक्त प्रान्त के प्रबन्ध के ख़र्च को काट कर बाक़ी के (४,०००) रुपये जोधपुर राज्य को दिए जाने लगे। वि० सं०१ ८६३ (ई० स०१ ८३६) में वहां का प्रबन्ध पूरी तौर से रैज़ीडैंट की देख-भाल में होने लगा, और वहां का राजकीय दफ़्तर उठा दिया गया।

इन्होंने चढ़े हुए रुपयों की एवज़ में सांभर श्रीर नांवे की नमक की ग्रामदनी गवर्नमेंट को सौंप दी। परन्तु फिर भी जब गवर्नमैन्ट के पास करके रुपये बराबर नहीं पहुँचे, तब उसने, वि० सं० १८६३ में, पहले सांभर श्रीर बाद में नांवे के नमक के दरीबों पर श्रीधकार कर लिया।

१. वि० सं० १८६१ (ई० स० १८३४ ) के ग्रन्त में भीमनाथ ने कह सुनकर फ़ौजराज, कुशलराज श्रौर सुमेरमल को क़ैद करवाने के साथ ही भाद्राजन ज़ब्त करवा दिया श्रौर उक्त स्थान पर सेना मिजवा दी। परन्तु पोलिटिकल एजैन्ट ने बीच में पड़ मागड़ा शान्त कर दिया।

२. इस प्रान्त के ४६० गांवों में से राज्य के केवल एक गांव को छोड़ कर बाकी सब जागीर-दारों के ग्राधिकार में हैं। ये जागीरदार जोधपुर के मातहत हैं, ग्रीर राज्य को सालाना (१००१३ देसी रुपयों के बदले) ६६६३-६-० कलदार रुपये देते हैं। मारवाड़ की ख्यातों में १२,०००) रुपया देना लिखा है। परन्तु इस में ग्रान्य लागें मी शामिल हैं।

<sup>(</sup> ए कलैक्शन ग्रॉफ़ ट्रीटीज़ ऐंगेजमैंटस् एराड सनद्स, भा० ३, ५० ११६ )।

वि० सं० १८६२ की कार्तिक सुदि २ (ई० स० १८३५ की २३ अक्टोबर) को गवर्नमैन्ट ने मारवाड़ और मेरवाड़े की सरहद के उन २१ गांवों को, जिनको उसने वि० सं० १८८० (ई० स० १८२४) में प्रबन्ध के लिये लिया था, उन्हीं शर्ती पर ६ वर्ष के लिये फिर अपने अधिकार में रखने का प्रबन्ध किया। इसी के साथ उसने वहां के ७ गांव और मी इतनी ही अवधि के लिये लेलिए।

इन्हीं दिनों मारवाङ और सिरोही की सरहद पर भील और मीणों ने लूट मार शुरू की । इस पर नीमच से कर्नल शेक्सपीयर, जोधपुर की तरफ से गोडवाङ का हाकिम जोशी सांवतराम और जालोर का हाकिम भंडारी लालचन्द, तथा सिरोही की तरफ से दीवान मायाचन्द और सिंघी खूबचन्द सेनाएं लेकर वहां पहुँचे । उक्त प्रदेश की दशा देख गवर्नमैन्ट ने जोधपुर महाराज को वहां के प्रबन्ध के लिये ६०० सवार नियत करने का लिखा । परन्तु राज्य की आय का अधिकांश रुपया भीमनाथ के दबा लेने से इसका कुछ भी प्रबन्ध न होसका ।

पहली संघि के अनुसार जोधपुर दरबार की तरफ से गर्वनमैन्ट की सहायता के लिये १,५०० सवार रहते थे। परन्तु वि० सं० १८६२ की पौष विद २ (ई० स० १८३५ की ७ दिसम्बर) को महाराजा के और गर्वनमैन्ट के बीच एक नई सन्धी हुई। इसके अनुसार महाराज ने पूर्व-स्वीकृत १,५०० सवारों की एवज में १,१५,००० रुपये सालाना गर्वनमैन्ट को देने का वादा किया। इसी रुपये से कंपनी की सरकार ने ऐरनपुरे में 'जोधपुर लीजियन' नामक सेना तैयाँर की।

१. ए कलैक्शन ऑफ़ ट्रीटीज़ ऐंगेजमेंट्स एएड सनद्स, मा० ३, प्र०१३२-१३३ । यह अविधि वि० सं० १६०० (ई० स० १८४३) में समाप्त हुई। उस समय पीछे, से लिए हुए ७ गांव तो लौटा दिए गए, परन्तु पहले के २१ गांवों पर वि० सं० १६४२ (ई० स० १८८५) तक गवर्नमैंट का ही अधिकार रहा। उस साल जोधपुर-दरबार और गवर्नमैंट के बीच इस विषय में फिर एक नई सन्धि हुई।

२. ए कलैक्शन ऑफ़ ट्रीटीज़ ऐंगेजमैंट्स एग्रड सनद्स, भा० ३, प्र० १३५ । वि० सं० १८८६ (ई० स० १८३२ ) में संघि के अनुसार नगर और पारकर के उपद्रवियों को दवाने के लिए गए हुए राज्य के १,५०० सवारों ने अपने कार्य में शिथिलता दिखलाई थी, इसी से गवर्नमैंट ने सवारों के बदले नक़द रुपये लेकर नवीन रिसाला बनाना निश्चित किया ।

३. वि० सं० १६१४ (ई० सं० १८५७) मे गृदर के समय इस सेना ने बग़ावत की, इसी से बाद में इसे तोड़कर इसके स्थान पर ४३ वीं ऐरनपुरा रेजीमेंट कायम की गई।

इसी वर्ष पाली नगर में पहले-पहल क्षेग का आगमन हुआ।

उन दिनों राज्य में नाथों का बड़ा प्रभाव था । राज्य का अधिकांश रुपया उनके हाथों में पहुँच जाने पर भी उनकी तृष्णा शान्त नहीं होती थी । इसीलिये उन्होंने राज्य में अपनेक प्रकार के कर बढ़वा कर और कई जागीरदारों की जागीरें जब्त करवा कर बड़ा अंधेर मचा रक्खा था। इससे तंग आकर वि० सं० १८६५ (ई०'स० १८३८) में सर्रदारों ने अजमेर-स्थित कर्नल सदरलैंड के पास अपनी शिकायतें पेश की ।

इस पर पहले तो उसने महाराज को अपने राज्य का प्रबन्ध ठीक करने और सरदारों पर होनेवाली सिंदतयों को दूर करने के लिये लिखा। परन्तु जब इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया, तब वि० सं० १८६६ की चैत्र सुदि ६ (ई० स० १८३६ की २१ मार्च) को स्वयं कर्नल सदरलैंड (ए. जी. जी.) और पोलिटिकल एजैंट मि० लडलो राजपूताने की अन्य रियासतों के वकीलों और मारवाड़ के सरदारों को साथ लेकर जोधपुर आए।

इस पर महाराज ने उनका यथोचित सत्कार कियाँ। अन्त में आपसकी बातचीत के बाद महाराज ने कुछ सरदारों और उनके वकीलों को बुलवाकर जागीरों के गांवों की सूची बनाने का आदेश दिया; और उसके बनजाने पर उसीके अनुसार सब सर-दारों को उनकी जागीरों के पट्टे देने का वादा कर लिया। परंतु आसोप का नया गोद का मामला मंज़ूर करने से इनकार करदियाँ। यह सब होजाने पर भी नाथों को हटाने और अंतरंग-प्रबन्ध के बारे में सदरलैएड और महाराज का मत नहीं मिला।

इसी के ग्रगले वर्ष (वि० सं० १८६३=ई० स० १८३६) में यह बीमारी जोधपुर नगर में भी पहुँच गई।

२. इनमें रास, ग्राउवा, पौकरन, नींबाज, चंडावल, बासनी ग्रौर हरसोलाव के ठाकुर या उनके प्रतिनिधि थे; श्रौर साथीस का ठाकुर भाटी शक्तिदान इनका मुखिया था।

३. वि० सं० १८६६ की वैशाख सुदि ७ (ई० स० १८३६ की २० ग्रप्रेल) को महाराज-कुमार सिद्धदानसिंहजी का देहाना हो गया। इनका जन्म वि० सं० १८६५ की वैशाख सुदि ७ को हुन्ना था।

४. सरदारों ने शिवनाथिसिंह को हटाकर करगासिंह के पुत्र की वहां पर गोद बिठा दिया था। परंतु महाराज ने उसे हटवा दिया। इसके बाद एकवार करगासिंह ने चढ़ाई कर ग्रासोप को घेर लिया। परंतु पौकरन, ग्राउवा श्रीर रास के ठाकुरों के तथा बड़े साहब के दबाव से वह सफल न हो सका।

इससे नाराज़ होकर वह अजमेर लौट गया। यह देख पौकरन, आउवा, रास और नींबाज आदि के सरदार भी उसी के साथ पुष्कर चले गए।

इसी वर्ष राज्य के ५०० विदेशी सैनिक तनस्वा न मिलने के कारण दो तोपें लेकर बाग़ी हो गए, और साथीण के भाटी शिक्तदान और नींबाज के ऊदावत शिव-नाथिसेंह के साथ मिलकर बीलाड़ा और उसके त्रासपास के गांवों से रुपये वसूल करने लगे। इस प्रकार इधर देश में यह उपद्रव हो रहा था, और उधर नाथों के प्रभाव के कारण गवर्नमैंट को कर का रुपया भी नहीं दिया जा सकें। इस पर सावन विद २ (२० जुलाई) को ए. जी. जी. ने त्राजमेर में दरबार कर मारवाड़ के सरदारों से पूछा कि हमारी सेना के जोधपुर पर चढ़ाई करने पर यदि युद्ध हो तो तुम किसका साथ दोगे। यह सुन भाटी शिक्तदान ने कहा कि ऐसी हालत में पहले तो महाराज आपसे युद्ध ही नहीं करेंगे। परंतु यदि युद्ध ठन गया तो स्वामिधर्म को निवाहने के लिये, संकट के समय, हमें महाराज का ही साथ देना पड़ेगा।

अन्त में श्रावरा सुदि १५ (२४ अगस्त) को कर्नल सदरलैंड ने अजमेर से (गवर्नमैंट की तरफ़ से १७ अगस्त का नसीराबाद में लिखा हुआ) एक फ़रमान जारी किया। उसमें लिखा था कि:——

- १. संघि के माफ़िक जो रुपया सालाना गवर्नमैंट को दिया जाना चाहिए था, वह क़रीब ५ वर्ष से चढ़ रहा है।
- २. राज्य के कुप्रबन्ध के कारण अन्य राज्यों में रहनेवालों का जो लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है, उसकी वसूली का भी कुछ प्रबन्ध नहीं है।
- ३ राज्य में सर्व-साधारण की तकलीफ़ों को दूर करने के लिये भी यथोचित प्रबंध नहीं हो सका है।

१. ख्यातों में लिखा है कि राज्य की तरफ से इन रुपयों की एवज़ में ज़ेवर मेजा गया था। पर सरदारों के कहने से सदरलैंड ने उसे लेने से इनकार कर दिया।

२. ख्यातों में लिखा है कि साथीया के माटी शक्तिदान ने एजैंट से साफ़-साफ़ कह दिया था कि जब तक ग्राप महाराज को किसी प्रकार का नुकसान पहुँचाने का इरादा न कर राज्य-प्रबंध ठीक करने का उद्योग करेंगे, तब तक हम ग्रापके शामिल रहेंगे। परंतु जिस समय ग्राप का इरादा बदल जायगा, उस समय हम महाराज के शामिल हो जायँगे। परंतु सावन विद १० को ग्राजमेर में ही शक्तिदान की मृत्यु हो गई।

#### महाराजा मानसिंहजी

इसिलिये गर्ननर-जनरल की त्र्याज्ञा से सरकारी सेना मारवाड़ पर तीन तरफ से चढ़ाई करेगी। गर्ननेमेंट का यह क्षणड़ा महाराज और उनके मुसाहिबों से है। इसिलिये जब तक मारवाड़ की प्रजा सरकारी सेना से शत्रुता नहीं करेगी, तब तक उसको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई जायगी।

इसके बाद कर्नल सदरलैंड, पोलिटिकल एजैंट मि० लडलो (Capt. J. Ludlow) और १०,००० सैनिकों को सार्थ लेकर अजमेर से पुष्कर और मेड़ते होता हुआ जोधपुर की तरेफ़ चला। मारवाड़ के बहुत से सरदार भी उसके साथ हो लिए। यह समाचार सुन महाराज स्वयं सदरलैंड के सामने चले, और बनाड के पास पहुँच उससे मिले। दोनों में कुछ देर तक मामले की बात-चीत होती रही, इसके बाद सब लोग जोधपुर चले आएँ। दूसरे दिन महाराज ने जोधपुर का किला गर्वनमेंट को सौंप देना मंज़ूर कर लिया। इसपर फिर गर्वनमेंट के और महाराज के बीच एक अहदनामा लिखा गया। परंतु यह आहदनामा महाराज ने व्यक्तिगत रूप से लिखा था। इसीलिये इससे इनके उत्तराधि-कारियों का संबंध नहीं रक्खा गया।

श्रहदनामे का सारांश श्रागे दिया जातां है:-

ब्रिटिश-गवर्नमैन्ट और जोधपुर दरबार के बीच की मित्रता पुरानी चली आती है और वि० सं० १८७५ (ई० स० १८१८) की संधि से यह और मी पक्की हो गई है। इसी से यह मित्रता आज तक बराबर चली आई है और आगे भी चलेगी।

१. इस में के च्राघे सैनिक गोरे श्रीर ग्राघे हिंदुस्थानी थे। इस चढ़ाई में भार-बरदारी के लिये १,००० ऊंट बीकानेर के वकील की तरफ से श्रीर १,००० मारवाड़ के सरदारों की तरफ से एकत्रित किए गए थे।

२. यह समाचार सुन फ़ीजराज भाद्राजन, कुशलराज कंटालिया श्रीर श्रायस लद्भीनाथ श्रपने जागीर के गांव पांचू (बीकानेर राज्य) में चला गया; क्योंकि सरदारों के कहने से सदर-लैंड ने इनको राज्य के लिये हानिकारक समम रक्खा था।

३. इसी वर्ष माश्विन बदि ६ (२८ सितम्बर) से जोधपुर में गवर्नभैंट का डाकख़ाना खोला गया।

४. ए कलेक्शन् ऑफ़ ट्रीटीज़ एंगेजभैंट्स एएड सनद्स, भा० ३, ए॰ १३५-१३७।

इस समय कर्नल जोहन सदरलैंड के मारफ़त ब्रिटिश-गवर्नमैंट श्रौर जोधपुर के महाराजा मानसिंह बहादुर के बीच संधि के ये नियम निश्चित हुए हैं:—

- १. देश के शासन के लिये महाराज, कर्नल सदरलैंड, जागीरदार, मुत्सही, ख़वास श्रीर पासवान मिलकर नियम बनायँगे; श्रीर सरदारों श्रीर मुत्सिंदयों श्रीदि के हकों का निश्चय पुराने रिवाजों के श्रनुसार करेंगे।
- २. राज्य के मुत्सदी राज्य के कार्य को पोलिटिकल एजैंट श्रीर महाराजू। की श्राज्ञा से करेंगे।
- ३. सरदारों, मुत्सिहयों, ख़वासों श्रीर पासवानों की पंचायत हमेशा की प्राचीन-शैली के श्रनुसार राज्य-कार्य को चलायगी।
- थ. महाराजा की सम्मति होने से सरकारी सेना किले में रहेगी।
- ५. इस प्रवन्ध से किसी की इज्जत, आवरू और काम आदि में फरक नहीं आयगा।
- ६. राज-कर्मचारी नये नियमों के अनुसार कार्य करेंगे, परंतु उसमें गड़बड़ करनेवाले के स्थान पर महाराज की सम्मित से दूसरा समऋदार राज-कर्म-चारी नियुक्त किया जायगा।
- ७. जिनके हक छिन गए हैं उनके हक वाजिब होने पर लौटाए जायँगे, श्रोर ऐसे हकदारों को महाराज की सेवा कर अपना हक अदा करना होगा।
- मिटिश-गवर्नमैन्ट मारवाड़ में दरबार का ही शासन चाहती है। इसिलिये वह प्रतिज्ञा करती है कि न तो वह स्वयं महाराज के प्रभाव में कमी करेगी न दूसरों को ऐसा करने देगी।
- १. गवर्नमेंट का एजेंट और मारवाड़ के मुत्सदी मिलकर महाराज की सम्मित और नवीन नियमों के अनुसार गवर्नमेंट के चढ़े-चढ़े रुपयों के भुगतान का और आगे भी ख़िराज और सवार-खर्च के रुपयों के बराबर भुगताते रहने का समुचित प्रबन्ध करेंगे। साबित कर देने पर नुकसान करनेवाले से, जिसका नुकसान हुआ होगा, उसको हरजाना दिलवाया जायगा; और सिद्ध हो जाने पर मारवाड़ का नुकसान का दावा अन्य रियासतों से वसूल किया जायगा।
- ं १०. महाराज ने सरदारों की जागीरें लौटाकर उन्हें पुराने कुसूरों की माफ़ी दे दी है। इसलिये ब्रिटिश-गवर्नमैंट भी उन नाथों, सरदारों श्रीर कर्मचारियों को, जिनके ख़िलाफ़ शिकायतें हैं, माफ़ी देती है।

## महाराजा मानसिंहजी

- ११. जोधपुर में ब्रिटिश-एजैंट के रक्ष्णे जाने से अब आगे न तो किसी पर सख़्ती होने दी जायगी, न ६ धार्मिक सम्प्रदायों के मामलों में हस्ताच्चेप होगा और न मारवाड़ में पवित्र सममे जानेवाले जानवरों (मोर, कबूतर, गाय आदि) का बध ही किया जायगा।
- १२. यदि राज्य का प्रबन्ध ६ महीनों, १२ महीनों या १८ महीनों में ठीक तौर से हो जायगा तो पोलिटिकल-एजैंट ऋौर सेना किले पर से हटाली जायगी। यदि यह प्रबन्ध इससे पहले ही हो जायगा तो गवर्नमैंट को बड़ी प्रसन्तता होगी और वह इसे नेकनामी का कारण सममेगी।
- १३. यह अहदनामा जोधपुर में २४ सितंबर १८३६ (वि० सं० १८६६ की आश्विन विद १) को लैक्टिनैंट-कर्नल सदरलैंड द्वारा निश्चित होकर गवर्नर-जनरल के पास मंज़ूरी या रहोबदल के लिये मेंजा जायगा, और वहां से महाराजा के नाम (इस विषय का) खरीता भिजवाया जायगा।

इसके बाद श्राश्विन विद ६ (२ सितंबर) को जोधपुर का क़िला श्रंगरेजी सेना को सौंप दिया गया। परंतु सामान श्रादि की रह्या के लिये १०० श्रादमी महा-राज की तरफ़ के भी वहां रहे। गवर्नमैंट की सेना के करीब ३५० सैनिक तो कि में ठहरे श्रौर बाकी के मंडोर श्रौर बालसमंद के बीच (किले से करीब ५ मील के फ़ासले पर) रहे।

कर का रुपया वसूल हो जाने पर गवर्नमैंट ने सांभर श्रौर नांवा के नमक के दरीने दरबार को लौटा दिए। इसके बाद पहले की सूची के श्रनुसार सरदारों की जागीरें

१. इस संधि पर महाराज की तरफ़ से लोढा राव रिधमल श्रीर सिंघी फ़ौजमल ने हस्ताच्चर किए थे। (यह संधि कर्नल सदरलैंड ने, जिसको भारत के गवर्नर—जनरल लॉर्ड ऑकलैंड की तरफ़ से अधिकार मिला था, की थी।)

२. भटनोखा के करमसोत राठोड़ भोमसिंह ने, जो किले पर था, वहां पर ग्रंगरेज़ों के ग्राध-कार को होते देख पोलिटिकल-एजेंट मिस्टर लड़लो पर एकाएक तलवार से हमला कर दिया। परंतु सिपाहियों ने, उस पर वार कर, उसे घायल कर डाला। इससे चार पांच दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। मि० लड़लो के मामूली चोट लगी थी। महाराज के दुःख प्रकट करने पर यह मामला यहीं शांत हो गया।

३. कुछ दिन बाद ही बाहर के सैनिक जोधपुर से हटा लिए गए।

उन्हें लौटा दी गईं। परंतु कई गांव ऐसे थे जिन पर मिन्न-मिन्न समयों में भिन्न-मिन्न सरदारों के ऋषिकार रह चुके थे।

कर्नल सदरलैंड ने ऐसे गांबों का निर्णय महाराज की इच्छा पर ही छोड़ दिया, श्रौर श्रागे राज्य-कार्य चलाने के लिये एक पंचायत बनवादी। इसमें निम्नलिखित संर-दार श्रौर मुत्सद्दी थे:—

#### सरदार

१ पौकरन-ठाकुर चांपावत बभ्तसिंह, २ आउवा-ठाकुर चांपावत कुशलसिंह, ३ नींबाज-ठाकुर ऊदावत सवाईसिंह, ४ रासं-ठाकुर ऊदावत भीमसिंह, ५ रीयां-ठाकुर मेड्रितया शिवनाथसिंह, ६ कुचामन-ठाकुर मेड्रितया रगाजीतसिंह, ७ आसोप-ठाकुर कूंपावत शिवनाथसिंह ( यह बालक था । इससे कंटालिये का ठाकुर शंभूसिंह इसका प्रतिनिधि रहा ) और ८ भाद्राजन-ठाकुर जोधा बखतावरसिंह ।

## मुत्सद्दी

१ दीवान सिंघी गंभीरमल, २ बख़्शी सिंघी फ़ौजराज, ३ घायभाई किलेदार देव-करण, ४ वकील रावे रिघमल श्रोर ५ जोशी प्रभुलाल।

इसके बाद पोलिटिकल एजैंट लडलो सूरसागर में रहने लगा श्रोर कर्नल सदरलैंड जयपुर की तरफ होता हुश्रा कलकत्ते चला गया। कुछ दिन बाद जब फागुन सुदि १२ (ई० स० १०४० की १५ मार्च) को वह वहां से लौटकर श्राया, तब उसने किला महाराज को सौंप दिया। इसके बाद चैत्र (श्रप्रेल) में कर्नल सदरलैंड श्रजमेर चला गया श्रोर राजकार्य की देखभाल मि० लडलो के जिम्मे रही।

१. इसके स्थान पर कहीं-कहीं रायपुर-ठाकुर का उल्लेख मिलता है। किसी-किसी ख्यात में दोनों का नाम नहीं है।

२. किला वापस मिलने पर महाराज ने रिघमल को 'रावरजा बहादुर' का ख़िताब श्रीर सरो-पाव दिया था।

३. वि० सं० १८७ के ग्राश्विन (ई० स० १८४० के सितम्बर) में सिवाने परगने के बागियों ने ग्रासोतरा-ठाकुर शक्तसिंह के पुत्र रक्षसिंह को घौंकलसिंह का पुत्र बनाकर वहां पर उपद्रव खड़ा किया। परंतु सिंधी क्रीजराज ने जाकर उन्हें दबा दिया।

## महाराजा मानसिंहजी

कुछ दिन बाद पोलिटिकल-एजैंट ने महाराज को लिखा कि कुचामन श्रौर भाद्राजन के सरदारों श्रौर नाथों के पास बहुत बड़ी-बड़ी जागीरें हैं । इसलिये उनमें कमी होनी चाहिए। इस पर दोनों जागीरदारों से कुछ गांव राज्य में लेलिए गए, परन्तु नाथों का प्रबन्ध न हो सका श्रौर उनका श्रन्याय उसी प्रकार बना रहा। यद्यपि एजैंट ने इस विषय में कईवार महाराज को लिखा, तथापि हरवार इन्होंने इधर-उधर की बातें कर टाल दिया। श्रन्त में जब मि० लडलो ने बहुत दबाब डाला, तब वि० सं० १८६७ के माध (ई० स० १८४१ की जनवरी) में महाराज कर्नल सदरलैंड से मिलने श्रजमेर की तरफ रवाना हुए। इस पर मि० लडलो ने समभा- बुकाकर इन्हें बनाड़ से वापस बुलवा लिया।

वि० सं० १८६८ (ई० स० १८४१) में कर्नल सदरलैंड ने जोधपुर आकर महाराज से नाथों के प्रभाव को कम करने के लिये बहुत कुछ कहा । परन्तु इसका भी कुछ असर न हुआ। इस पर वि० सं० १८६८ के पौष (ई० स० १८४२ की जनवरी) में मि० लडलो ने नाथों की जागीरें जब्द करली । परन्तु फिर भी महाराज की आज्ञा से उनकी आमदनी गुप्तरूप से नाथों के पास मेजदी जाने लगी। यह बात मि० लडलो को बहुत बुरी लगी। इसलिये उसने महाराज पर दबाव डालकर लक्ष्मीनाथ आदि को और उनसे मेल रखनेवाले जोशी प्रभुलाल, सिंघी कुशलराज, व्यास गंगाराम, भंडारी लक्ष्मीचंद, पंचोली कालूराम आदि राज्य-कर्मचारियों को जोधपुर से हटवा कर ४०-५० कोस के फ़ासले के भिन्न-भिन्न स्थानों में भिजवा दिया। यह देख पौकरन-ठाकुर ने लक्ष्मीनाथ से मेल मिलाया और उसे लोभ देकर महाराज से प्रधानगी प्राप्त करली। इसी प्रकार नींबाज-ठाकुर शिवनाथसिंह ने आगेवा और पाटवा तथा कूंपावत करणासिंह ने कुचेरा जागीर में लिखवा लिया।

यह ढंग देख मि० लडलो ने नाथों से तीन लाख रुपया सालाना लेकर राज्य में हस्ताच्चेप न करने का प्रस्ताव किया, परन्तु उन्होंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया श्रीर वे देश में नित्य नए उपद्रव करने लगे। इससे तंग श्राकर, वि० सं० १६००

१. इसी वर्ष के च्राश्विन ( च्रक्टोबर ) में पोलिटिकल-एजेंट ने फलोदी जाकर जोधपुर और जयसलमेर के बीच का सरहदी मनगड़ा निपटाना चाहा। यह मनगड़ा बाप नामक गांव के बारे में था। परंतु इसमें सफलता नहीं हुई।

२. ये गांव वि० सं० १८६७ (ई० स० १८४० ) में देने तय हो चुके थे।

के वैशाख (ई० स० १ ८४३ के अप्रेल) में, उसने दो उपद्रवी नाथों को पकड़ कर अजमेर भेजदिया। इस समाचार को सुन महाराज बहुत दुखी हुए। फ्हले तो इन्होंने मि० लडलो से मिलकर उन नाथों को छुड़वाने का विचार किया, परन्तु अन्त में वकील रिधमल के समकाने से यह विचार छोड़ दिया। इस घटना से महाराज के चित्त में इतनी ग्लानि हुई की इन्होंने दो दिनों तक भोजन नहीं किया, और फिर वैशाख बदि १ (२३ अप्रेल) को संन्यास लेकर नाज खाना छोड़ दिया। इसके बाद यह (महाराजा) कुछ दिनों इधर-उधर घूमकर पाल पहुँचे। इनका इरादा वहां से जालोर होकर गिरनार की तरफ जाने का था। परन्तु मि० लडलो ने वहाँ पहुँच इन्हें समकाया कि यदि आप मारवाड़ छोड़ कर चले जायँगे तो लाचार होकर हमें दूसरा नरेश गदी पर बिठाना पड़ेगा; क्योंकि राज्य बिना राजा के नहीं रह सकता। ऐसी हालत में आपका जोधपुर में रहना अत्यावश्यक है। इस पर यह वहां से लौट कर, आषाढ़ सुदि ४ (१ जुलाई) को, जोधपुर चले आए और नगर के बाहर राईकेबाग में ठहरे। यहीं पर इन्होंने मि० लडलो से अपने पीछे अहमदनगर से तखतिसहजी को लाकर गोद बिठाने की इच्छा प्रकट की ।

इसके बाद सावन सुदि ३ (२६ जुलाई) को यह मंडोर चले गए। वहीं पर वि० सं० १६०० की भादों सुदि ११ (ई० स० १८४३ की ४ सितम्बर) को रात्रि में महाराज का स्वर्गवास होगया।

१. ख्यातों में लिखा है कि महाराज-कुमार इत्रसिंहजी के मरने पर. सरदारों की मिलावट से, ईडर-नरेश उनके गोद बैठने को उद्यत हो गए थे। इसीसे महाराज उनसे नाराज़ थे। परंतु मोडास के ठाकुर ज़ालिमसिंह ने महाराज के जालोर का क़िला खाली करने का विचार करने के समय इनके कुटुम्ब को ग्रापने यहां सुरिच्चित रखने की प्रतिज्ञा की थी, इसीसे यह उससे प्रसन्न थे, श्रीर तख़तसिंहजी के उनकी शाखा में होने से उन्हें ग्रापना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे।

२. ख्यातों में लिखा है कि उस दिन महाराज सुक़ेद वस्त्र ग्रोटकर लेट गए श्लीर सबसे कह दिया कि दूसरे दिन प्रातःकाल ब्राह्मण जोग भीतर श्राकर हमारे शरीर को संभाजें, उसके पहले कोई भीतर न ग्राए।

महाराज के साथ १ रानी ४ परदायतें श्रीर १ दासी सती हुई।

महाराजा मानसिंहजी बड़े समभदार, विद्वान्, गुणी श्रौर राजनीतिज्ञ थे । परन्तु सरदारों से श्रत्यधिक मनोमालिन्य श्रौर नाथ-सम्प्रदाय से श्रत्यधिक प्रेम होने के कारण इनके राज्य में श्रव्यवस्था बनी रही । इनके राज्य के ४० वर्षों में से शायद ही कोई वर्ष ऐसा बीता हो जिसमें इन्हें चिन्ता न रही हो । परन्तु इस प्रकार संकटों का सामना रहने पर भी इनकी विद्या-रसिकता इतनी बढ़ी-चढ़ी थी कि उसे जानकर श्राश्चर्य हुए विना नहीं रह सकता ।

महाराज की सभा में अनेक किन, गायक, योगी और पिएडत हर समय बने रहते थे। महाराज को स्वयं भी किनता करने का और खास कर 'मांढ़' (रागिणी) का राौक था। इनकी बनाई पुस्तकों और फुटकर किनताओं का एक बड़ा संग्रह राजकीय पुस्तकालय (पुस्तक-प्रकाश) में विद्यमान है। इनमें से 'कृष्णाविलास' नामक पुस्तक राज्य की ओर से प्रकाशित हो चुकी है। इसमें श्रीमद्भागवत के दशमस्कन्ध के प्रथम ३२ अध्यायों का भाषा में पद्यानुवाद है। इन्होंने कई हजार हस्तलिखित पुस्तकों का संग्रह कर एक पुस्तकालय बनाया था और उसमें वेद, पुराण, स्मृति आदि अनेक विषयों के प्रन्थों का संग्रह किया था। इन्होंने रामायण, दुर्गाचरित्र, शिवपुराण, शिवरहस्य, नाथचरित्र आदि अनेक धार्मिक ग्रंथों के आधार पर बड़े बड़े चित्र बनवाए थे। इन चित्रों का अपूर्व संग्रह इस समय राजकीय अजायबघर में रक्खा हुँआ है। महाराज में एक खास गुण यह था कि इनके पास आनेवाला कोई भी नया मनुष्य खाली हाथ नहीं लौटता था। इनका सिद्धांत था कि जो कोई किसी के पास जाता है लाभ के लिये ही जाता है, इसलिये यदि उसे खाली लौटा दिया जाय तो फिर एक राजा में और साधारण पुरुष में क्या अन्तर रह जाता है।

इनके विषय में मारवाड़ में यह दोहा प्रसिद्ध है:-

जोध बसायो जोधपुर, व्रज कीनो व्रजपाल । लखनेऊ काशी दिली, मान कियो नेपाल ॥

१. वि॰ सं॰ १८७६ (ई॰ स॰ १८२२) में मिस्टर विल्डर ने ऋपने पत्र में गवर्नमैंट की बिखा थाः—

महाराजा मानसिंह निश्चय ही बड़े बुद्धिमान श्रीर समम्तदार हैं ( Raja Mansingh is undoubtedly a Man of superior sense and understanding.....). Rajputana Gazetteer Vol. III-A, P. 73.

२. गवर्नमैंट के ग्रॉकियॉलॉजिकल डिपार्ट्मैंट ने भी इस संग्रह की मुक्तकंठ से प्रशंसा की है।

श्रर्थात्-राव जोथाजी ने तो श्रपने नाम पर जोधपुर नगर बसाया। महाराजा विजय-सिंहजी ने (वल्लम-संप्रदाय की भक्ति के कारण) उसे व्रज बना दिया (व्रर्थात् यहां पर वैष्णावमत का बड़ा प्रचार किया)। परंतु महाराजा मानसिंहजी ने इसे एक साथ ही लखनऊ, काशी, दिल्ली श्रीर नेपाल बना दिया (व्रर्थात् यहां पर महाराज की गुरा-ग्राहकता के कारण श्रनेक कत्थक, पंडित, गवैये श्रीर योगी एकत्रित हो गए थे।)

महाराज के बनाए निम्नलिखित स्थान प्रसिद्ध हैं:-

किले में की जैपौल, जनानी डेवढी के सामने की दीवार, आयस देवनाथ की समाधि, लोहापौल के सामने का कोट, जैपौल और दखना (दिच्चिणी) पौल के बीच का कोट, चौकेलाव से रानीसर तक का मार्ग, उसकी रक्षा के लिये बनी दीवार, भैक्ँ-पौल, चतुर्सेवा की डेवढी पर का नाथजी का मन्दिर और मिटयानीजी का महले।

महाराज ने जुगता बरासूर को 'लाख पसाव' देने के व्यलावा ब्रीर भी कई गांव दान किए थे।

१. महाराज ने किले में एक सामान रखने का कोठार भी बनवाया था।

२. १ खट्कड़ा २ सारंगवा ( देसूरी परगने के ). ३ पतावा ( बाली परगने का ), ४ ग्रानावास ( बीलांडे परगने का ), ५ चारणात्राड़ा ( सिवाना परगने का ), ६ पीथोलाव, ७ दुकोसी 🖵 ढाढरिया खुर्द ( नागोर परगने के ), ६ इकडाग्री ( पचपदरा परगने की ) का एक हिस्सा, १० पाडलाऊ, ११ पटाक, १२ कूड़ी. ( पचपदरा परगते के ), १३ फरासला खुर्द ( पाली परगते का ), १४ सींगा-समा (जोधपुर परगने का), १५ मेडावस १६ मींडावास ( जसवन्तपुर परगते के ), १७ घांघलावास. १८ वेदावड़ी-कलां ( मेड़ता परगने के ), १६ कटारडा २० तोलेसर २१ बासगी फटांरी २२ नैरवा श्रीर २३ चवां ( जोधपुर परगते के ) चारणों को ; २४ हरस-ग्राधा (बीलाड़े परगते का ), २५ चुकावास २६ पालड़ी २७ बासडा २८ फागली ( नागोर परगते के ), २६ धतेड़ी ३० राज नगरिया ( सोजत परगने के ), ३१ हरावास ( पाली परगने का ), ३२ केसरवाली ( जसवन्तपुरा परगने का ), ३३ गोरनडी-खुर्द ( मेड़ते परगने का ), ३४ सिरोड़ी ३५ हर्तूंडी-च्राधी ( जोधपुर परगने के ), ३६ गुग्रापालिया (डीडवाने परगने का ) ब्राह्मग्रों को; ३७ ब्राघला, (पचपदरे परगने का ), ३८ ग्रांग्णु ( जसवन्तपुरे परगने का ), ३६ मैंसेर कोटवाली ( जोधपुर परगने का ) पुरोहितों को; ४० सुतला ( जोधपुर परगने का ) रामेश्वर महादेव के मन्दिर को; ४१ गांगाया। ( जोधपुर परगने का ) बैजनाथ महादेव के मन्दिर को; ४२ बदड़ा ग्राधा (जोधपुर परगने का ) गोपीनाथजी के मन्दिर को; ४३ पूंदला ४४ लूगावास ४५ राबड़िया (जोधुर-परगने के ), ४६ खेतावास ( नागोर परगने का ) यतियों को; ४७ थबूकड़ा ४८ नंदवागा, ४६ तनावड़ा-बड़ा ५० तनावड़ा छोटा ( जोधपुर परगने के ), ५१ खारिया फादड़ा ( सोजत परगने का ) नाथों श्रीर गुसाँइयों को; ५२ सोढास-शामपुरा (मेड़ता परगने का) गया गुरु को; ५३ कीतलसर (नागोर परगने का)

#### महाराजा मानासिंहजी

इनके कई पुत्र हुएँ थे। परन्तु उन सबका देहान्त इनके सामने ही हो गया। इसीसे इन्होंने स्वर्गवास के कुछ दिन पूर्व ब्रिटिश-पोलिटिकल एजैंट से आहमदनगर के तखतिसहजी को अपने गोद विठाने की इच्छा प्रकट की थी, और इनके स्वर्गवास के बाद जब वसान लडलों ने इनकी रानियों और राज्य के सरदारों आदि की सम्मति ली, तब उन्होंने भी राजकुमार जसवन्तिसहजी सहित तख़तिसिंहजी को अदमदनगर से बुल-वाकर गद्दी विठाने की राय दी। इसी से महाराजा तख़तिसिंहजी आहमदनगर से आकर जोधपुर की गद्दी पर बैठे।

सैय्यदों को; ५४ सेढाऊ (नागोर परगने का) पठानों को; ५५ राहा (जसवन्तपुरा परगने का) साँइयों को; ५६ पालड़ी ५७ पिरथीपुरा (मेड़ते परगने के), ५८ रेवड़िया (सोजत परगने का), ६८ राग्यी गांव (गोडवाड़ परगने का), ६० बागड़की ग्राधी (बीलाड़े परगने की), ६१ पोलावास- विश्वनोइयां ६२ धोलेराव खुर्द (मेड़ते परगने के), ६३ कुचीपला (परवतसर परगने का) भाटों को; ६४ सरखेजड़ा (बाली परगने का) मांडों को: ६५ बीरावास (सोजत परगने का) नक्कार- चियों को; श्रीर ६६ बासगी-जगा (मेड़ता परगने का) महात्माग्रों को।

इनमें से कुछ गांव पहले गांवों की एवज मे भी दिए गए थे।

१. महाराज-कुमार छत्रसिंहजी श्रीर सिद्धदानसिंहजी का उल्लेख पहले हो चुका है। इनके ग्रालावा महाराज-कुमार पृथ्वीसिंहजी का जन्म वि० सं० १८६५ (ई० स० १८०८) मे हुग्रा था। इनका श्रीर महाराज के ग्रान्य राजकुमारों का देहान्त भी बचपन में ही हो गया था।

महाराज के बाभार्क्यों के नाम इस प्रकार मिलते हैं:-(१) शिवनाथिसह, (२) सोहनिसंह, (३) बभूतिसंह, (४) लालिसंह, (५) राजिसंह (कहीं-किटी इसके स्थान पर मोमिसंह नाम मिलता है), (६) सज्जनिसंह, (७) स्वरूपितह।

# ३३. महाराजा तख़तसिंहजी

यह जोधपुर-महाराजा अजितसिंहजी के वंशज करगासिंहजी के पुत्र श्रीर ईडर-राज्य में के अहमदनगर के स्वामी थे। इनका जन्म वि० सं० १८७६ की जेठ सुदि १३ (ई० स० १८१६ की ६ जून) को हुआ था।

महाराजा मानसिंहजी के पीछे पुत्र न होने से ब्रिटिश-गवर्नमैंट (ईस्ट इन्डिया कंपनी) ने, स्वयं उन (महाराजा) की इच्छानुसार श्रीर राज-परिवार श्रीर सरदारों त्र्यादि की सलाह से, इन्हें बुलवा कर महाराजा मानसिंहजी के गोद विठाया। वि० सं० १६००

१. ख्यातों से प्रकट होता है कि वि० सं० १६०० की कार्तिक विद ६ (ई० स० १८४३ की १४ ग्रक्टोबर) को गवर्नमैन्ट श्रीर सरदारों की तरफ़ से तख़तसिंहजी के नाम इस विषय के पत्र लिखे गए, श्रीर राज्य के बड़े-बड़े सरदार उनको ले ग्राने के लिये रवाना हुए। वि० सं० १६०० की कार्तिक सुदि ७ (ई० स० १८४३ की २६ ग्रक्टोबर) को यह जोधपुर के किलो मे पहुंचे।

इसी बीच पोलिटिकल एजैंट ने उन बहुत से राज-कर्मचारियों को, जिनको महाराजा मान-सिंहजी के समय ग्रापत्तिजनक समम जोधपुर से हटा दिया था, जोधपुर ग्राने की ग्राज्ञा दे दी।

ऐचिसन की 'ए कलैक्शन ऑफ़ ट्रीटीज़ ऐगेजमैंट्स ऐग्रड सनद्स (भा० ३, पृ० १४२) में लिखा है कि महाराजा तख़तसिंहजी ने, अपने जोधपुर गोद आ जाने पर, राजकुमार जसवन्तसिंहजी का अपने भाई पृथ्वीसिंहजी के गोद जाना और अपना उनके छोटे होने के कारण केवल अभिभावक रूप से अहमदनगर का शासन करना प्रकट कर उन्हें अहमदनगर में ही छोड़ दिया, और इस प्रकार वहां पर उनका अधिकार रखना चाहा। परन्तु वि० सं० १६०४ (ई० स० १८४८) में गवर्नमैन्ट ने, यह दावा ख़ारिज कर, अहमदनगर को ईडर राज्य में मिला दिया। यह प्रदेश वि० सं० १८४१ (ई॰ स० १८०४) में ईडर से जुदा हुआ था।

परन्तु उस समय के पत्रों से प्रकट होता है कि वास्तव में महाराजा मानसिंहजी की रानियों ने, गवर्नमैन्ट से कहकर, महाराजा तख़तसिंहजी को मय महाराज-कुमार जसवन्तसिंहजी के ही जोधपुर बुलवाया था। इसलिय यह सब मगड़ा जोधपुर वालों की इच्छा के विरुद्ध उठा था



३३. महाराजा तखतसिंहजी वि० सं० १६००-१६२६ (ई० स० १८४३-१८७३)

|  |  | ;<br>; |
|--|--|--------|
|  |  | ;      |
|  |  |        |

## महाराजा तखतसिंहजी

की मँगसिर सुदि १० (ई० स० १८४३ की १ दिसंबर) को जोधपुर में इनका राज्याभिषेक इंड्रश्री।

इसी वर्ष की फागुन सुदि (ई० स० १८४४ की फरवरी) में कोटे के महाराव रामसिंहजी इनसे मिलने को जोधपुर आए। इस पर महाराज ने मी उनका यथोचित सत्कार किया।

ं यद्यपि महाराजा तखतसिंहजी ने राज्य पर बैठते ही नाथों के उपद्रव को दबा दिया, तथापि सरदारों का उपद्रव शांत न होसँका।

इसी वर्ष (वि० सं० १६००=ई० स० १८४३ में) गवर्नमैंट के सिंघ विजय कर लेने पर जोधपुर की तरफ़ से उमरकोट का दावा पेश किया गर्या । इस पर वि० सं० १६०४ (ई० स० १८४७) में गवर्नमैन्ट ने उसकी एवज़ में जोधपुर-राज्य

महाराजा तखतसिंहजी ने भ्रापने राजितलक के समय पूर्व-प्रथानुसार मूंदियाङ के बारठ चैन-सिंह को 'लाख-पसाव' दिया।

- २. वि॰ सं॰ १६०० की फागुन सुदि ३ के एक पत्र से ज्ञात होता है कि महाराज ने, देश मे व्यापारियों पर लगने वाले 'डंड-किराड' को माफ़कर व्यापार को उन्नत करने का प्रबन्ध किया।
- ३. वि० सं० १८६ (ई० स० १८३६) मे महाराजा मानसिंहजी ने बगावत करनेवाले कई सरदारों की जागीरें शीघ्र ही लौटा देने का वादा किया था। परन्तु उनके स्वर्गवास के बाद महाराजा तखतिसंहजी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उलटा कुछ सरदारों को दी गई जागीरें वापिस छीन लीं। इससे वे सरदार मारवाड़ में लूट-मारकर उपद्रव मचाने लगे।
- ४. यह प्रदेश वि० सं० १८३६ (ई० स० १७८२) में जोघपुर के ग्राधिकार में ग्रागया था। परन्तु वि० सं० १८७० (ई० स० १८१३) में इसे फिर से सिन्ध के टालपुरा ग्रामीरों ने दबा लिया। इसलिये गवर्नमैन्ट ने पहले तो सिन्ध—विजय कर लेने पर उक्त प्रदेश महाराज को लौटा देने का वादा कर लिया था। परन्तु ग्रान्त में उमरकोट के किले को उधर की सीमा की रत्ता के लिये उपयोगी समम्म इसकी एवज़ में (जोघपुर सहाराज) को १०,००० इपये सालाना देना निश्चित किया।

वि० सं० १६०० की कार्तिक विद १३ को विवाह ग्रादि में चारणों, भाटों श्रीर नकारचियों को दिए जाने वाले दान के नियम बनाए गए श्रीर कन्याग्रों को न मारने की हिदायत भी की गई। ये नियम पहले वि० सं० १८६ में ही निश्चित कर लिए गए थे।

इसी बीच घोंकलसिंह ने भी जोधपुर की गही के लिये बहुत कुछ कोशिश की, परंतु कर्नल सदरलेड के ग्रागे उसकी एक न चली।

को वार्षिक १०,००० रुपये देना निश्चित किया, और जोधपुर से मिलनेवाली करकी रक्षम के १,०८,००० रुपयों में से इस रक्षम को घटाकर आगे से वार्षिक १८,००० रुपयों में से इस रक्षम को घटाकर आगे से वार्षिक १८,००० रुपया लेना स्वीकार कियाँ। परन्तु महाराज ने गवर्नमैन्ट को साफ़ तौर से लिख दिया कि उमरकोट हमारा है और जिस दिन वह हमको लौटाया जायगा वह दिन हमारे लिये बड़ी ही ख़ुशी का होगा।

पहले लिखे अनुसार जागीरों का भगड़ा तय न होने से कुछ सरदार तो पहले से ही महाराज से नाराज हो रहे थे, परन्तु इन दिनों कुछ लोगों के कहने-सुनने से स्वर्गवासी महाराजा मानसिंहजी की रानियां भी इनसे अप्रसन्न हो गईं। इसलिये वि० सं० १६०३ की पौष सुदि १२ (ई० स० १८४६ की २६ दिसम्बर) को जब कर्नल सदरलैंड और महाराज के बीच जोधपुर में बातचीत हुई, तब उसने इन्हें इस बात की सूचना दी। इस पर महाराज ने दूसरे ही दिन कुछ सरदारों की जागीरों में वृद्धि करने का वादाकर उन्हें अपनी तरफ करलिया। इसके आठ दिन बाद, सदरलैंड की सलाह से, माजी साहबाओं को भड़कानेवाले लोग क़ैद करलिए गॅए।

वि॰ सं॰ १६०४ की द्वितीय ज्येष्ठ सुदि ४ (ई॰ स॰ १८४७ की १७ जून) को यह सममौता पक्का हुन्गा था।

ख्यातों से ज्ञात होता है कि सिंध-विजय के समय सहायता के लिये जोधपुर से भी सेना भेजी गई थी। परन्तु उसमें बीमारी फैल जाने से उसे मार्ग से ही लौट ग्राना पड़ा।

१. ए कलैक्शन च्रॉक ट्रीटीज़ ऐंगेजमैंट्स ऐग्रड सनद्स, भा० ३, पृ० १३८ ।

२. यह पत्र वि० सं० १६०४ की प्रथम ज्येष्ठ सुदि १ (ई० स० १८४७ की १५ मई) को लिखा गया था।

३. ग्रासोप-ठाकुर को चिमण्या, गांधेडी, गोयन्दपुरा, माँनावास, राडोद श्रीर राणावतों की ग्राधी पालड़ी; रास-ठाकुर को हुनावास ग्रादि दो गांव श्रीर बासनी-ठाकुर को कुचेरे के बदले (जो ज़ब्त हो चुका था) (नागोर प्रान्त का) माण्यकपुरा देना निश्चित किया। बगड़ी-ठाकुर को महाराज की सेवा में उपस्थित होने की ग्राज्ञा दी गई।

ग्रासोप-ठाकुर को ऊपर लिखे गांव फागुन सुदि १५ (ई० स० १८४७ की २ मार्च) को दिए गए थे।

४. क़ैद किए गए लोगों के नाम :--

ग्रासोपा सुरतराम, उसका पुत्र महाराम, पुरोहित सैंबरीमल श्रीर थानवी पनालाल ।

वि० सं० ११०३ की पौष सुदि १४ (ई० स० १८४६ की ३१ दिसम्बर) की रातको शेखावत डूंगसिंह श्रोर जवाहर्रसिंह श्रागरे के किले का जेलखाना तोड़ कर श्रम्य कैदियों के साथ बाहर निकल गए। इसके बाद उन्होंने नसीराबाद की छावनी को लूट लिया। यह देख गवर्नमैन्ट ने राजस्थान की प्रत्येक रियासत से उन्हें पकड़ने में सहायता देने की प्रार्थना की। इस पर जवाहरसिंह तो बीकानेर की तरफ चला गया श्रोर डूंगजी को मारवाड़ की सेनाने शेखावाटी श्रोर तूंरावाटी के बीच के मेडी नामक गांव में पकड़ लिया। उस समय श्रंगरेज़ी श्रफ्तसर भी इस सेना के साथ थे। परन्तु पकड़ते समय मारवाड़ वालों ने उसे गवर्नमैन्ट को न सौंपने का बचन देदिया था। इससे यद्यपि गवर्नमैन्ट ने संधि का हवाला देकर पहले तो उसे श्रजमेर बुलवालिया, तथापि श्रन्त में जोधपुर दरबार की बात मानकर, वि० सं० १६०५ के भादों (ई० स० १८४० के श्रगस्त) में, उसे वापस जोधपुर मेज दिया। यहां पर वह किले में विना बेड़ी के ही पहरेवालों की निगरानी में रक्खा गया।

वि० सं० १६०५ की पौष विद १३ (ई० स० १८४८ की २३ दिसम्बर) को राजकीय सेनाने दौलतपुरे के गांव धराकोली पर अधिकार करिलया।

वि० सं० १६०७ की ज्येष्ठ विद ३० (ई० स० १८५० की १० जून) के दिन महाराज ने चांदी से तुलादान किया।

वि० सं० १६०६ (ई० स० १८५२) में महाराज जालोर होते हुए आबू की तरफ गए। मार्ग में पौष सुदि ७ (ई० स० १८५३ की १६ जनवरी) को जब यह सिरोही पहुँचे, तब वहां के राव शिवसिंहजी ने, पांच सौ मनुष्यों के साथ तीन कोस सामने आकर, इनकी पेशवाई की। तीसरे दिन महाराज ने भी उनको, उनके राजकुमारों को और सरदारों आदि को यथा-योग्य सरोपाव देकर सत्कार किया। इसके बाद पौष सुदि ११ (२१ जनवरी) को यह आबूँ पहुँचे। वहां से लौटते समय इनके सिरोही और मारवाइ की सरहद पर पहुँचने पर इन (महाराज) का

१. ये डाका डालने के कारण पकड़े गए थे।

२. वि॰ सं॰ १८७४ (ई० स॰ १८९८) की सन्धि की धारा १।

३. इस यात्रा मे महाराज के साथ तोपें भी थीं, जो मार्ग मे प्रत्येक पड़ाव से रवाना होने पर छोड़ी जाती थीं । ग्रानादरे से ग्राबू को रवाना होते हुए भी इनसे सलामी दाग़ी गई थी !

विवाह सिरोही के राव की कन्या से हुआं। यहां से यह घाणेराव, सादड़ी, सोजत, बीलाड़ा और मेड़ता होते हुए माघ सुदि १० (१८ फरवरी) को नागोर पहुँचे; और चार मास के बाद वि० सं० १११० की ज्येष्ठ सुदि ८ (ई० स० १८५३ की १४ जून) को वहां से रवाना होकर दूसरे दिन जोधपुर लौट आए।

ज्येष्ठ सुदि १३ (१६ जून) को जयपुर-नरेश महाराजा रामसिंहजी, विवाह करने के लिये, जोधपुर पेंहुँचे । महाराजा तखतसिंहजी ने भी डीगाड़ी के पास तक सामने जाकर उनका अभिनन्दन किया। उसी दिन जोधपुर के किले में बड़ी धूम-धाम से उन (जयपुर-नरेश) का विवाह हुआ।

वि० सं० १११० की कार्तिक विद ३० (१ नवम्बर) को उदयपुर के वकील ने राजपूताने में स्थित गवर्नर जनरल के एजैंट से गोडवाड़ का प्रान्त मारवाड़ से लेकर फिर से मेवाड़ को दिलवाने की प्रार्थना की । परन्तु उसे इस मामले में निराश होना पड़ा।

१. उस समय की सरकारी डायरी (रोजनामचे) में लिखा है कि जिस समय वि० सं० १६०६ की माघ विद ५ (ई० स० १८५३ की २६ जनवरी) को महाराज के पालड़ी (गोडवाड़ में) पहुँचने पर सिरोही-नरेश की तरफ से विवाह का प्रस्ताव ग्राया, उस समय महाराज की तरफ से कहलाया गया कि पुरानी ख्यातों के लेखानुसार पहले सिरोही वाले ग्रपने सरहद के गाँव पोसालिये में ग्राकर ग्रपनी कन्याग्रों का विवाह महाराजा जसवन्तसिंहजी प्रथम श्रीर ग्राजितसिंहजी ग्रादि के साथ कर चुके हैं। इसलिये यदि रावजी उसी प्रकार ग्राकर विवाह करना स्वीकार करें तो महाराज भी इसके लिये तैयार हो सकते हैं। रावजी ने यह बात मानली। इसीसे सिरोही के सरहदी गांव पोसालिया श्रीर मारवाड़ के सरहदी गांव पालडी-धनापुरा के बीच यह कार्य सम्पन्न हुग्रा। विवाह का सब प्रबन्ध जोधपुर की तरफ से किया गया था।

२. फागुन सुदि ११ (ई० स० १८५३ की २१ मार्च) को सर हैनरी लॉरेंस (ए. जी. जी.) जोधपुर ग्राने वाला था। इसलिये महाराजा फागुन सुदि ६ (१६ मार्च) को कुछ ग्रादिमयों के साथ नागोर से चलकर उसी दिन जोधपुर पहुँचे श्रीर लॉरेंस से मिलने के बाद फागुन सुदि १४ (२४ मार्च) को लौट कर उसी दिन नागोर पहुँच गए।

२. महाराजा रामसिंहजी का इरादा पहले रींवा विवाह करने को जाने का था। परन्तु महाराजा मानसिंहजी की कन्या का वाग्दान पहले ही हो जुका था। इसी लियं उन्हें पहले यहां ग्राकर विवाह करना पड़ा। बरात के समय ज़ोर की वर्षा होने से सब बराती इधर उधर हो गए। इसलिये वरका हाथी भी किलों का रास्ता छोड़ कर पद्मसर तालाब की तरफ मुडगया। परन्तु श्रीमाली ब्राह्मस बीरा रामा श्रीर छोगा ने हाथी के दोनों दांत पकड़ उसे किलों के द्वार (फ़्तैपौल) पर ला खड़ा किया।

### महाराजा तख़तसिंहजी

मँगसिर (दिसम्बर) में महाराज शिकार करते हुए सिवाना और जालोर होकर दो-तीन दिन के लिये त्रावू गए, और वहां से लौट कर फिर जालोर होते हुए पौष (ई० स० १८५४ की जनवरी में जोधपुर चले आए।

वि० सं० १६११ की ज्येष्ठ विद ३ (ई० स० १८५४ की १५ मई) को जालोर में महाराज-कुमार जसवन्तसिंहजी का विवाह जामनगर के जाम वीभाजी की कन्या से हुआँ।

श्राश्विन (सितम्बर) मास में सिंघी कुशलराज सेना लेकर बगड़ी की तरफ़ चला। इसकी सूचना पाते ही वहां का ठाकुर गांव छोड़ कर भाग गया। कुशलराज ने बगड़ी पर श्रिधकार कर ठाकुर के कुँवर को पकड़ लिया।

इसी वर्ष की फागृन सुदि १ (ई० स० १८५५ की २० फरवरी) को महाराज, रानियों और महाराज-कुमारों को साथ लेकर, दल-बल सहित तीर्थ-यात्रा को चले। इनके परवतसर (उक्त नाम के मारवाड़ के प्रांत में) पहुँचने पर (चैत्र वदि १८१२ मार्च को) किशनगढ़-महाराज पृथ्वीसिंहजी वहां आकर इनसे मिले। महाराज ने सामने जाकर उनका मत्कार किया और उन्हें पालकी में सामने बिठाकर अपने निवास-स्थान पर ले आए।

वि० सं० १६१२ की चैत्र सुदि ३ (ई० स० १८५५ की २० मार्च) को महाराजा तखतिसेंहजी के जयपुर पहुँचन पर महाराजा रामिंसहजी ने अप्रमानीशाह के नाले तक सामने आकर इनकी अभ्यर्थनीं की। वहां पर चौबीस दिन रहने के बाद

यहीं पर शिकार के समय दरएत पर बंधे तद्तों के टूट जाने से पौष सुदि १२ (ई॰ स० १८५४ की ११ जनवरी) को महाराज की एक रानी ( मिटियानीजी ) का स्वर्गवास होगया।

२. पहले महाराज-कुमार जसवन्तिसंहजी का एक खड़ जामनगर भेजा गया श्रीर वहां पर उसके साथ विवाह की कुछ रीतियां पूरी की गईं। इसके बाद विवाह का बाकी कार्य जालोर में पूरा किया गया।

३. पहले महाराजा मानसिंहजी ने भी किशनगढ़--नरेश कल्याग्रासिंहजी को इसी तरह अपने सामने बिठाया था। इसी से यह रिवाज चल गया था।

४. इस यात्रा में महाराज के जयपुर पहुँचने के समय करीब २८,००० च्रादमी साथ होगए थे। श्रीर इस यात्रा का कुल खर्च १०,४०,३२२ रुपय तक पहुँचा था।

यह दिल्ली होते हुए हरद्वार पहुँचे, श्रीर वहां से मथुरा, डीग श्रीर पुष्कर होते हुए प्रथम श्रापाद (जून) में जोधपुर लौट श्राए।

इन दिनों आउवा, आसोप और गूलर के ठाकुर तथा उनके ज़िले के छोटे-छोटे जागीरदार बाग़ी हो रहे थे। इसी से वि० सं० १८१४ के ज्येष्ठ (ई० स० १८५७ की मई) में गूलर के ठाकुर की उदएडता के कारण उसके जागीर के गांव पर दूसेना मेजकर वहां पर अधिकार कर लिया गया।

इसी वर्ष हिन्दुस्तान में सिपाई विद्रोह की आग भड़क उठी। इसपर अंगरेज-सरकार की तरफ से पोलिटिकल एकेंट और गवर्नर जनरल के राजपूताने के एकेंट ने महाराज से मारवाड़ में बाग़ी सिपाहियों को न घुसने देने की प्रार्थना की। महाराज ने भी ज्येष्ठ सुदि १४ (६ जून) को सिंघी कुशलराज को इसका प्रबन्ध करने के लिये नियुक्त कर दिया। इसी से जिस समय नसीराबाद और नीमच की छावनियों की सेनाएं, दिल्ली की तरफ जाती हुई, मारवाड़ में होकर निकलीं, उस समय उसने उनका पीछा कर उन्हें मारवाड़ में उपद्रव करने से रोक दिया। महाराज ने कुछ सेना अजमेर की रचा के लिये भी भेजी थी। इसलिये जब आषाढ़ वदि १ (१६ जून) को पँवार अनाड़िसंह और महता छुत्रसाल आदि उस सेना का वेतन बांटने को भेजे गए, तब वहां के अंगरेज-अफसर ने आनासागर तक सामने आकर इनका सत्कार किया। इस के बाद ये लोग ब्यावर जाकर गवर्नर जनरल के एजैन्ट से मिले। उसके सेक्रेटरी ने भी उसी प्रकार आगे आ इन्हें मान दिया।

इसके ५ दिन बाद ब्यावर की तरफ़ से भागकर आई हुई चार श्रंगरेज-स्नियां जोधपुर पहुँचीं। महाराज ने उन्हें सूरसागर में स्थित पोलोटिकल एजैंट की रचा में मेज दिया।

आषाढ़ सुदि ५ ( २६ जून ) को महाराज की आज्ञा से सिंध से जयसलमेर और

१. इसके बाद सिंघी कुरालराज, कुचामन-ठाकुर केसरीसिंह, श्रीर खैरवं-ठा के सांवतसिंह र,००० फैनिक लेकर जयपुर-राज्य के तुंगा नामक गांव मे पहुँचे, श्रीर वहां से जयपुर के पोलिटिकल एजैन्ट के साथ हो लिए। परन्तु बाग़ी-सैनिकों के मरने-मारने को उद्यत होने के कारण ग्रंगरेज़-ग्राफ्सर, युद्ध करने का विचार छोड़, एक कांस के फासले से बाग़ियों का पीछा करते रहे। रोजनामचे मे लिखा है कि जब उन ग्रंगरेज़ी-ग्राफ्सरों के साथ की सेना बाग़ी होगई, तब उनको जोधपुर की सेना की शरण में ग्राकर ग्रापनी प्राण-रखा करनी पड़ी।

मालानी होकर, जोधपुर तक ऊंटों की डाक बिठाने का प्रबंध किया गया।

भादों बिद ५ (१० अगस्त) की रात को जोधपुर के किले की गोपालपौल के पास के बारूद-ख़ाँने पर बीजली गिरी। इस से वहां के आस-पास का दुहेरा कोट, गोपालपौल, फ़तैपौल और उनके आस-पास का कोट उड़गया। उस समय वहां के बड़े-बड़े पत्थर बारूद के ज़ोर से उड़कर शहर से करीब तीन कोस (चौपासनी नामक स्थान) तक पहुँचे थे। इस पाषाग्रा-वृष्टि से किले के आस-पास का शहर नष्ट होगया और करीब ४०० आदमी दब कर मर गए। किले पर के चामुण्डा के मन्दिर का बहुतसा भाग भी उड़ गया था। परंतु किसी तरह मूर्ति बच गई। शीघ्र ही राज्य की तरफ़ से दबे हुए पुरुषों को निकालने का प्रबंध किया गया। इस घटना से शायद और भी अधिक हानि होती। परंतु तत्काल वर्षा के आरम्भ हो जाने से आस-पास की बची हुई बारूद भीग गई। इससे आग की उड़नेवाली चिनगारियों से उसके भड़कने का डर जाता रहा।

इसके बाद ही डीसा की छावनी वाली सेना के बाग़ी होने का समाचार जोधपुर पहुँचा। इस पर पाली के लोग घबरा गए। यह देख महाराज ने उनकी रचा के लिये कुछ ब्रादमी वहां मेज दिए।

भादों सुदि ६ (२५ अगस्त) को ऐरनपुरे की सेना के बाग़ी हो जाने की सूचना मिंबी। इस पर महाराज ने कि़लेदार अनाड़िसंह, लोढा राव राजमल और मेहता छुत्रमल को १,००० सिपाही और ४ तोपें देकर उधर जाने की आज़ा दी। ये लोग पाली में जाकर युद्ध की तैयारी करने लगे। बाग़ी लोग भी ऐरनपुरे से रवाना होकर सांडेराव होते हुए गूंदोज पहुँचे। वहीं पर उन्हें पाली में ठहरी हुई जोधपुर की सेना का समाचार मिला। इससे वे पाली का मार्ग छोड़ खैरवे की तएफ चले गए। इसी

इस डाक की चौकियां तीन-तीन कोस पर रक्ली गई थीं श्रीर प्रत्येक चौकी में दो-दो ऊँटों का प्रबन्ध किया गया था।

२. यह बारूद का गोदाम पहाड़ खोद कर बनवाया गया था श्रीर इसमें श्रस्सी हज़ार मन बारूद भरा था।

उस समय वहां पर महाराज की तरफ़ से शाह रूपचन्द लोढा वकील नियत था।

समय त्र्याउवे का ठाकुर बागियों से मिल गया, त्रीर उसने उन्हें ऋपने यहां बुलवा लिया । गूलर-ठाकुर बिशनसिंह श्रौर त्र्यालियायास-ठाकुर त्र्यजितसिंह भी अपने श्रादिमयों को लेकर श्राउवे जा पहुँचे। इसकी सूचना मिलते ही महाराज ने सिंघी कुशलराज और मेहता विजयमल को सेना लेकर उधर जाने की आज्ञा दी। आश्विन बिद ४ (७ सितम्बर) को बीठोरा गांव-के पास मारवाड़ की सेना का बागियों से युद्ध हुआ। रात होने पर किलेदार अनाड्सिंह ने खेजड़ला के ठाकर हिम्मतसिंह और भाटी जगतिसंह को आउवे के ठाकुर कुशालिसंह को समभाने के लिये मेजा, श्रीर उसे बागियों का साथ छोड़कर महाराज की सेना में त्रा जाने के लिये कहलाया। इस पर कुशालसिंह ने लांबियां के ठाकुर पृथ्वीसिंह से सलाह कर दूसरे दिन प्रातःकाल महा-राज की सेना में चले त्याने का वादा किया । परंतु ठाकुर के प्रधान कार्यकर्ता कछवाहा मानसिंह ने इस बात की सचना गूलर-ठाकुर को, और उसने बागी-सेना के सेनापति को दे दी । इससे उस सेना का रिसालदार अब्बासअली कुछ रात रहते ही अपनी सेना को लेकर त्र्याउवा-ठाकर के पास पहुँच गया और उसने ठाकर से कहा कि हम लोग सूरज निकलने से पहले ही महाराज की सेना पर त्राक्रमण करना चाहते हैं। इसलिये या तो त्राप हमारा साथ दें, या हम से युद्ध करें। उस समय नगर त्रीर गढ़ में चारों तरफ सुसज्जित बागी सिपाहियों के फैले हुए होने से ठाकुर उसका विरोध न कर सका. श्रीर उसने लाचार होकर सिगाली के ठाकर चांपावत शक्तसिंह को अपना प्रतिनिधि बनाकर उस (रिसालदार) के साथ कर दिया। प्रातःकाल होने के पूर्व ही ये सब महाराज की सेना के मुक़ाबले पर जा पहुँचे। त्र्यालियायायास और गूलर के ठाकुर भी उनके साथ थे। शीव्र ही दोनों तरफ़ से घमसान युद्ध जारी हो गया। परंतु सिंघी कुशलराज श्रीर मेहता विजयमल के भगड़ा होते ही भाग जाने श्रीर राजमल श्रीर श्रनाङ्सिंह के युद्ध में मारे जाने से राजकीय-सेना के पैर उखड़ गए। इस युद्ध में त्र्याहोर के ठाकुर ने वीरता से शत्रु का सामना कर राजकीय-तोपखाने को बागियों के हाथ में पड़ने से बचा लिया।

१. हरजी गांव के ठाकुर का पुत्र कानसिंह बीठोरे गोद गया था । परन्तु ग्राउवे के ठाकुर ने लांबिया-ठाकुर को सेना सिंहत मेज कर उसे मरवा डाला । इस से श्रीर उसकी ग्रन्य उद्गडताग्रों से महाराज ग्राउवे के ठाकुर से ग्रप्रसन्न थे।

२. उसी समय का यह दोहार्घ मारवाड़ में प्रसिद्ध है:-"तीला भाला फेरता भाग गया कुशलेश।"

इसकी सूचना पाते ही उधर अजमेर से गवर्नर जनरल के एजेंट ने अंगरेज़ी सेना के साथ चढ़ाई की, और इधर जोधपुर से पोलिटिकल एजेंट कैपिटिन मेसन आउने को चला। अंगरेज़ी सेना ने वहां पहुँचते ही शत्रु-पच्च से युद्ध छेड़ दिया। परंतु अभाग्य से कैपिटिन मेसन अंगरेज़ी सेना के बदले बागियों की सेना में जा पहुँचा। उसे अकेला देख शीष्र ही बागियों ने उसे मार डाला। इसके बाद एकवार तो सरकारी सेना ने बागियों को आउने के ताज्वाव की दीवाल के पीछे छिपने को बाध्य कर दिया, परंतु शीष्र ही आसोप-ठाकुर शिवनाथिस हैं ने हमला कर अंगरेज़ी सेना की बहुतसी तोपें छीन लीं। इससे अंगरेज़ों की फ़ौज को मैदान छोड़ आंगदोस की तरफ हट जाना पड़ा। वहां से गवर्नर जनरल का एजेंट लौटकर अजमेर चला गया। यह सभाचार सुन आसोज (कॉर) सुदि १२ (३० सितम्बर) को महाराज ने आउने की और उसके ज़िलेदारों की जागीरें जब्त कर लीं और इसके बाद कुशलराज के नाम बागियों को दर्गड देने की आज्ञा मेजी।

कार्तिक वदि ११ (१३ अन्दोबर) को बागी-सैनिक आउवे से खाना होकर गंगावा, दूदोड़, लावा और रीयां होते हुए पीपाड़ के पास पहुँचे। सिंघी कुशलराज इस समय बीलाड़े में था। परन्तु उसकी हिम्मत उनका मुक्ताबला करने की न हुई। इसलिये महाराज ने कुचामन के ठाकुर केसरीसिंह को भी बागियों के पीछे खाना किया। उसने कुशलराज को साथ लेकर नारनील तक उनका पीछा किया। कुचे के पास उनका बागियों से सामना भी हुआ, परन्तु इसमें विशेष सफलता नहीं हुई।

इस गड़बड़ में मँगसिर विद ४ (५ नवंबर) को आसोप-ठाकुर ने पाली विवे व्यापारियों का दस हजार का माल लूट लिया। इस पर मँगसिर सुदि ७ (२३) नवंबर) को आसोप की जागीर जब्त करली गई। इसके बाद बडलू पर भी महाराज की सेना का अधिकार हो गया। यह देख आसोप-ठाकुर सामना करना छोड़ राजकीय सेना में चला आया।

अंगरेज़ों की नई सेना ने डीसेसे आकर, माघ सुदि ५ (ई० स० १८५८ की २० जनवरी) को, आउने को घेर लिया। महाराज की सेना भी मय नींबाज और

954-H

१. यह भी बाग़ी-सैनिकों के साथ हो गया था।

२. इसके बाद यह किलों में क़ैद कर दिया गया था। परन्तु वि० सं० १६१६ की कार्तिक विद ३० (दीपमालिका=ई० स० १८५६ की २५ ग्रक्टोबर) को मौका पाकर वहां से निकल भागा।

रास के ठाकुरों के उसके साथ थी। आउवे का ठाकुर तो पहले ही बचकर निकल गया, परन्तु छुठे दिन किलेवालों के भी निकल जाने पर वहां पर उनका अधिकार हो गया। इसके बाद वहां का किला, महल, कोट और मकानात नष्ट करदिए गए। इसी प्रकार आउवे के भाई-बन्धुओं के गांव भींवालिया आदि की गढियां भी सुरंगे लगा कर उड़ा दी गईं और वहां के ठाकुर भाग कर मेवाड़ की तरफ चले गए।

वि० सं० १११५ की प्रथम ज्येष्ठ सुदि १२ (ई० स० १८५८ की २४०मई) से राजपूताने की रियासतों के सिक्कों में बादशाह के नाम की जगह महारानी विक्टोरिया का नाम लिखे जाने का प्रबन्ध किया गया; क्योंकि सिपाही विद्रोह के शान्त होने पर महारानी विक्रटोरिया ने भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया था।

वि० सं० १६१५ के पौष (ई० स० १८५६ की जनवरी) में महाराज ने शाहबाजखाँ को अपना दीवान बैनाया।

वि० सं० १६१६ के कार्तिक (ई० स० १८५६ के अक्टोबर) में किशनगढ़ में भगड़ा उठ खड़ा हुआ। यह देख वहां के नरेश ने महाराज से सहायता मांगी। इस पर महाराज ने परबतसर और मारोठ के अपने हाकिमों और सरदारों को आज्ञा मेज दी कि जिस समय किशनगढ़-महाराज को सहायता की आवश्यकता हो, उसी समय ससैन्य वहां पहुँच उनकी आज्ञा का पालन किया जाय।

यद्यपि वि० सं० १६१४ (ई० स० १८५७) से ही राजकीय सेनाएं मारवाड़ के बाग़ी सरदारों के पीछे लगी हुई थीं, तथापि मौक़ा मिलते ही वे इधर-उधर लूट-खसोट मचादिया करते थे। अन्त में, वि० सं० १६१७ के प्रथम आश्विन (ई० स० १८६० के सितम्बर) में, आउवे के ठाकुर ने अपने को अंगरेज़ी सरकार के हाथों सौंप कर इन्साफ़ की प्रार्थना की। इस पर अजमेर में एक फ़ौजी अदालत बिठाई गई, और उसने सारी बातों की छान-बीन कर उसे पोलिटिकल एजैंट कैपिटन मेसन की हत्या में सम्मिलित होने के अपराध से बरी कर दिया। इसके साथ ही गवर्नमैन्ट ने जोधपुर-महाराज से आउवा, आसोप आदि के सरदारों पर दया दिखलाने की प्रार्थना मी की।

सरकारी रोज़नामचे में वि० सं० १६१६ की जेठ सुदि ८ (ई० स० १८५६ की ८ जूत) को शहबाज़खाँ को दुबारा दीवानी का काम दिया जाना लिखा है।

२. किशनगढ-नरेश ने, वहां के स्वर्गवासी महाराजा प्रतापसिंहजी के बामा (परदे डाली हुई स्त्री-उपपत्नी के पुत्र) ज़ोरावरसिंह के जड़के मोतीसिंह को क़ैद करिदया था। इसीसे उसके ग्रादिमयों ने उपद्रव शुरू किया था।

श्राउवा-ठाकुर कुशालिसह बरी होकर उदयपुर चला गर्या। इसके कुछ काल बाद उसका पुत्र देवीसिंह, श्रासोप-ठाकुर शिवनाथिसह, गूलर-ठाकुर बिशनिसंह श्रादि वीकानेर की तरफ चले गए, श्रीर उनके वकील उनकी जागीर वापस दिलवाने के लिये पोलिटिकल एजैंट श्रादि से सहायता की प्रार्थना करने लगे। परंतु महाराज ने यह बात स्वीकार न की।

श्रादर के समय पूरी सहायता देने के कारण इसी वर्ष (वि० सं० १६१ ==ई० स० १ = ६२ में ) गवर्नमैंट ने जोधपुर दरबार को गोद लेने का ऋघिकार प्रदान किया।

वि० सं० ११११ की आषाढ़ विद ३ (ई० स० १८६२ की १४ जून ) को बाभों (परदायतों के पुत्रों) को रावराजा की पदवी दी गई और इसके बाद भादों विद १३ (ई० स० १८६२ की २३ अगस्त) को महाराजा तखतसिंहजी विवाह करने को जयसलमेर की तरफ चले। रावलजी ने ६-७ कोस सामने आकर इनकी अभ्यर्थना की। विवाह हो जाने पर, आश्विन सुदि १ (२४ सितम्बर) को, बरात जोधपुर लौट आई।

वि० सं० ११२० की माय विद ८ (ई० स० १८६४ की १ फ़रवरी ) को जयपुर महाराज रामसिंहजी फिर विवाह करने को जोधपुर आए । यहां पर आपका विवाह महाराज की दूसरी कन्या और इनके भ्राता पृथ्वीसिंहजी की कन्या के साथ कड़ी धूम-धाम से किया गया।

वि० सं० ११२१ की माघ विद ७ (ई० स० १८६५ की ११ जनवरी) को महाराजा तखतसिंहजी विवाह करने के लिये रीवां की तरफ़ रवाना हुए। जयपुर पहुँचने पर महाराजा रामसिंहजी ने, नियमानुसार आगे आकर, इनका स्वागत किया। इसके बाद रीवां पहुँचने पर, फागुन सुदि ८ (५ मार्च) को, महाराज का विवाह रीवां-

१. वि॰ सं० १६२१ के सावन (ई० स॰ १८६४ के ग्रागस्त) में ग्राउवा – ठाकुर कुशालसिंह का उदयपुर में स्वर्गवास होगया।

रिपोर्ट मजमूए हालात व इन्तिज़ाम राज मारवाड़ (बाबत संवत् १६४०) में वि० सं० १६१६ की भादों सुदि १० (ई०स० १८६२ की ३ सितम्बर) को महाराज द्वारा जयसलमेर में इस रावराजा-पदवी का दिया जाना लिखा है । (देखो पु० २४८)।

३. वहां पर महाराज का विवाह केसरीसिंहजी की कन्या से श्रीर महाराज-कुमार प्रतापसिंहजी का विवाह क्रत्रसिंहजी की कन्या से हुन्ना था। 'तवारीख़ जैसलमेर' में इन विवाहों का संवत् १६१ द तिखा है (पू० ८७)।

नरेश लद्मग्रासिंहजी की कन्या से हुआँ। वहां से लौटने पर, वि० सं० १६२२ (ई० स० १८६५) में, महाराज प्रयाग होते हुए गवर्नर जनरल से मिलने के लिये कलकत्ते गए, और लौटते समय भरतपुर और जयपुर होते हुए, वि० सं० १६२२ की भादों विद १२ (ई० स० १८६५ की १८ अगस्त) को, जोधपुर पहुँचे। इसी वर्ष महाराज ने पुष्कर की यात्रा भी की थी।

महाराज बहुधा रनवास के साथ या शिकार में रहा करते थे। इससे राज्यक्तार्य की देख-भाल पूरी तौर से नहीं हो सकती थी, श्रौर राज-कर्मचारियों को मनमानी करने का मौका मिल जाता था। इसपर वि० सं० १६२३ के वैशाख (ई० स० १८६६ के अप्रेल) में महाराज ने मिस्टर टेलर नामके एक अवसर-प्राप्त (रिटायर्ड) अंगरेज अधिकारी को रियासत का काम करने के लिये बुलवाया। इसके बाद प्रथम जेठ विद ११ (१० मई) को उसे दीवानी का काम सौंपा गया और मुंशी हाजी मोहम्मदख़ाँ उसका नायब बनाया गया।

प्रथम जेठ सुदि ५ (१६ मई) को गवर्नर जनरल के एजैंट के पास नियुक्त जोधपुर राज्य के वकील ने एजैंट के हाजी मोहम्मद्ख़ाँ से नाराज होने की सूचना दी; श्रीर साथही उसने यह भी लिखा कि उस (एजैंट) की इच्छा उसे राज्य से बाहर भिजवा देने की है। परन्तु महाराज ने इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया।

इसी वर्ष के भादों (सितम्बर) में सिरोही से दस कोस इधर के पोसालिया नामक गांव में महाराज का विवाह सिरोही के राव शिवसिंहजी की कन्या से हुआ।

राज-कर्मचारियों के षड्यंत्र से राज्य का कार्य न चला सकने के कारण, आश्विन सुदि १ (१ त्र्यक्टोबर) को, मिस्टर टेलर तीन महीने की छुट्टी लेकर हमेशा के लिये यहां से चला गया। इस पर दीवानी का काम हाजी मोहम्मद को सौंपा गया।

१. वहीं पर महाराज-कुमार मोहबतसिंहजी श्रीर किशोरसिंहजी के विवाह भी हुए थे।

२. वि० सं० १६२३ की चैत्र विद १२ (ई० स० १८६७ की १ अप्रेल) को, अंगरेज़ी शिचा के लिये, पहले पहल नगर मे, प्रजा की तरफ़ से एक स्कूल खोला गया; और वि० सं० १६२४ की वैशाख सुदि २ (६ मई) को प्रजा की तरफ़ से ही, 'मुरधरमिन्त' नामक सप्ताहिक पत्र निकालने के लिये 'मुरधरमिन्त' नाम का प्रेस स्थापित किया गया। परन्तु वि० सं० १६२६ की आषाट सुदि १ (ई० स० १८६६ की १० जुलाई) को राज्य ने इन संस्थाओं को अपने तत्वावधान में लेकर इनका नाम क्रमशः ''दरबार स्कूल", ''मारवाड़ गज़ट" और ''मारवाड़ स्टेट-प्रेस" रख दिया ।

आश्विन सुदि १ (१ = अक्टोबर) को महाराज आगरे के दरबार में सम्मिलित होने को रवाना हुए। इनके सांभर पहुँचने पर दीवान हाजी मोहम्मद कुछ दिन की छुट्टी लेकर अजमेर चला गया। यह आगरे का दरबार वि० सं० ११२३ की कार्तिक सुदि १२ (ई० स० १ = ६६ की ११ नवम्बर) को हुआ था। इसी में गवर्नर जनरल लॉर्ड लॉरेंस ने अपने हाथों से महाराज को जी. सी. एस. आई. का पदक पहनीया। गवर्न्स जनरल का विचार राजपूताने में शस्त्र-कानून (आर्म्स ऐक्ट) प्रचलित करने का था। परन्तु महाराज ने अन्य उपस्थित रईसों के साथ मिलकर बड़ी कुशलता से इसे रुकवा दिया। पौष विद १२ (ई० स० १ = ६७ की २ जनवरी) को महाराज आगरे से लौट कर जोधपुर चले आए।

इसके बाद हाजी मोहम्मदख़ाँ ने पुराने प्रबन्ध को बदलकर श्रंगरेज़ी ढंग पर नया प्रबन्ध करना प्रारम्भ किया। परन्तु उसके मुल्की श्रौर फ़ौज़ी कामों पर बहुत से मुसलमानों को नियुक्त कर देने के कारण मारवाड़ के लोग उससे नाराज होगए। इसीसे वि० सं० ११२४ के कार्तिक (ई० स० १८६७ की नवम्बर) में किसी ने गुप्त रूप से उसे पुष्कर में मारडाला।

वि० सं० ११२३ की आषाढ़ सुदि ७ (ई० स० १८६६ की ११ जुलाई) को गवर्नमैन्ट के और महाराज के बीच एक अहदनामा लिखा गयाँ । इसके अनुसार महाराज ने जोधपुर राज्य में होकर निकलनेवाली रेलवे के लिये, विना किसी एवजाने के, जमीन देना और रेल द्वारा मारवाड़ में होकर बाहर जानेवाले माल पर चुंगी न लेना निश्चित कियाँ।

१. डा॰ जेम्स बर्जेस की क्रॉनॉलॉजी ग्रॉफ़ इन्डिया, पृ० ३८२।

२. इसी समय महाराजा की सलामी की १७ तोपें नियत की गई।

३. वि० सं० १६२४ की वैशाख विद ८ (ई० स० १८६७ की २७ अप्रेल) को महाराज – कुमार जालिमसिंह जी को कंटालिये के टाकुर गोरधनसिंह के गोद देने का प्रवन्ध किया गया । पर इसमें सफलता नहीं हुई । इसी वर्ष के आषाढ ( जुलाई ) में मेहता विजयमल ने, पोलिटिकल – एजेंट की मारफ्त, घाणेराव के टाकुर पर हुक्म – नामा (नाम का कर ) लगाया ।

४. ए कलैक्शन ग्रॉफ़ ट्रीटीज़ ऐंगेजमैंट्स ऐग्रड सनद्स, भा० ३, पृ० १३८−१३६।

प्. इसी वर्ष के ग्रन्त में कप्तान इम्पे द्वारा जोधपुर श्रीर बीकानेर की सरहद का निर्धय करवाया गया।

वि० सं० १६२५ (ई० स० १८६८) में गवर्नर जनरल के एजैंट ने जोधपुर त्र्याकर महाराज से सरदारों का फ़ैसला करने और उनकी जागीरें लौटा देने के लिये कहा। इस पर महाराज ने दो महीने में उनका निर्णय कर देने का वादा करिलया। परन्तु यह कगड़ा शान्त न होसका। इससे पौकरन, कुचामन वगैरा के सरदार भी त्र्याउवा, त्र्यासोप, नींबाज, रायपुर, रास, खेजडला और चंडावल के सरदारों से मिल गए।

इसी वर्ष के कार्तिक (अक्टोबर) में महाराज ने, गवर्नमैन्ट के कहने से, व्यापार की सुविधा के लिये नाज पर की चुंगी आधी करदी। इसी बीच मौके की ताक में लगे बहुत से सरदारों ने, महाराज की आज्ञा प्राप्त किए विना ही, अपने ज़ब्त हुए गांवों और कुछ इधर-उधर के गांवों पर अधिकार करिलया।

वि० सं० ११२५ की पौष सुद १५ (ई० स० १८६८ की २१ दिसम्बर) को लैफिटनैंट कर्नल कीटिंग (राजपूताने के ए. जी. जी. ) ने जोधपुर व्याकर महाराज के ब्रौर गर्वनमैन्ट के बीच एक नया व्यहदनामाँ तैयार किया। इसके व्यनुसार जोशी हंसराज (दीवान), मेहता विजयसिंह (हाकिम फ़ौजदारी व्यदालत), पिण्डत शिवनारायण, मेहता हरजीवन (हाकिम महकमा माल) ब्रौर सिंघी समरथराज (हाकिम दीवानी व्यदालत) की एक पंचायत नियुक्त कर राज्य-कार्य के संचालन का भार उसे सौंपा, ब्रौर साथ ही उसे रियासत के इन्तिजाम के खर्च के लिये १५,००,००० रुपये देना निश्चित किया। खालसे के गांवों का पूरा-पूरा प्रवन्ध करने ब्रौर दीवानी ब्रौर फ़ौजदारी मामलों का निर्णय करने का व्यधिकार भी इसी पंचायत को दिया गया। महाराज ने व्यपना व्यक्तिगत खर्च कम करने ब्रौर महाराज-कुमारों के खर्च का प्रबन्ध करने का निश्चय किया। जागीरदारों पर लगनेवाले हुक्मनामे (नए जागीरदारों के गद्दी पर बैठने के समय लिए जानेवाले दरबार के नज़राने) का तथा राज्य के ब्रौर ब्राउवा, ब्रासोप, गूलर, ब्रालिणियावास ब्रौर बाजावस के जागीरदारों के बीच के कगड़ों का निर्णय पोलिटिकल एजैट पर छोड़ा गया। यह सन्धि चार वर्षों के लिये की गई थी। इससे यहां का बहुत कुछ कगड़ा शान्त होगया।

१. ए कलैक्शन च्रॉक ट्रीटीज़ ऐंगेजमेंट्स ऐग्रड सनद्स, मा० ३, पृ० १४१-१४४।

२. इस संधि के च्रानुसार महाराज के ख़र्च के लिये सालाना १,८०,००० से २,५०,००० रूपये तक नियत किए गए; ऋौर राज्य की च्राय का पूरा-पूरा हिसाब रखने का हुक्म दिया गया।

इस वर्ष मारवाड और उसके आस-पास के प्रदेशों में भयंकर अकाल होने से देश में चारों तरफ़ हा-हाकार मच गया था। परन्तु स्वयं महाराजा और खास कर उनकी रानी जाड़े जीजी ने जोधपुर में अनाभान से पीड़ित लोगों के भोजन का प्रबन्ध कर हज़ारों प्रजाजनों के प्राणों की रह्मा की।

इसी वर्ष गर्वनमैन्ट के श्रौर महाराज के बीच एक दूसरे के राज्य के अपराधियों को एक दूसरे को सौंप देने के विषय में संधि इई। वि० सं० ११४४ (ई० स० १८८७) में इसमें संशोधन किया गर्या श्रौर ब्रिटिश-भारत के अपराधियों को यहां लाने का प्रबन्ध ब्रिटिश-भारत में प्रचलित कानून के अनुसार किया जाना निश्चित हुआ।

उन दिनों गोडवाड़ के परगने की तरफ़ के जागीरदारों की सहायता से वहां के मीगा श्रीर भील लोग बड़ा उपद्रव किया करते थे। इसलिये वि० सं० १६२५ के फागुन (ई० स० १८६६ की फ़रवरी) में महाराज की श्राज्ञा से महाराज-कुमार जसवन्तसिंहजी ने वहां पहुँच बहुत से उपद्रवियों को मार डाला श्रीर बहुतों को पकड़ कर जोधपुर भेज दिया। यह देख महाराज ने एक लाख की श्राय का वह प्रान्त महाराजकुमार को उनके खर्च के लिये सौंप दिया।

वि० सं० ११२६ के सावन (ई० स० १८६१ के अगस्त) में महाराज, जागीरदारों द्वारा ज़बरदस्ती दबाए हुए गांवों के छुड़वाने का प्रबन्ध करने के लिये, आबू जाकर गवर्नर जनरल के एजैंट से मिले और वहां से लौट कर दीवानी का काम मरदानअली को सौंप दिया।

वि० सं० ११२६ (ई० स० १८६१) में हुक्मनामें (नए जागीरदारों के गद्दी पर बैठने के समय के राज्य के नज़राने) का कानून बना, श्रौर साथही जागीरदारों

१. ए कलैक्शन ग्रॉफ ट्रीटीज़ ऐंगेजमैंट्स ऐग्ड सनद्स, भा० ३ पृ० १३६-१४१।

२. " " " " " भा० ३. पू० १६६।

३. यह वि० सं० १६२६ की ग्राश्विन सुदि ६ (ई० स० १८६६ की १४ ग्रक्टोबर) को दीवान बनाया गया था। इसने १६२८ की कार्तिक विद ६ (ई० स० १८७१ की ३ नवम्बर) तक यह काम किया। इसके बाद मैहता हरजीवन को यह काम दिया गया।

४. हुक्मनामे की रकम साधारण तौर पर रेख का पौन हिस्सा नियत किया गया । साथ ही ठाकुर के पीछे उसके लड़के या पोते के गद्दी बैठने पर उस साल की रेख और चाकरी माफ करदी गई । परन्तु भाइयों या बन्धुओं में से गोद लिए जाने पर रेख लेना और

के फगड़ों को मिटाने के लिये एक कमेटी नियत की गई। उस समय करीब २५० गांवों के विषय में सरदारों के श्रीर राज्य के बीच फगड़ा चल रहा था। परन्तु पोलिटिकल एजेंट ने महाराजा तखतिसंहजी के गदी बैठने के समय, जिस गांव पर जिस जागीरदार का कब्जा था, वह गांव उसीका मानकर बहुत कुछ फगड़ा शान्त करदिया।

इसी वर्ष आवागमन के सुभीते के लिये ऐरनपुरे से पाली होकर बर तक एक सङ्क बनाने का निश्चय हुआ। साथ ही जोधपुर से पाली तक की सङ्क के बनाने की आज्ञा भी दी गई।

वि० सं० ११२७ (ई० स० १८७०) में गर्वनमेंट ने जोधपुर दरबार को सालाना १,२५,००० रुपये और ७,००० मन नमक देने का वादा कर सांभर के नमक का वह भाग, जो जोवपुर राज्य के अधिकार में था, टेके पर लेलिया। इसके साथ एक शर्त यह भी रक्खी गई कि यदि सालाना सवा आठ लाख मन नमक से अधिक नमक बेचा जायगा, तो उस अधिक नमक के लाभ में से २० रुपये सैंकड़ा जोधपुर-राज्य को करके रूप में दिया जायगा। इसी संधि के अनुसार गर्वनमेंट द्वारा बनाए हुए नमक पर से राज्य की चुंगी उठादी गई। इसी वर्ष गर्वनमेंट ने नांवा और गुढ़ा नामक स्थानों में होनेवाली नमक की पैदावार भी सालाना ३,००,००० रुंपये और ७,००० मन नमक देने का वादा कर ठेके के तौर पर लेली। इसके साथ भी यह शर्त रक्खी गई कि यदि सालाना नौलाख मन से अधिक नमक बिकेगा, तो उस अधिक हिस्से के मुनाफ़े में से ४० रुपये सैंकड़ा जोधपुर-राज्य को करके रूप में दिया जायगा।

चाकरी माफ्न करना निश्चित हुग्रा। एकही वर्ष में दो उत्तराधिकारियों के गद्दी बैठने पर एक हुक्मनामा श्रौर दो वर्षों में दो उत्तराधिकारियों के गद्दी बैठने पर डेढ हुक्मनामा लेना तय किया। ठाकुर की इच्छा होने पर एक हुक्मनामे की एवज़ में एक वर्ष की गांव की लटाई (ग्रामदनी) लेने का नियम भी रक्खा गया।

- १. ए कलैक्शन ग्रॉफ ट्रीटीज़ ऐंगेज़मैंट्स ऐग्ड सनद्स, भा० ३, पृ० १४५-१४७ ।
- २. यह रकम ६-६ महीने की दो किश्तों में देना निश्चित किया गया।
- ३. इसी वर्ष गवर्नभंट ने जयपुर दरबार के साथ भी इसी प्रकार का प्रवन्ध कर उनके अधीन का सांभर का नमक का भाग भी ठेके पर लेलिया। ए कलैक्शन ऑफ ट्रीटीज़ ऐंगेजभैंट्स ऐएड सन<sup>्</sup>स, भा० ३, पृ० १४७-१५२।
- ये स्पये भी ६-६ महीने की दो किश्तों मे देने तय हुए थे।
- प्. ए कलैक्शन ऑक् ट्रीटीज़ ऐंगेजमैंट्स ऐग्ड सनद्स, मा० ३, पृ० १५२-१५६।

### महाराजा तखतसिंहजी

वि० सं० ११२७ की कार्तिक विद (ई० स० १८७० के अक्टोबर) में लॉर्ड में आपे ने अजमेर में एक दरबार किया और सब रईसों को उसमें उपस्थित होने के लिये बुलवाया। वहां पर महाराज के और गवर्नमैन्ट के बीच उदयपुर और जोधपुर की बैठकों के विषय में कगड़ा उठ खड़ा हुआ। इसपर यह (महाराजा तखतसिंहजी) लौट कर जोधपुर चले आए। यह बात गवर्नमैंट को बुरी लगी। इसी से उसने महाराज की सल्लामी की दो तोपें घटाकर १७ से १५ करेंदीं।

वि० सं० ११२ (ई० स० १८०१) में महाराज ने जालोर वालों के सिरोही में घुस कर उपद्रव करने के कारण, उक्त प्रान्त का प्रबन्ध गवर्नमैन्ट की तरफ़ से नियुक्त सिरोही के पोलिटिकल सुपिरन्टैन्डैन्ट को सौंप दिया, श्रौर श्रपनी तरफ़ के एक श्रफ़सर को उसका सहकारी नियत कर प्रबन्ध में मदद देने के लिये कुछ सेना मी जालोर मेर्जेदी। इसी वर्ष की कार्तिक सुदि १ (२० नवम्बर) को महाराज ने जागीरदारों का भगड़ा तय करने के लिये पोलिटिकल एजैंट के नाम एक पत्र लिखा। उसमें श्रपनी तरफ़ के पंचों के नाम श्रीर जागीरें लौटाने के नियम थे।

वि० सं० ११२१ के त्र्याषाढ (ई० स० १८७२ की जुलाई) में जिस समय महाराज त्र्याबू पर थे, उस समय कुछ जागीरदारों की मिलावट से द्वितीय महाराज कुमार जोरावरसिंहजी ने नागोर के किले पर त्र्याधिकार करिलाया। इसकी सूचना

महाराज के नाराज़ होकर ग्राजमेर से लौट ग्राने पर महाराज-कुमार जसवन्तसिंहजी ने गवर्नर-जनरल से मिलकर यह मनगड़ा शान्त करदिया।

- २. इसी वर्ष तिंवरी के जागीरदार ने भ्रान्य जागीरदारों से मिल कर भ्रापने गांव पर, जो बहुत भ्रारसे से ज़ब्त था, ज़बरदस्ती कब्ज़ा करिलया। परन्तु राज्य की सेना ने पहुँच उसे वहां से भगा दिया।
- ३ सरदारों में:---
  - १ पौकरन, २ कुचामन, ३ रायपुर, ४ नींबाज, ५ रीयां श्रीर ६ खैरवा के ठाकुरों के श्रीर मुसिंहियों में:—
  - ७ मेहता विजैमल, पिर्ची समरथराज, ६ हरजीवन, १० पंडित शिवनारायण, ११ मुहता कुंदनमल, श्रीर १२ राव सरदारमल के नाम थे।
- ४. यद्यपि यह महाराज के द्वितीय पुत्र थे, तथापि उनके जोधपुर गोद ग्राने के बाद पहले— पहल इन्हीं का जन्म हुग्रा था। इसीसे यह राज्य में, ग्रन्य माइयों से, ग्रपना हक़ विशेष सममते थे। इस मामले में नागोर प्रान्त के खादू, ग्रागोता श्रीर इरसोलाव ग्रादि के टाकुर भी शरीक़ थे।

थे सलामी की १७ तोपें वि० सं० १६२३ (ई० स० १८६७) में महारानी विक्टोरिया की तरफ़ से नियत की गई थीं।

पाते ही महाराज श्रीर पोलिटिकल एजैंट कप्तान इम्पे लौट कर जोधपुर श्राए श्रीर सावन (श्रगस्त ) में यहां से नागोर गए। पहले तो ज़ोरावरसिंहजी ने इनका सामना करने का विचार किया, परन्तु श्रन्त में समभाने से वह किला छोड़ कर पिता के पास चले श्राए। इसके बाद महाराज उन्हें लेकर भादों (सितम्बर) में जोधपुर लौटे। नागोर-प्रान्त के जिन जागीरदारों ने महाराज-कुमार का साथ दिया था, वे भी उन (ज़ोरावरसिंहजी) के साथ थे। परन्तु जब उनमें से श्रागोता के ठाकुर को पकड़ कर क़ैद करदिया गया, तब महाराज-कुमार ज़ोरावरसिंहजी श्रजमेर चले गए श्रीर इसके बाद कुछ दिन तक उन्हें वहीं रहना पड़ा। इसी बीच राजकीय सेना ने जाकर खाटू पर श्रिवकार करलिया। परन्तु वहां का ठाकुर बचकर निकल गया।

इसी वर्ष श्राश्विन (सितम्बर) में महाराज श्राबू गए श्रीर वहां से लौटकर कार्तिक (श्रक्टोबर) में पाली पहुँचे। इन दिनों श्रापका स्वास्थ्य ख़राब हो रहा था। इससे गर्वनर-जनरल का एजैन्ट श्रीर पोलिटिकल एजैन्ट मी वहां श्रागए। इसके बाद महाराज ने, कार्तिक वदि १२ (२६ श्रक्टोबर) को, उनकी सलाह से, महाराज-कुमार जसवन्तसिंहजी को युवराज-पद देकर राज्य-कार्य का प्रबन्ध सौंप दिया। इसके बाद महाराज श्रीर महाराज-कुमार जोधपुर चले श्राए।

वि० सं० ११२१ की माघ सुदि १२ और १३ (ई० स० १८७३ की १ और १० फरवरी) को महाराज ने, अपने स्वास्थ्य के अधिक ख़राब होजाने के कारगा एक लाख रुपये दान किए और माघ सुदि १५ (ई० स० १८७३ की १२ फरवरी) को महाराजा तखनसिंहजी का, राजयद्मा की बीमारी से, स्वर्गवास होगया।

यद्यपि महाराजा तख़तसिंहजी बड़े बीर और चतुर थे, तथापि आपके रनवास के साथ और शिकार में अधिक रहने के कारण मंत्रियों को मनमानी करने का मौक़ा मिल जाता था।

महाराज ने राजपूत जाति में होनेवाले कन्या-वध को रोकने के लिये कठोर आज्ञाएं प्रचलित की थीं, और ऐसी आज्ञाओं को पत्थरों पर खुदवाकर मारवाड़ के तमाम किलों और हकूमतों के द्वारों पर लगवा दिया था। आप ही के समय जागीरदारों

१- कार्तिक सुदि १४ (१४ नवम्बर) को मेहता विजैसिंह दीवान बनाया गया, श्रीर मँगसिर वदि १ (१६ नवम्बर) से महाराज-कुमार जसवन्तसिंहजी ने राज-कार्य करना प्रारम्भ किया।

## महाराजा तखतसिंहजी

के विवाह आदि में दी जानेवाली चारणों आदि की लागें भी नियत की गई थीं। आपने अजमेर के मेश्रो-कॉलेज की स्थापना के समय उसके लिये एक लाख रुपये प्रदान किए थे।

महाराज ने जोधपुर की गद्दी पर बैठने के बाद बाघा नामक भाट को भी 'लाख पसाव' दिया था।

# महाराजा तखतसिंहजी के १० पुत्र थे:---

- १ जसवन्तसिंहजी, २ जोरावरसिंहैजी, ३ प्रतापसिंहैजी, ४ रगाजीतसिंहैजी.
- प् किशोरसिंहैंजी, ६ बहादुरसिंहेंजी, ७ भोपालसिंहैंजी, = माधोसिंहैंजी,
- र मोहब्बतसिंह्जी श्रीर १० जालिमसिंहैजी।

## इनके त्र्यलावा महाराज के १० रावराजी भी थे।

- इनका जन्म वि० सं० १६०० की माघ सुदि ६ (ई० स० १८४४ की २५ जनवरी)
   को हुआ था।
- २. इनका जन्म वि० सं० १६०२ की कार्तिक विद ६ (ई० स० १८४५ की २१ ग्राक्टोबर) को हुआ था।
- ३. इनका जन्म वि० सं० १६०३ की चैत्र विद ३ (ई० स० १८४७ की ५ मार्च) को हुमाथा।
- ४. इनका जन्म वि॰ सं० १६०४ की भादों विद ६ (ई० स० १८४७ की ३ सितम्बर) को हुआ था।
- ५. इनका जन्म १६१० की पौष सुदि १२ (ई० स० १८५४ की ११ जनवरी) को हुआ, था।
- ६. इनका जन्म वि० सं० १६११ की चैत्र सुदि ४ (ई० स० १८५४ की १ ऋषेत ) को हुआ था।
- ७. इनका जन्म १६१३ की ग्राषाढ विद ६ (ई० स॰ १८५६ की २४ जून) को हुग्रा था।
- प्त. इनका जन्म वि० सं० १६१४ की भादों विद २ (ई० स० १८५७ की ७ ग्रागस्त ) को हुन्नाथा।
- ६. इनका जन्म वि० सं० १६२२ की म्राषाढ विद ६ (ई० स० १८६५ की १५ जून) को हुम्रा था।
- १०. १ मोतीसिंह, २ जवाहरसिंह, ३ सुलतानसिंह, ४ सरदारसिंह, ५ जवानसिंह, ६ सांवतसिंह, ७ तेजसिंह (प्रथम ), ५ कल्याग्रसिंह, ६ मूलसिंह श्रीर १० मारतसिंह।

महाराज को मकान आदि बनवाने का भी बड़ा शौक था। इसी से आपने अनेक नए महल, बगीचे, तालाब आदि बनवाएँ थे।

महाराज ने अनेक गांव भी दान किए थे।

१. महाराज के बनवाए किले मे के स्थान:-

फ़तैमहल के पास का श्रीर ग्रमृतवाव के ऊपर का महल, चीकेलाव के मकानात श्रीर बाग, सभामंडप के ऊपर के डेवढी पर के श्रीर ग्रामख़ास के महल, चामुंडा का मंदिर श्रीर फ़तैपील से ग्रमृतीपील तक का किले का हिस्सा (यह बिजली से उड़ गया था, इसलिये पीछा बनवाया गया)।

किलों की पूर्व की ग्राभयसिंहजी की बनवाई बुर्जी पर भी काम शुरू करवाया गया था, पर शीघ्र ही वह बन्द कर दिया गया।

महाराज के बनवाए नगर में के स्थान:---

रानीसर, पद्मसर, गुलाबसागर श्रीर फ़्तैसागर के पहे (दीवारें) श्रीर उनकी नहरों का विस्तार। बाईजी के तालाव का पैंदा (पहले इसमे पानी बिलकुल ही नहीं ठहरता था)। उस तालाव की दीवारें श्रीर (मस्रिये तक की) नहर।

गुलाबसागर पर के राजमहल, मंडी की घाटी का चबूतरा, गंगश्यामजी के मन्दिर के नीचे की पूर्व की तरफ़ की दूकानें, मंडी में का सायर का मकान श्रीर कोतवाली के मकानात।

महाराजा के बनवाए नगर के बाहर के स्थान:--

विद्यासाल, बालसमन्द श्रीर छैलबाग़ के महल, मंडोर में का मानसिंहजी का थड़ा (स्मृति-भवन), कायलाने के महल श्रीर उधर के तख़तसागर वगैरा तीन तालाव।

बीजोलाई. नाडेलाव, माचिया, जालिया, रामदान का बाड़िया, तख़तसागर, भींवभिड़क, मनरूप का बाड़िया, मीठी नाडी, फूलबाग ग्रादि ग्रनेक स्थानों पर के मकानात श्रीर मंडोर श्रीर कायलाने ग्रादि की सड़कें।

इनकी रानी जाडेजीजी ने बालसमंद के पास देरावरज़ी के तालाब पर महल श्रीर बाग बनवाया था।

इनकी परदायत मगराज ने नागोरी दरवाज़े के बाहर श्रीर लब्बराज ने जालोरी दरवाजे के बाहर ग्रपने-ग्रपने नाम पर बावितयां बनवाई थीं, श्रीर इनकी माता चावड़ीजी ने तबेले के सामने फ़तैबिहरीजी का मन्दिर बनवाया था।

१ थबूकड़ा, २ देईजर, ३ लपा का खेड़ा (जोधपुर परगने के ) नाथों को; ४ बुडिकया,
 (जोधपुर परगने का ) माटों को श्रीर ५ पोपावास (जोधपुर परगने का ) चारगों को ।

# ३४ महाराजा जसवन्तसिंहजी (ब्रितीय)

यह महाराजा तखतिसंहजी के बड़े पुत्र थे, श्रौर उनका स्वर्गवास होने पर, वि॰ सं॰ १६२६ की फागुन सुदी ३ (ई॰ स॰ १८७३ की १ मार्च ) को, जोधपुर की गदी पर बैठें। इनका जन्म वि॰ सं॰ १८६४ की श्राश्चिन सुदि ८ (ई॰ स॰ १८३७ की ७ अप्रटोबर) को श्रहमदनगर में हुआ था।

वि० सं० ११३० के वैशाख (ई० स० १८७३ के अप्रेत ) में इन्हों ने राज्य-प्रबन्ध और प्रजा के सुमीते के लिये एक 'खास महकर्मा' कायम किया; और मुंशी फ़ैज़ुल्लाख़ाँ को अपना मंत्री बनाया । इसी समय से दीवान और बखशी के जबानी हुक्मों से राज्य-कार्य के संचालन की प्रथा उठा दी गई और दीवानी,

१. वि० सं० १६२६ की फागुन सुदि १० (ई० स० १८७३ की ८ मार्च) को गवर्ने मेंट ने महाराज की गद्दीनशीनी का ख़रीता भेजा। 'राजपूताने के गज़ेटियर' में ई० स० १८७३ की ८ मार्च को महाराजा जसवन्त सिंहजी का राज्यामिषेक होना लिखा है। यह ठीक नहीं है। (राजपूताना गज़ेटियर, मा०३ ए, पृ० ७४।)

इसी वर्ष की फागुन सुदि ११ ( ६ मार्च ) को जयपुर-नरेश रामसिंहजी जोधपुर च्राए ।

- २. पहले इस महकमें का नाम ' महकमा भुमाहबत' रक्खा गया था। परंतु वि० सं० १६३३ (ई० स० १८७६) में इसका नाम बदलकर 'महकमा ऋालिया' ऋौर वि० सं० १६३५ (ई० स० १८७८) में ' महकमा ऋालिया प्राइम मिनिस्टर' कर दिया गया। कुछ वर्ष बाद यह महकमा 'महकमा खास' कहाने लगा।
- ३. यह ग्रदालत, वि० सं० १८६ (ई० स० १८३६) में रैज़ीडेन्सी क़ायम होने के समय खोली गई थी। इसके बाद वि० सं० १६०० (ई० स० १८४३) तक तो इसका काम रेज़ीडेन्सी (स्रसागर) में ही होता रहा, परंतु महाराजा तखतसिंहजी के गद्दी बैठने पर इसका दफ़्तर वहां से उठा कर शहर में लाया गया। उस समय इस ग्रदालत के इखितया- रात बड़ाने के साथ ही ग्रामियोगों की मियाद के नियम भी बनाए गए। इसी साल ब्राह्मणों, चारणों श्रीर पुरोहितों ग्रादि के ग्रामियोगों का निर्णय करने के लिये 'ग्रदालत षट्दर्शन' के

# फ़ौजदारी श्रीर अपील की श्रदालतों का फिर से सुधार किया गया।

नाम से एक नई ग्रदालत कायम की गई । इस समय तक मुक्दमों का सारा काम ज़बानी होता था। केवल मुद्दई और मुद्दायले का कुछ हाल एक वहीं में लिख लिया जाता था, और फ़ैसला रोज़नामचे में दर्ज होजाता था। परन्तु इस वर्ष से लिखित काररवाई शुरू की जाकर मिसलें भ्रादि बनाई जानें लगीं।

वि० सं० १६३० (ई० स० १८७३) तक ग्रदालतों का सब काम हिन्दी में होता था, परन्तु वि० सं० १६३१ (ई० स० १८७४) में वह उर्दू में होने लगा। ग्रन्त में वि० सं० १६३७ (ई० स० १८८०) में उर्दू-लेखकों की लेखन-प्रणाली की शिकायतें होने से, उनके स्थान पर फिर से हिन्दी-लेखक रक्खे गए, श्रीर महकमों का काम हिन्दी में होने लगा। इससे प्रजा को भी सुभीता होगया।

पहले दीवानी का काम कविराज मुगरिदान को सौंपा गया था । परन्तु वि० सं० १६३८ (ई० स० १८८८) में मेहता ग्रमृतलाल दीवानी ग्रदालत का हाकिम बनाया गया । वि० सं० १६४२-४३ (ई० स० १८८५-८६) में दीवानी का नया कानून प्रकाशित किया गया । इससे लेन-देन की मियाद (ग्रविध) श्रीर राज की रसम (फीस) ग्रादि का ख़लासा होगया ।

१. यह महकमा भी पहले, दीवानी ग्रदालत के साथ, रेज़िंडेन्सी मे कायम हुग्रा था, श्रीर फिर उसी के साथ शहर में लाया गया। पहले ग्रवसर जागीरदार लोग इसके हुक्मों की परवा नहीं करते थे। परन्तु वि० सं० १६०५ (ई० स० १८४८) से पंचोली धनरूप ने इसके लिये उन पर दगव डाला, श्रीर वि० सं० १६०६ की मँगसिर बदि ६ (ई० स० १८४६ की ६ नवम्बर) को उनसे जागीर की एक इज़ार की ग्रामदनी पर ८० रुपये 'रेख' के भरते रहने का इक्रारनामा लिखवा लिया। इस इक्रारनामे पर पौकरन, ग्राउवा, ग्रासोप, नींबाज, रीयां श्रीर कुचामन के सरदारों ने दस्तखत किए थे।

वि० सं० १६२५ से १६२६ (ई० स० १८६८ से १८७२) तक मारवाड़ में जागीरदारों का उपद्रव रहने के कारण इस अदालत का कार्य फिर शिथिल पड़ गया था। परन्तु महाराजा जसवन्त-सिंहजी (द्वितीय) ने गद्दी पर बैठते ही इसका प्रवन्ध ठीक करने की आज्ञा दी। इस पर वि० सं० १६३८ (ई० स० १८८८) में मोहम्मद मखदूमबख्श इसका हाकिम बनाया गया, श्रीर उसी समय इसके लिये कायदे श्रीर कानून भी बना दिए गए। वि० सं० १६४२ (ई० स० १८८५) में इस महकमें की आजाओं का पालन करवाने श्रीर नगर का प्रवन्ध करने के लिये पुलिस-विभाग की स्थापना की गई; क्योंकि अब तक पुलिस के न होने से उस का काम फीज से ही लिया जाता था। इसके साथ ही फीजदारी के कानून में भी फिर संशोधन किया गया।

२. पहले परगनों के हाकिमों के फ़ैसलों की ग्रापीलें दीवान के पास श्रीर उस (दीवान) के फ़ैसलों की ग्रापीलें महाराजा के पास होती थीं। महाराजा मानसिंहजी के समय ग्रापील सुनने के लिये दो कर्मचारी नियुक्त थे। इसके बाद महाराजा तखतसिंहजी ने, वि० सं० १६०० (ई स० १८४३), में, राज्य-भार ग्रहण करने पर स्वयं बैठ कर ग्रापील सुनने का नियम जारी करदिया। परन्तु फिर कुद्ध काल बाद इस काम के लिये लाला दौलतमझ



३४. महाराजा जसवन्तर्सिहजी (द्वितीय) वि॰ सं॰ १६२६-१६५२ (ई॰ स॰ १८७३-१८६५)

|  | r |   |
|--|---|---|
|  |   | - |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

### महाराजा जसवन्तसिंहजी (द्वितीय)

वि० सं० १६३० की ज्येष्ठ सुदि ६ (ई० स० १८७३ की १ जून) से चोरों का नियंत्रण करने के लिये रात को एक के बदले दो तोपें दाग़ी जाने की आज्ञा हुई । इस दूसरी तोप के दगने के बाद कोई भी गनुष्य बिना रौशनी साथ में लिए बाहर नहीं निकल सकता था।

महाराज के राज्य-कार्य का भार सम्हालते ही देश का प्रबन्ध बहुत कुछ ठीक हो गया थे। इसी से गवर्नमैन्ट की तरफ से नियुक्त सिरोही के पोलिटिकल सुपरिन्टैन्डैन्ट ने, वि० सं० १६३१ (ई० स० १८७४) में, जालोर की तरफ का पुलिस का प्रबंध फिर से जोधपुर-दरबार को सौंप दिया।

नियुक्त किया गया। इसके बाद वि॰ सं० १६३० (ई० स० १८७३) तक तो यह काम इसी प्रकार चलता रहा, परन्तु इस वर्ष की वैशाख विद ५ (ई० स० १८७३ की १७ ग्राप्रेल) से ग्रापील सुनने का काम महाराजा जसवन्तसिंहजी के 'इजलास ख़ास' में होने लगा। ग्रान्त में वि० सं० १६३५ के फागुन (ई० स० १८७६ की फरवरी) में यह काम उस समय के प्रधान-मंत्री महाराज प्रतापसिंहजी को सौंप दिया गया। परंतु कुछ दिन बाद उन्होंने इसके लिये 'महकमा-ग्रापील 'नाम की एक नई ग्रादालत कायम की श्रीर महाराज भोपालसिंहजी को उसका हाकिम बनाया। इसके बाद वि० सं० १६३८ (ई० स० १८८१) में यह काम कविराज सुरारिदान को सौंपा गया।

वि० सं० १६३६ की फागुन मुदि ३ (ई० स० १८८३ की ११ मार्च ) को पहले-पहल इस महकमे के लिये कानून बनाया गया।

- १. इनमें की पहली तोप रात के ६ बज श्रीर दूसरी १० बजे छुटा करती थी श्रीर इसके बाद नगर के द्वार बंद हो जाते थे।
- २. इसी वर्ष सोभावत केसरीसिंह किलेदार बनाया गया। इसका पूर्वज फ़तैसिंह ग्रापने भाइयों के भागड़े के कारण ग्राहमदनगर चला गया था। परंतु महाराजा तखतसिंहजी के जोधपुर ग्राने पर उन्हीं के साथ उस (फ़्तैसिंह) का पौत्र उदैकरण जोधपुर लौट ग्राया था।
- ३. यह प्रबन्ध, वि॰ सं० १६२८ (ई॰ स० १८७१) में, गवर्नगैन्ट के कहने से उसे सौंपा गया था श्रीर साथ ही पोलिटिकल सुपिरन्टैन्डैन्ट की सहायता के लिये जोधपुर की तरफ़ का एक ग्रफ़सर श्रीर कुछ सैनिक भी जालोर में रक्ले गए थे। यह प्रबन्ध जालोर श्रीर सिरोही की सरहदों के मिली होने से इधर की छुटेरी क्रीमों के उधर जाकर उपद्रव करने की प्रथा को रोकने के लिये किया गया था।

वि० सं० १६३७ (ई० स० १८७६-८०) मे उधर की सरहद पर फिर उपद्रव उठा। इस पर महाराज ने उपद्रवियों के मुखिया रेवाड़े के ठाकुर को पकड़वा कर, वि० सं० १६३६ के भादों (ई० स० १८८२ के सितम्बर) में, फांसी दिलवा दी।

इसी वर्ष महाराजा जसवन्तिसंहजी ने, अपने स्वर्गवासी पिता ( महाराजा तखत-सिंहजी ) की अस्थियों को गङ्गा में प्रवाहित करने के लिये दल-बल सहित, हरद्वार की यात्रा की और वहां से आप कलकत्ते जाकर, पौष विद १३ (ई० स० १८७५ की ५ जनवरी ) को, वायसराय से मिले । इसके बाद माघ सुदि १ (१४ फरवरी ) को आप वापस जोधपुर लौट आए । इस यात्रा में आप गया भी गएँ थे ।

महाराजा को अपनी प्रजा और अपने सरदारों की शिद्धा का भी पूर्र खयाल था। इसीसे सरदारों और राज-वंश के बालकों की शिद्धा के लिये ३६,००० रुपये खर्चिकर अजमेर के मेक्रो कालेज में एक बोर्डिङ्ग-हाउस ( छात्रावास ) बनवाया गया, और उक्त कालेज के लिये मकराने ( संगमरमर ) का पत्थर मुफ्त दिया गया।

वि० सं० ११३२ (ई० स० १८७५) में भारत के वायसराय त्र्रीर गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक जोधपुर त्र्राए । उस समय महाराज ने त्र्रपने सरदारों त्र्रादि को निमंत्रित कर बड़ा उत्सव किया ।

इसी वर्ष सर्दारों त्र्यादि के लड़कों की तालीम के लिये जोधपुर में ठाकुरों के स्कूल की स्थापना की गई ।

इसके बाद वि० सं० ११३२ की पौष बिद ११ (ई० स० १८७५ की २३ दिसम्बर) को उस समय के प्रिंस ऑफ़ वेल्स हिन्दुस्थान में आए। इस पर महाराज मी अन्य मुख्य-मुख्य नरेशों की तरह लॉर्ड नॉर्थब्रुक के निमंत्रण पर कलकत्ते गए। वहां पर यथानियम महाराजा ने प्रिंस ऑफ़ वेल्स की और उसने इनकी अम्पर्थना की। इसी वर्ष की पौष सुदि ५ (ई० स० १८७६ की १ जनवरी) को प्रिंस ऑफ़ वेल्स के भारत में आने के उपलब्द में कलकत्ते के किंग्ले में एक दरबार किया गया। वहां पर प्रिंस ऑफ़ वेल्स ने किया, और भारत सरकार के 'वैदेशिक-सचिव' (फ़ॉरिन सेकेटरी) ने खंड़ होकर महाराज के 'ग्रान्ड कमान्डर ऑफ़ दि स्टार ऑफ़ इन्डिया' बनाए जाने की घोषणा की।

१. इस यात्रा में करीब तेतीस हज़ार रूपया ख़र्च हुन्रा था।

२. इसके उपलच्च में नगर में जो रौशनी की गई थी, उसे आज भी यहां के लोग 'लाट-दिवाली' के नाम से स्मरण किया करते हैं। इसी अवसर पर महाराज ने शहर के प्रबन्ध से प्रसन्न होकर रावराजा मोतीसिंह को 'बहादुर' का ख़िताब दिया।

३. यही बाद में बादशाह ऐडवर्ड सप्तम के नाम से ब्रिटिश-राज-सिंहासन पर बैठे थे।

# महाराजा जसवन्तसिंहजी (द्वितीय)

वि० सं० १८३३ की आषाढ सुदि १२ (ई० स० १८७६ की ३ जुलाई) को जोधपुर को राजकीय स्कूल, जोकि अंगरेज़ी भाषा की शिक्षा के लिये खोला गया था, 'हाई स्कूल' बनादिया गया।

वि० सं० ११३३ के भादों ( इ० स० १८७६ के व्यगस्त ) में 'महक्तमा खास' का काम महाराज ने व्यपने छोटे भाता महाराज किशोरसिंहजी को सौंपी।

इसी वर्ष की त्राश्विन सुदि ४ (ई० स० १८७६ की २१ सितम्बर) को 'स्टाम्प' का कानून बना, त्रीर कार्तिक विद ४ (७ त्रक्टोबर) को 'स्टाम्प' का महकमा खोली गया।। ये 'स्टाम्प' सर्कारी छापेखाने में तैयार किए जाते थे।

वि० सं० ११३३ की माघ बिद २ (ई० स० १८७७ की १ जनवरी) को महारानी विक्टोरिया के भारतेश्वरी (Empress of India) की उपाधि प्रहरण करने के उपलक्त में दिक्की में एक दरबार होने वाला था। इसिलये महाराज भी गवर्नमैन्ट द्वारा निमंत्रित होकर, अपने दल-बल सिहत, वहां पहुँचे और वि० सं० ११३३ की पीप सुदि १२ (ई० स० १८७६ की २८ दिसम्बर) को लॉर्ड लिटन से इनकी मुलाकात हुई। उस समय गवर्नमैन्ट की तरफ़ से इनकी सलामी में १७ तोपें दागी गई और सेना ने सामने आकर फ़ौजी कायदे से इनका अभिनन्दन किया। इसके साथ ही 'वैदेशिक-सचिव'

इनकी और इनके छोटे आताओं की प्रारंभिक-ग्रंगरेज़ी-शित्ता के लिये वि० सं० १६१६ (ई० स० १८६२) में पंडित ग्रयोध्यानाथ हक्क नियुक्त किया गया था।

२. वैसे तो वि० सं० १६३० की सावन सुदि ३ (ई० स० १८७३ की २७ जुलाई) को ही इस विषय के कुछ नियम प्रकाशित किए गए थे, मकानों और खानों के पट्टों और ग्राज़ियों के लिये 'स्टाम्प' के काग़ज़ छपवाकर कोतवाली ग्रादि मे रखवा दिए गए थे और इसकी देख—रेख का काम पंडित शिवनारायण काक को सौंपा गया था। परंतु उस समय पट्टों के उपयोग में ग्राने वाले काग़ज़ों के ग्रालावा ग्रान्य 'स्टाम्पों' पर कीमत नहीं छपी होती थी। ग्रादालतों के हाकिम, बेचते समय, उन पर कीमत लिख दिया करते थे। पहले १०० रुपये तक के दावे पर चार ग्राने का 'स्टाम्प' लिया जाता था। परंतु वि० सं० १६३१ की प्रथम ग्राषाढ सुदि ३ (ई० स० १८७४ की १७ जुन) को पचास रुपये तक के दावे पर दो ग्राने का 'स्टाम्प' लेने का नियम कर दिया गया।

वि० सं० १६३२ (ई० स० १८७५) में 'स्टाम्प' का प्रबन्ध मेहता विजयमल को दिया गया। परन्तु वि० सं० १६३३ (ई० स० १८७६) में इसके कायदे-कानून बनाकर इस काम के लिये एक जुदा महक्मा कायम किया गया और डइटा हरखमल और मंशी मुकारिकहुसैन उसके अफ़सर बनाए गए।

ने पेशवाई कर इन्हें वायसराय लॉर्ड लिटन के स्थान पर उपस्थित किया। महाराज के वहां पहुँचते ही वायसराय भी तन्काल इनकी श्रम्यर्थना को त्रागे बढ़ा, त्रौर इन्हें लेजाकर त्रपनी दाहिनी तरफ बिठाया। कुछ देर त्रापस में बात-चीत होती रही। इसी बीच दो श्रंगरेज सैनिकों ने जोधपुर के राज-चिह्न से श्रंकित एक राज-पताका लाकर उपस्थित की। इसके स्वर्ण-डंड पर ब्रिटिश-राज-मुकुट बना था श्रौर ध्वजा के पीछे "कैसरे हिन्द " लिखा था। इस पताका के लाए जाने पर वायसराय उठक श्रागे बढ़ा श्रौर उसने श्रागे लिखा भाषण कर उसे, महारानी विक्टोरिया की तरफ से, महाराज को श्रपंण कर दिया:—

"महाराज! श्रापके वंश के राज-चिह्न से श्रिङ्कित यह पताका स्वयं महारानी की तरफ का उपहार है श्रीर उनके भारतेश्वरी की उपाधि प्रहण करने के उपलच्च में श्रापको श्रिपण किया जाता है। इंग्लैंड के सिंहासन श्रीर श्रापके राज-वंश के बीच जो दृद्ध संबन्ध है उसी के श्राधार पर ब्रिटिश-गर्वनमैन्ट श्रापके वंश का प्रभाव, सुख, स्वच्छ्रन्दता श्रीर स्थिरता चाहती है। महारानी विक्टोरिया का विश्वास है कि जब तक श्राप इस पताका को फहराते रहेंगे, तब तक श्रवश्य ही महारानी की स्मृति श्रापके मार्ग में बनी रहेगी।"

इस पर महाराज ने आगे बढ़ बड़े आदर और मान के साथ उस पताका को प्रहर्ण किया । इसके बाद लॉर्ड लिटन ने महाराज को एक सुवर्ण का पदक, जिस पर महारानी विक्टोरिया की मूर्ति बनी थी, पहना कर यह भाषणा दिया:—

"महाराज! मैंने महारानी श्रौर भारतेश्वरी की श्राज्ञानुसार इस पदक से श्रापको विभूषित किया है। मैं श्राशा करता हूं कि श्राप इसे दीर्घकाल तक धारण करेंगे श्रौर इसमें श्रिङ्कित तारीख़ के शुभ-श्रवसर की याद को बनी रखने के लिये श्रापके उत्तराधिकारी भी इसे चिरकाल तक पदक-रूप से सुरन्नित रक्खेंगे।"

इसी अवसर पर वायसराय ने व्यक्तिगत—रूप से महाराज की सलामी की तोपें बढ़ाकर १७ के स्थान पर १६ करदीं।

दूसरे दिन (वि० सं० १६३३ की पौष सुदि १४=२६ दिसम्बर) को स्वयं वायसराय महाराज के स्थान पर त्र्याकर इनसे मिला। इसके बाद माघ वदि २ (ई० स० १८७७ की १ जनवरी) को महाराज दरबार में सम्मिलित हुए।



महाराजा सर प्रतापसिंहजी जन्म-वि॰ सं॰ १६०२ (ई॰ स॰ १८४४) स्वर्गवास-वि॰ सं॰ १६७६ (ई॰ स॰ १६२२) [ईडर के महाराजा-वि॰ सं॰ १६४८-१६६८ (ई॰ स॰ १६०२-१६११)]

## महाराजा जसवन्तसिंहजी (द्वितीय)

इसी अवसर पर मुंशी फ़ैज़ुक्लाख़ाँ को 'ख़ाँ बहादुर' की, मेहता विजयमल को 'राय बहादुर' की, श्रीर कुचामन, खैरवा तथा पौकरन के ठाकुरों को 'राक्रो बहादुर' की उपाधियां मिलीं। इसके बाद महाराज लौटकर जोधपुर चले आए।

वि० सं० ११३४ (ई० स० १८७७) में वर्षा न होने से मारवाड़ में भीषगा अकाल पड़ा। (उस समय देश में रेल के न होने से नाज का बाहर से मँगवाना कठिन था।) परन्तु महाराज ने, प्रजा के हित के लिये, इधर-उधर का सारा नाज, जिस भाव से मिल सका उसी भाव से खरीदवा कर, राज्य की तरफ़ से एक रुपये का आठ सेरै के भाव से विकवाया। इससे प्रजा को बड़ी सुविधा हुई।

वि० सं० ११३४ (ई० स० १८७७) में प्रथम महाराज-कुमार का जन्म हुर्ग्यो । वि० सं० ११३५ (ई० स० १८७८) में महाराज ने, अप्रजमेर से आबू को जानेवाली, 'राजपूताना मालवा रेल्वे' की शाखा (लाइन) के लिये मारवाड़ की सरहद में की आवश्यक-भूमि विना किसी प्रकार का मूल्य लिए ही देदी<sup>3</sup>।

इसी वर्ष गवर्नमैंट ने महाराज की सलामी की तोपें बढ़ा कर २१ करदीं।

इस वर्ष के भादौं (ई० स० १८७८ के अगस्त) में महाराज ने अपने छोटे भ्राता महाराज प्रतापसिंहजी को 'प्राइम मिनिस्टर' बनाकर राज्य-कार्य को आधुनिक ढंग पर चलाने का प्रबन्ध किया और महाराज किशोरसिंहजी को 'कमाण्डर इन चीफ़' का कार्य सौंपा।

इसी वर्ष महाराज की तरफ़ से उनके छोटे भाता महाराज प्रतापसिंहजी श्रंगरेज़ों · . की मिशन के साथ काबुल गए । उनकी वहां की कार-गुजारी से प्रसन्न होकर महारानी ने उन्हें सी. एस. श्राइ. की उपाधि से भूषित किया ।

वि० सं ११३६ की ज्येष्ठ बिद २ (ई० स० १८७१ की ८ मई) को महाराजा और अंगरेज़ी सरकार के बीच फिर एक अहदनामा हुआ। इसके अनुसार डीडवाना,

१. कहीं-कहीं एक रुपये का दस सेर गेहूँ और जौ विकवाना लिखा मिलता है।

२. इस ग्रवसर पर जयपुर-नरेश भी जोधपुर ग्राकर उत्सव में सम्मिलित हुए थे । परन्तु शीव ही इन महाराज-कुमार का देहान्त हो गया ।

३. इसी वर्ष ''इज़लाय गैर" (Foreign Deptt ) की स्थापना की गई, श्रीर यह काम महाराजा साहब के 'प्राइवेट सेक्रेटरी' कश्मीरी पंडित शिवनारायण काक को सौंपा गया।

४. ए कलैकशन च्रॉफ् ट्रीटीज़ ऐंगेजमैंट्स ऐग्ड सनद्स, भा० ३, पृ० १५६-१६४। यह संधि वास्तव मे वि० सं० १६३५ की माघ विद ११ (ई० स० १८७६ की १८ जनवरी) को की गई थी।

पचपदरा, फलोदी और लूनी के तट पर की (भवातड़े की) नमक की खानों का ठेका भी गवर्नमैंट ने लेलिया, पिचियाक और मालकोसनी की खारी नमक की खानों को छोड़ कर राज्य में के अन्य सारे नमक के दरीबे बंद करवा दिए और पिचियाक और मालकोसनी में सालाना बीस हजार मन से अधिक नमक न बनाने का राज्य से वादा लेलिया। परन्तु कलमीशोरा बनाने का हक राज्य के अधिकार में ही रहा। इसकी एवज में गवर्नमेंट की तरफ से जोधपुर-राज्य को वार्षिक ३,६१,८०० •रुपये नकद. १०,००० मन उमदा नमक विना मूल्य (पचपदरे के मुक़ाम पर) श्रीर २,२५,००० मन अच्छा नमक आठ आने मन तक के हिसाब से दो किश्तों में पचपदरे की और अन्य स्थानों की खानों से देना निश्चित हुआ । इसके अलावा अधिक लाभ होने पर मुनाफे का आधा भाग भी राज्य को देने का तय हुआ। इसी प्रकार मारवाड़ के जागीरदारों को हुए नुकसान की एवज में १६.५६५ रुपये ५ श्राने ३ पाई वार्षिक श्रीर श्रन्य भू-स्वामियों को ३,००,००० रुपये एकवार देना निश्चित हुत्रा। इस संधि के ऋनुसार गवर्नमैंट की चुंगी दिए विना बाहर से मारवाङ् में नमक का त्र्याना या राज्य को मिलने वाले नमक का बाहर जाना बंद करदिया गया और बाहर जानेवाले नमक पर की राज्य की चुंगी भी उठा दी गई। साथ ही गवर्नभैंट ने, इन शर्ती के ठीक तौर से निर्वाह करने के कारण होने वाले अन्य कई तरह के नुकसानों की एवज में, महाराज को १,२५,००० रुपये सालाना और भी देना अङ्गीकार किया।

वि० सं० ११३६ की माघ सुदि १ (ई० स० १८८० की ११ फरवरी ) को महाराज-कुमार सरदारसिंहजी का जन्म हुन्रो।

वि० सं० ११३७ की फागुन विद ३ (ई० स० १८८१ की १७ फरवरी) को पहले-पहल मारवाड़ में मर्दुमशुमारी की गई श्रीर इसके अनुसार उस समय मारवाड़ की कुल आबादी करीब साढे सत्रह लाख हुई।

वि० सं० ११३८ के श्रावर्ण (ई० स० १८८१ के अगस्त ) में महाराज प्रतापसिंहजी ने अपने कार्य से इस्तीफ़ा दे दिया। परंतु अगले वर्ष के आश्विन

श. मारवाड़ में पैदा होने वाले नमक का ठेका गवर्नमैन्ट को देने के पहले नमक बनाने श्रीर बेचने का काम राज्य के कर्मचारियों की निगरानी में होता था । परन्तु उस समय पांच लाख से ग्राधिक वार्षिक ग्राय कभी नहीं हुई थी ।

२. इस ग्रवसर पर भी जयपुर-नरेश महाराजा रामसिंहजी जोधपुर ग्राप् थे।

(ई० स० १८८२ के अक्टोबर) में महाराजा जसवन्तसिंहजी ने यह कार्य फिर उन्हें सौंप दिया। उस समय रियासत की आमदनी २० लाख और खर्च ३० लाख के करीब था। साथ ही राज्य पर ४०-५० लाख का कर्जा भी होगया था। परन्तु महाराज प्रतापसिंहजी के सुप्रबन्ध से, राज्य की आमद और खर्च का सालाना बजद, बनाया जाकर उसी के अनुसार सारा काम होने से, राज्य की आय में बराबर वृद्धि होती गई और कुछ ही दिनों में खर्च से आमद बढ़ गई। इससे राज्य पर का बहुतसा कर्ज उतर गया और राज्य-प्रबंध के लिये कई नए महकमें भी खोले गएँ। वैसे तो उन दिनों मारवाइ के प्रस्केत प्रान्त में चोरी और डकैती का ज़ोर था, परंतु जालोर गोडवाइ, शिव और साकड़ा आदि के परगनों में मीगे, मील और बावरी आदि जुरायम-पेशा क़ौमों के लोग चोरी-डकैती कर बड़ा उपद्रव किया करते थे। यह देख महाराजा जसवन्तसिंहजी और महाराज प्रतापसिंहजी ने उन परगनों में दौरा कर वहां के मशहूर जुरायम-पेशा लोगों और बागियों को सजाएं देने और साधारण जुरायम-पेशा लोगों को खेती के काम पर लगाने का प्रबन्ध किया। इससे जो जुरायम-पेशा लोग पहले तीर और तलवार लिए लूट मार किया करते थे, वेही कुछ दिन बाद हल और बैल लिए खेतों में काम करते दिखाई देने लगे।

मारवाड़ में पहले यदि कोई अपराधी भंयकर अपराध कर किसी ठाकुर के स्थान या महामन्दिर आदि में जाकर बैठ जाता था, तो उक्त स्थान का स्वामी, उसको शरणागत समक, उसकी मदद पर उठ-खड़ा होता था और इससे अपराधी को दण्ड देना कठिन होजाता था। परंतु इस समय तक अदालतें और कायदे-कानून बन जाने से यह शरणादान की हानिकारक प्रथा उठादी गई।

१. महाराजा तखतसिंहजी ने राज्य की ग्राय बढ़ाने श्रीर प्रजा के सुभीते के लिये नगर में कई सरकारी दूकानें खुलवा दी थीं। इनमें ग्राधुनिक बैंकों की तरह देन-लेन का काम होता था। परन्तु इनका प्रबन्ध ठीक न होसकने के कारण, वि० सं० १६२६ (ई० स० १८७३) में, इनका हिसाब इकड़ा कर ग्रागे सूद पर रुपया देना बंद कर दिया गया श्रीर दिया हुग्रा रुपया वसूल कर खुज़ाने में जमा करवाने का हुक्म दिया गया।

२. उसी समय बािक्यात के महकमें का प्रबन्ध भी ठीक किया गया। यह महकमा रेज़ीडैंसी में रहनेवाले रियासतों के वकीलों की पंचायत द्वारा की गई मारवाड़ के जागीरदारों पर की डिगरियों का रुपया वसूल करने के लिये खोला गया था।

वि० सं० १६३ = ( ई० स० १ = = १) में जिस समय अजमेर से अहमदाबाद तक की रेल्वे-लाइन बनाने का विचार हो रहा था. उस समय महाराज ने गवर्नमैन्ट को उसके पाली होकर निकालने का लिखा और साथ ही यह भी लिखा कि यदि यह सम्भव न हो तो कम से कम उसकी एक शाखा वहां तक त्रवश्य बनादी जाय; क्योंकि यह नगर व्यापार की एक अच्छी मन्डी है। परंतु रेल्वे के अफ़सरों ने, खर्च की बचत के लिये. महाराज का यह प्रस्ताव अङ्गीकार न किया और वह लाइन खारेची होकर निकाली । इस पर इसी वर्ष के मँगसिर ( नवंवर ) में महाराज ने, राज्य श्रीर प्रजा के फायदे के लिये. जोधपर से पाली होती हुई खारची तक की अपनी निजी रेल्वे-लाइन बनाने का इरादा किया, श्रीर रैजीडैंट से सम्मित लेकर राजपूताने के गवर्नर जनरल के एजैंट ( ए. जी. जी. ) को इस बारे में लिखा । उसने महाराज के इस विचार को पसन्द कर श्रपने 'पब्लिक वर्क्स' के 'सैक्रेटरी', रॉयल इन्जीनियर कर्नल स्टील, के मारफत दो श्रंगरेजीं को उस लाइन की नाप (सर्वे) करने के लिये नियुक्त कर दिया। इस प्रकार नाप ( सर्वे ) हो जाने पर पाली से खारची तक की रेल्वे-लाइन के खर्च के लिये पू लाख रुपये का तखमीना किया गया। अन्त में महाराज द्वारा इस खर्च के मंज़ूर कर लिये जाने पर, वि० सं० १६३६ की चैत्र सुदि १२ (ई० स० १८८२ की ३१ मार्च ) तक, यह लाइन बनकर तैयार हो गई, श्रीर श्राषाढ़ सुदि = ( २४ जून ) को, गर्वनमैन्ट के कन्सिल्टिंग इंजीनियर श्रीर कर्नल स्टील के निरीक्ता कर लेने पर. श्रावा-गमन के लिये खोल दी गई। सावन वदि १ (१ जुलाई) को 'राजपूताना मालवा रेल्वे' के अफसरों से एक संघि हुई। इसके अनुसार खारची (मारवाड़ जंकशन) पर माल श्रीर गाड़ियों के एक लाइन से दूसरी लाइन पर लेजाने का प्रबंध हो गया। इसके बाद महाराज ने मिस्टर होमें को पाली से लूनी तक की लाइन तैयार करने की आज्ञा दी। मार्ग की नाप (पैमाइश) होने पर इसका तख्रमीना ३,५५,४८२ रुपये हुआ। इसके

१. यह स्थान पाली से करीब ७ कोस पर है।

२. इनमें से एक इंजीनियर के छुट्टी लेकर विलायत चले जाने पर वि० सं० १६३६ की वैशाख सुिद ३ (ई० स० १८८२ की २० अप्रेल) को मिस्टर होम रेल्वे का मैनेजर नियत हुआ। यह वि० सं० १६६३ की कार्तिक बिद २ (ई० स० १६०६ की ४ अक्टोबर) तक इस पद पर रहा था।

३. बाद में तामीरात (पब्लिक वर्क्स) का काम भी इसीको सौंपा गया था।

मंज़ूर होजाने पर यह लाइन मी वि० सं० १६४१ के ज्येष्ट (ई० स० १८८४ की मई) तक कन कर तैयार हो गई। यद्यपि पाली 'से लूनी तक सीघे मार्ग से लाइन लाने में २१ मील का ही फ़ासला था, परन्तु मिस्टर होम ने मसलहत समभ इसमें ४ मील का घुमाव श्रीर देदिया। इससे बाद में पचपदरे की तरफ़ लाइन ले जाने में सुभीता होगया। इसके बाद वि० सं० १६४१ की फागुन बदि १ (ई० स० १८८५ की ३१ जनवरी) तक २,६६,८२४ रुपये ख़र्च कर लूनी से जोधपुर तक की २१ मील की लाइन मी बनादी गैई।

पहले मारवाड़ के ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल लेजाने पर महसूल (चुंगी) लग जाता था। परन्तु वि० सं० ११३१ (ई० स० १८८२) में यह सम्गड़ा उठा कर सरहद पर ही चुंगी लेकर रसीद देने का प्रबन्ध कर दिया गया।

पहले ब्राह्मगों, चारनों, भाटों, जागीरदारों श्रौर राज-कर्मचारियों के नाम से श्रानेवाले माल पर चुंगी नहीं लगती थी, परन्तु इसी वर्ष से यह रियायत बंद करदी गई।

पहले ग्रक्सर यह चुंगी (सायर) का महकमा ठेके पर देदिया जाता था श्रीर महसूल की निर्ष् कानूँगों के बतलाए ज़बानी हिसाब पर ही नियत रहती थी। इसी से महाराजा मानसिंहजी श्रीर महाराजा तखतसिंहजी के समय तक इस महकमें की ग्राय केवल तीन लाख के करीब रही। परन्तु महाराजा जसवन्तसिंहजी के समय ग्राय में ग्रच्छी वृद्धि हुई। वि० सं० १६३६ (ई० स० १८८२-१८८३) में इस महकमें के नियमों में फिर सुधार किया गया। इसी प्रकार वि० सं० १६४३ (ई० स० १८८६) में मारवाड़ में होकर जाने वाले माल पर की कुछ चुंगी छोड़ दी गई, श्रीर वि० सं० १६४७ (ई० स० १८६०) में इसमें पूरी तौर से सुधार किया गया।

जागीरदारों को उनकी तरफ, में लगने वाली चुंगी (सायर) के बदले कुछ रूपया दिया जाना तय हुन्ना।

१. वि० सं० १६४१ के भादों (ई० स० १८८४ के ग्रागस्त) में लूनी से पचपदरे तक की रेख्वे-लाइन बनाने की ग्राज्ञा दी गई, श्रीर इसके लिये पहले १०,४६,२०० स्पर्यों की श्रीर बाद में फिर १,००,००० स्पर्यों की मंज़्री हुई।

२. पहले माल पर हासिल के अलावा कुछ अन्य लागें-जैसे मापा, दलाली, चुंगी, आदत, कोतवाली, श्रीजी (दरबार की), कानूँगोई, दरबानी, श्रीर महस्ल गछा आदि-भी लगती थीं; श्रीर इनके अलावा जागीरदार भी अपनी जागीर के गांवों में निसार श्रीर पैसार के हासिल के साथ अनेक तरह की लागें लिया करते थे। परन्तु इस समय से ये सब लागें उठादी गई।

इसके बाद इस (चुंगी के) महकमे के प्रबन्ध के लिये मिस्टर एफ. टी. ह्यूसनै बुलवाया गया। इसने इस महकमे में अपनेक सुधार किए और साथ ही मापा, कानूँ-गोई, आदि की लागें उटा कर प्रजा के लिये भी सुविधा करदी।

वि० सं० १६३६ (ई० स० १८८२) में श्राफ़ीम का प्रचार रोकने के लिये उस पर का महसूल ४० रुपये से बढ़ाकर ८० रुपये करदिया गया।

पहले हमेशा से इधर दांवानी और फ़्राँजदारी अदालतों की शिकायत थें िक जागीरदार लोग उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते और उधर जागीरदारों का कहना था कि उक्त अदालतें, उनके दरजे का कुछ भी खयाल न कर, जरा-जरासी बातों के लिये उनकी तलबी या उनके गांवों की जब्ती का हुक्म निकाल देती हैं। इस पर महाराज ने, वि० सं० १६३६ की प्रथम सावन विद १३ (ई० स० १८८२ की १३ जुलाई) को, 'कोर्ट-सरदारान' नामक अदालत की स्थापना कर मुंशी हीरालाल को इसका सुपरिन्टैंडेंट और पोकरन, कुचामन, नींबाज, आसोप, रायपुर, खैरवा और रीयां के ठाकुरों को उसका सलाहकार नियत किया। इससे इन सरदारों की सलाह से जागीरदारों के अभियोगों पर विचार होने लगा।

इसी प्रकार पहले सरदारों की जागीर के गांवों की हदबंदी न होने के कारण, हरसाल बरसात में खेती के समय, उनके आदिमयों में आपस में मारपीट और कगड़े होते रहते थे। इनको बंद करने के लिये, वि० सं० ११३१ (ई० स० १८८२) में, 'महकमा हदबस्त' कायम किया गया और इसका कार्य कैप्टिन डब्ल्यू लॉक, एसिस्टैंट रैज़ीडैंट, पाश्चमी-राजपूताना को सींपा गया। इसने दौरा कर दो वर्षों में सारे कगड़ों का निर्णय कर दिया और इसी के साथ पैमाइश का काम भी जारी किया।

इसी वर्ष महाराज प्रतापसिंहजी ने बरडवाँ नामक गाँव पर हमला कर वहां के

वि॰ सं० १६४३ के सावन (ई० स० १८६ के ग्रागस्त ) में इसका देहान्त होगया।
 इस पर इसकी यादगार कायम रखने के लिये नए बनवाए गए राजकीय ग्रस्पताल का नाम 'ह्यूसन ग्रस्पताल' रक्खा गया।

यह शक्षाख़ाना विना किसी प्रकार की फ़ीस के सर्व साधारणा की डाक्टरी तरीके से चिकित्सा करने के लिये बनाया गया था। मिस्टर ह्यूसन के नाम पर लड़िकयों की शिचा के लिये एक स्कूल भी खोला गया था।

२. कुछ समय बाद पंडित बधावाराम इसका नायब बनाया गया।

३. राजपूताना गज़टियर, भा० ३ ए, पृ० ७४।

बागियों को सजा दी। इससे जयपुर की तरफ की सरहद का भगड़ा मिट गया। इसी साल -राजकीय सेना ने सराई जाति के मुसलमान लुटेरों पर आक्रमण कर उन्हें हराया। उनमें से बहुत से इस आक्रमण में मारे गए और उनके गांव बोयात्री पर राज्य का अधिकार हो गया।

'कोर्ट-सरदारान' में नियुक्त उपर्युक्त सरदारों के समय पर विचार में संयुक्त न होने°के कारण बहुधा काम में गड़-बड़ होती थी, इससे वि० सं० १६४० के भादों (ई० स० १८८३ के सितम्बर) में, गवर्नमेंट से मांग कर, मुंशी हरदयालसिंह को इस महकमे का अध्यत्त बनाया और उसे इसके कार्य-संचालन का पूरा-पूरा अधिकार दे दियाँ।

इसी वर्ष रावराजा तेजिसंह (प्रथम) नायब 'मुसाहिब त्र्याला' बनाया गया। उन दिनों मारवाड़ में मीगो, भील, बावरी, त्र्यादि जुरायम-पेशा कौमों का फिर से बड़ा उपद्रव होने से उनको खेती के काम पर लगाने के लिये, वि० सं० १६४० के त्र्याषाढ (ई० स० १८८३ के जुलाई) में, परगनों के हािकमों त्र्यार सुपिरेटेंडैंटों के पास खास तौर से त्राज्ञाएं भेजी गईं त्र्यार साकड़े त्र्यार सनवाड़े के लूट खसोट करने वाले राजपूतों को मार्ग पर लाने के लिये मुंशी फैजुङ्गाख़ाँ रवाना किया गया। उसने वहां जाकर उनके

१. कहीं कहीं इसका नाम भवातड़ा लिखा मिलता है।

२. यह पहले पंजाब में 'ऐक्स्ट्रा ऐसिस्टैंट कमिश्नर' था।

३. कुछ समय बाद पंडित जीवानंद इस ग्रदालत का नायन ग्रफ़्सर बनाया गया।

४. इसी वर्ष यह मुसाहिब-ग्राला का 'होम सैक्रेटरी' बनाया गया। महाराजा साहब के 'प्राइवेट सैक्रेटरी' का काम पंडित शिवनारायग्र काक करता था श्रीर पौकरन ठाकुर मंगलसिंह प्रधान तथा राय बहादुर मेहता विजयमल दीवान था। हवाले (Land Revenue) श्रीर रेख ग्रादि की राज्य की ग्रामदनी का तथा जमा—खुर्च का प्रबन्ध दीवान की निगरानी में होता था।

५. वि० सं० १६४० (ई० स० १८८३-८४) मे ६२ डकैतों को श्रीर ग्रगले दो वर्षों मे ६५ डकैतों को सजाएं दी गईं। इसी प्रकार वि० सं० १६४० से १६४७ (ई० स० १८८३ श्रीर १८६०) तक १६८ पुराने डकैतों ने ग्रपने ग्रपराध स्वीकार कर महाराज से चुमा मांगी श्रीर महाराज ने भी ग्रागे के लिये नेक-चलनी की श्रीर बुलावाने पर हाज़िर हो जाने की ज़मानतें लेकर उनका ग्रपराध चुमा कर दिया। साथ ही ऐसे लोगों के लिये विशेष तौर से खेती करने की सुविधा कर देने से देश मे का बहुतसा उपद्रव मिट गया।

मुखियात्र्यों को पकड़ लिया त्राँर उनके त्रानुयायियों से नेक-चलनी की जमानतें लेकर उन्हें वहीं (त्रापने-त्रापने गावों में ) बसा दिया । इसके बाद उनकी देखेभाल के लिये साकड़े में हकूमत कायम की जाकर एक हाकिम मेजा गया ।

वि० सं० ११३१ (ई० स० १८८२ ) में लोयाने (भीनमाल परगने) का राना सालसिंह बागी हो गया। उसका गांव पहाड़ के पास होने से आस-पास के मीगा, मील त्यादि जुरायम-पेशा लोग उसे त्रपना मुखिया समऋते थे त्रीर वह भी समय पर उनकी सहायता किया करता था। इसीसे उक्त राना पर अनेक अभियोग लगे हुए थे। परंतु जब उसने समकाने पर भी राज्य की त्राज्ञात्रों का पालन करना स्वी-कर नहीं किया, तब महाराज प्रतापसिंहजी ने, सेना लेकर, उस पर चढ़ाई की । यद्यपि इस चढ़ाई में राना पकड़ा गया, तथापि कुछ काल बाद १०,००० की जमानत देने पर ( इसमें से ५,००० हरजाने के और ५,००० जुर्माने के थे ) वह छोड़ दिया गया । परंतु इन रुपयों की वसूली के लिये लोयाने की जागीर जन्त करली गई श्रौर ठाकुर का लड़का मेत्र्यो कालेज, अजमेर में पढ़ने के लिये मेज दिया गया। इसीके साथ वहां के अभियुक्त भीलों को भी कैद की सजा दी गई। इस पर राना सालिसिंह अपनी जागीर वापस प्राप्त करने के लिये पहले आबू जाकर रैजीडैंट से मिला, परंतु उसके इस मामले में हस्ताचेप करने से इनकार करने पर ( वि० सं० १६४० की श्रावन विद ८ ई० स०१८⊏३ की २७ जुलाई) को जोधपुर लौट त्र्याया। उसकी दशा देख महाराज प्रतापसिंहजी को दया त्र्या गई। इसीसे उन्होंने महाराज से कह कर उसे क्तमा दिलवा दी । परंतु इस पर भी वह त्राश्विन सुदि १० (११ त्र्यक्टोवर ) को त्र्यपनी जागीर की तरफ भाग गया और अपने भाई-बन्धुओं को एकत्रित कर उपद्रव करने का विचार करने लगा ।

जैसे ही मीनमाल में रहनेवाले हािक ने इस बात की सूचना दरबार में मेजी, वैसे ही महाराज प्रतापसिंहजी सेना लेकर उसे दबाने को रवाना हुए। इसके बाद कािचेंक विद १२ (२७ अक्टोबर) को स्वयं महाराज भी शिकार का विचार कर जालोर की तरफ चले और शीघ्र ही रैज़ीडेंट भी आबू से वहां पहुँच गया। महाराज प्रताप के साथ की सेना ने लोयाने के पास के पहाड़ को घेर लिया और मार्ग में की

१. यह देवल राजपूत था।

माड़ियों को काटकर आगे बढ़ने के लिये सड़क तैयार कर ली। यह देख राना भाग गया और उसके साथवाले महाराज की शरण में चले आए। इस पर महाराज ने भी उनका अपराध द्वामा कर दिया। इसके बाद मँगसिर छुदि ४ (३ दिसम्बर) को महाराज जोधपुर चले आए। परंतु महाराज प्रतापसिंहजी ने लोयाने को उजाड़ कर उसके पास जसवन्तपुरा नाम का दूसरा गांव बसा दिया और भीनमाल से हकूमत को उठाकर वहां कर स्थापित कर दिया। इस प्रकार वि० सं० १६४० की फागुन वदि १३ (ई० स० १८८४ की २४ फरवरी) तक यह सारा प्रबन्ध कर वह (महाराज प्रतापसिंहजी) जोधपुर चले आए।

इसी वर्ष नगर में त्र्यावारा फिरनेवाले कुत्तों को पकड़ने श्रीर उनको एक बाड़े में रख कर राज्य की तरफ़ से खाना देने का प्रबन्ध किया गया।

इसी वर्ष जोधपुर श्रौर बीकानेर के बीच अपराधियों के लेन-देन के बाबत संधि की गई। यह संधि निजी तौर पर की गई थी। इसलिये विना किसी 'ग्रीमाफ़ेसी' केस के ही अपराधियों का आदान-प्रदान होने लगा। परन्तु वि० सं० १६७६ (ई० स० १६२२) में इसमें सुधार किया जाकर 'ग्रीमाफ़ेसी केम' का होनां लाजमी करार दिया गया।

वि० सं० १६५७ (ई० स० १६००) में जयपुर के साथ भी ऐसी संधि हो गई और बाद में वि० सं० १६८४ (ई० स० १६२७) में इसमें भी सुधार किया गया।

महाराजा मानसिंहजी के समय से उदयपुर श्रौर जोधपुर के राज-घरानों के बीच मनोमालिन्य चला श्राता था । परन्तु महाराजा जसवन्तसिंहजी ने इसे दूर कर दिया। इसी से इनके निमंत्रगा पर, वि० सं० १६३६ की फागुन सुदि १० (ई० स० १८० की २१ मार्च) को, महाराना सज्जनसिंहजी इन से मिलने के

१. वि० सं० १६४१ (ई० स० १८८४) में उसकी मृत्यु हो गई।

२. कुछ काल बाद राना सालसिंह के लड़के को सिराला, ग्रादि तीन गांव जागीर न दिए गए।

इ. हर गरिमयों में अनसर बहुत से आवारा कुत्ते बावले हो कर ६०-६५ आदिमयों को काटिलया करते थे और इससे १५-२० आदिमियों की मृत्यु हो जाती थी। परंतु कुत्तों के पकड़ने का प्रबन्ध हो जाने से यह आफ़त दूर हो गई। यद्यपि शहर के लोगों ने पहले इस कार्य पर आपित कर दो—तीन दिनों तक बाज़ार की दूकानें बंद रक्खीं, तथापि इसका मर्म सममाने पर अन्त में वे शांत हो गए।

लिये जोधपुर आए। इसके वाद वि० सं० १६४१ की फागुन बिंद २ (ई० स० १८८५ की १ फरवरी) को स्वयं महाराज भी उदयपुर जाकर महाराना फतैसिंहजी से मिले। इस प्रकार दोनों राजधरानों के बीच का पुराना मनोमालिन्य दूर होजाने से उदयपुर के महाराना ने अपनी कन्या का विवाह जोधपुर के महाराज-कुमार सरदारसिंहजी से करना तय किया।

वि० सं० १६४१ की वैशाख सुदि ६ (ई० स० १८८४ की ३ मई) को विश्वास सुदि ६ (ई० स० १८८४ की ३ मई) को विश्वास सुदि ६ (ई० स० १८८४ की ३ मई) को विश्वास नगर की सफ़ाई के लिये डाक्टर आर्चिबाल्ड ऐडम्स की निगरानी में म्युनिसि-पैलिटी क़ायम की गई और नाबालिग जागीरदारों के प्रबन्ध के लिये 'महकमा नाबालिग़ी' खोला गया। साथही जागीरदारों को उनके दरजे के अनुसार दीवानी और फ़ौजदारी मामले सुनने के अधिकार भी दिए गए।

इसी वर्ष महाराज ने कलकत्ते जाकर जाते हुए लॉर्ड रिपन से श्रीर नवागत लॉर्ड डफ़रिन से मुलाकात की। इस यात्रा में श्राप किशनगढ़ श्रीर श्रलवर में भी एक-एक दिन ठहरे थे।

इस वर्ष की रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि, महाराज प्रतापसिंहजी को राज-कार्य में सहायता देने के लिये राजकर्मचारियों की एक सभा (काउंसिल) बनाई गई और

१. वि॰ सं॰ १९४१ की कार्तिक सुदि (ई॰ स॰ १८८४ के ग्रक्टोबर) में महाराना सज्जनसिंहजी फिर जोधपुर ग्राए।

२. वि० सं० १६४१ (ई० स० १८८४) में जोधपुर-रेख्वे और बाँबे बड़ोदा ऐएड सैंट्रल इिंग्डया रेख्वे के बीच एक दूसरे के माल और मुसाफिरों को लेजाने के लिये सन्धि की गई (ए कलैक्शन ऑफ ट्रीटीज़ ऐंगेजमैंट्स ऐएड सनद्स, मा० ३, पृ० १६४-१६८) इसके बाद वि० सं० १६५८ (ई० स० १६०१) में इसमे कुछ सुधार किए गए।

वि॰ सं॰ १६४६ (ई॰ स॰ १८८६) में जोषपुर श्रीर बीकानेर की सिम्मिलत रेल्वे बनाने के नियम बनाए गए श्रीर इसके दूसरे वर्ष इसमें कुछ संशोधन किया गया। वि॰ सं॰ १६५२ (ई॰ स॰ १८६५) में फिर इस रेल्वें के श्रीर 'बाँम्बे, बड़ोदा श्रीर सेंट्रल इशिडया रेल्वे' के बीच दूसरी संघि हुई। वि॰ सं॰ १६६१ (ई॰ स॰ १६०४) में इसमें संशोधन किए गए श्रीर इसके बाद भी समय-समय पर इसमें उचित संशोधन होते रहे। इसी प्रकार 'नॉर्थ वैस्टर्न रेल्वे' के साथ भी मुसाफिरों ग्रादि को ग्रागे लेजान के विषय में संधियां की गई।

३. जागीरदारों के तीन दरजे नियत कर पहले दरजे के जागीरदारों को ६ महीने तक की जेल और ३०० रुपये तक का जुरमाना करने का, तथा १,००० रुपये तक के दीवानी मामलों के सुनने का ग्राधिकार दिया गया।

रावराजा तेजसिंह, मेहता विजयसिंह, श्रौर पंडित शिवनारायण काक उसके मेंबर (सभासद) श्रौर मुंशी हरदयालसिंह उसका सेक्रेटरी (मंत्री) बनाया गया।

पहले अक्सर राज्य की तरफ़ से सरकारी (ख़ालसे के) गांवों की फ़सल के लगान का ठेका (इजारा) देदिया जाता था। इससे प्रजा को बहुत असुविधा होती थी। यह देख महाराज ने इस प्रथा को उठादिया। इसी के साथ मारवाड़ की नाप (सर्वे) की जाकर 'बीघोड़ी' (प्रति बीघे के हिसाब से लगान वस् ली की प्रथा) बांधदी गई। इससे पहले जो जमीन का लगान नाज के रूप में लिया जाता था, वह अब से रुपयों के रूप में लिया जानेलगा।

पहले राज्य के आय-व्यय का सारा हिसाब सेठों के यहां रहता थां। इस से हिसाब की असुविधा के साथ ही राज्य को नुकसान भी होता था। इसिलये वि० सं० १६४२ की वैशाख विद २ (ई० स० १८८५ की १ अप्रेल) को राज्य के खजाने की स्थापना कर उसके नियम आदि बनाए गएँ। इससे राज्य को बहुत फ्रायदा हुआ।

इसी वर्ष गर्वनमैन्ट ने जोधपुर दरबार के साथ फिर एक अहदनामाँ किया। इसके अनुसार यद्यपि मेरवाड़े के २१ गांवों पर जोधपुर-दरबार का ही स्वामित्व रक्खा गया, तथापि वहां का प्रबन्ध हमेशा के लिये गर्वनमैन्ट के अधिकार में चला गया।

१. यह कार्य वि० सं० १६६२ (ई० स० १६०५) में समाप्त हुन्रा था।

२. पहले राज्य के रुपयों का हिसाब ग्रजमेर के सेठ समीरमल के यहां रहता था श्रीर जब रुपयों की ग्रावश्यकता होती थीं, तब वे उसके यहां से मँगवा लिए जाते थे। इसी प्रकार जब लगान ग्रादि के रुपये ग्राते थे, तब वे उसके पास मेज दिए जाते थे। इस प्रबन्ध के कारण जोधपुर-राज्य को पिछले ११ वर्षों मे करीब १८,५०,६३५ रुपये सूद के देने पड़े। परंतु राजकीय ख्ज़ाने के खुल जाने से वि० सं० १६४२ (ई० स० १८८५८) में राज्य की ग्राय ३६,८२,६०४॥ -)। श्रीर व्यय ३४,५१.०६३॥।॥ होकर पांच लाख से ग्राधिक रुपयों की बचत हुई।

३. इसी साल १ दीवानी, २ गवाही, ३ स्टाम्प, ४ हलफ्, ५ जेल. ६ ठगी-डकैती के ग्रामि-योगों, ७ परगनों के हाकिमों के ग्राधिकारों, ८ हाकिमों की परीत्वाग्रों, ६ हाकिमों के दरजों श्रीर उनकी तरकी श्रीर १० नायब हाकिमों ग्रादि के कानून बनाए गए।

४. ए कलैक्शन ऑफ़ ट्रीटीज़ ऐंगेजमेंटस ऐएड सनद्स, भा० ३, पृ० १६८-१६६ ।

५. गवर्नमेंट ने पहले पहल वि॰ सं॰ १८८० (ई॰ स॰ १८२४) में इन गांवो को, वहां के मीगा श्रीर मेर जाति के लोगों के उपद्रव को शांत करने के लिये लिया था श्रीर उस समय से ही वहां पर गवर्नमेंट का प्रबन्ध चला झाता था।

इसकी एवज में गवर्नमैन्ट ने जोधपुर-दरबार को सालाना २,००० रुपये देना तय किया । इसी के साथ एक शर्त यह भी रक्खी गई कि यदि उन गांवों की आय में से वहां का सारा खर्च बाद देकर कुछ बचत होगी तो उसमें से ४० रुपया सैंकड़ा जोधपुर-दरबार को दिया जायगा ।

इसी वर्ष जोधपुर-दरबार ने डाकख़ाने के नियमों को स्वीकार कर प्रजा के लिये बाहर के समाचार पाने श्रीर श्रपने समाचार बाहर भेजने की सुविधा करदी।

इसी वैर्ष की कार्तिक सुदि ७ (१४ नवंबर) को जनरल हार्डिज (बंबई का जंगी लाठ) जोधपुर त्र्याया श्रीर इसके दो दिन बाद कार्तिक सुदि १ (१६ नवंबर) को स्वयं वायसराय लॉर्ड डफ़रिन जोधपुर पहुंचा। महाराजा ने भी व्यपने सरदारों श्रीर मुसाहिबों के साथ स्टेशन पर जाकर उसका स्वागत किया। उस समय स्टेशन से कैंप (निवासस्थान) तक की सड़क के दोनों तरफ पुराने ढंग के जिरह-बख़्तरों से सजे हुए सवार खड़े किए गएँ थे।

मारवाड़ में पहले आगरे का बना वरफ काम में लाया जाता था। परन्तु इसके मँहगे होने के कारण सर्व साधारण इसके उपयोग से वंचित रहते थे। यह देख दरबार ने जोधपुर में अपना निज का बरफ का कारखाना खोल दिया। इससे सर्व साधारण के लिये भी सुविधा हो गई। पहले नगर के लोग अधिकतर रानीसागर, गुलाबसागर, और फतैसागर नामक तलावों का पानी पिया करते थे। परन्तु गरमियों में अक्सर इनका पानी सूख जाने से जनता को बड़ा कष्ट होता था। इसलिये कुछ समय से बालसमंद नामक बांध से एक नहर बनवा कर जरूरत के समय इनमें से पिछले दो तलावों में पानी भरने का प्रबन्ध किया गया।

कुछ काल से मालगुजारी (हवाले) के महकमे का प्रबन्ध मेजर लॉक (Major W. Loch), ऐसिस्टैंट रैज़ीडैंट, की देख-भाल में होने लगा था। वि० सं० १६४३ (ई० स० १८८६) में मिस्टर ह्यूसन के मर जाने पर सायर, हवाला और सटलमैंट के काम के लिये मिस्टर ई० ए० फेजर नियुक्त किया गया, और मेवाड़ की सरहद के निर्माय

१. इसी वर्ष ठाकुर रणजीतसिंह कोतवाल बनाया गया ।

२. इसी ग्रवसर पर (ई० स० १८६६ में) महाराज प्रतापसिंहजी को के. सी. ए स. ग्राइ. का पदक मिला। यह पहले सी. एस. ग्राइ. हो चुके थे।

३. इसी वर्ष की रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि राज्य की तरफ से कानून ग्रादि सिखाने के लिय जो स्कूल खोला गया था, वह ग्रन्छी तरक्की कर रहा था। इसी वर्ष राज्य की तरफ से

# महाराजा जसवन्तसिंहजी (द्वितीय)

का काम उदयपुर के रैज़ीडैंट कर्नल वायली को सौंपा गया।

इसी वर्ष राजकीय छापेख़ाने की, जहां पहले ऋघिकतर लीयो की छपाई ही होती थी, उन्नति की गई।

वि० सं० १६४३ की भादों सुदि १४ (ई० स० १८८६ की १२ सितंबर) को महाराजा जसवन्तसिंहजी घुड़-दौड़ देखने के लिये पूना गए। इनके वहां पहुँचने पर बंबई-गवर्नमैंट के चीफ सैकेटरी ब्यादि ने पेशवाई में ब्याकर इनकी अभ्यर्थना की। वहीं पर यह बंबई के गवर्नर लॉर्ड रे (Lord Reay) से और किरकी में ड्यूक ब्यॉफ़ कनाट से मिले।

इसी वर्ष की फागुन विद १ (ई० स० १८८७ की १६ फरवेरी) को महारानी विक्टोरिया के ५० वर्ष राज्य कर चुकने के उपलब्ध में 'गोल्डन जुबली 'का उत्सव मनाया गया। इसके बाद यही उत्सव लंदन में श्रावण सुदि १ (२१ जुलाई) को किया जाना तय हुआ। इस पर महाराज ने अपने छोटे भ्राता महाराज प्रतापसिंहजी को अपना प्रतिनिधि बनाकर उसमें सम्मितित होने के लिये मेजा।

वि० सं० १६४४ (ई० स० १८८७) में महाराज जालिमसिंहजी सहकारी मुसाहिब-त्र्याला बनाए गए; त्र्रीर राज-कार्य के सुमीते के लिये (१) रात्र्यो बहादुर मेहता विजयसिंह, (२) मुंशी हरदयालसिंह, (३) किनराज मुरारिदान, (४) जोशी त्र्यासकरन,

सरदारों त्र्यादि के लड़कों की शिचा के लिये (पाउलेंट) नोबल्स स्कूल की स्थापना की गई।

इस यात्रा में राज्य के १,१०,००० रुपये खर्च हुए थे। इसी ग्रावसर पर (वि० सं० १६४४ की ग्राषाढ़ विद ३०=ई० स० १८८७ की २१ जून को) महाराज प्रतापसिंहजी को ब्रिटिश-फ्रीज़ के 'ग्रॉनररी लैफ्टिनेंट कर्नल' का पद मिला, श्रीर साथ ही यह प्रिंस ग्रॉफ़ वेस्स के ए. डी. सी. बनाए गए।

१. इसी वर्ष गवर्नमेंट श्रीर जोधपुर-राज्य के बीच एक दूसरे के ग्रपराधियों को एक दूसरे को सींपने के विषय की संधि में सुधार कर जोधपुर-दरबार के ग्रपराधियों को ब्रिटिश-भारत से लेने में ब्रिटिश-भारत में प्रचलित कानून के ग्रनुसार कार्रवाई करना तय हुग्रा। ए कलैक्शन ग्रॉफ़ ट्रीटीज़ ऐंगेजमेंट्स ऐंग्ड सनद्स, भा० ३, १० १६६।

२. यह उत्सव जोधपुर में १७ फरवरी को मनाया गया था।

३. महाराज प्रतापसिंहजी वि० सं०१६४४ की चैत्र सुदि १ (ई० स० १८८७ की २५ मार्च) को यहां से खाना हुए श्रीर भादों सुदि ७ (२५ अगस्त) को जौटकर वापस आए।

(५) मेहता अमृतलाल, (६) भंडारी हनवतचंद, और (७) पिंडत शिवनारायण काक, 'कौंसिल' के 'मैंबर' नियुक्त हुए; तथा पंडित सुखदेवप्रसाद काक को मुसांहिब आला के 'जुडीशल-सेकेटरी' का काम सौंपा गया। इसी साल डॉक्टर ऐडम्स की निगरानी में ह्यूसन अस्पताल खोला गया, आबकारी के महकमे में सुधार किया गर्या, और राज्य की (१) जोधपुर, (२) पाली, (३) सोजत, (४) मेड़ता और (५) नागोर की टकसालों में से मेड़ते की टकसाल बंद करदी गई।

वि० सं० १६४४ की माघ सुदि ७ (ई० स० १८८८ की २० जनवरी) को मारवाड़ राज्य का इतिहास तैयार करने के लिये 'तवारीख का महकमा' कायम किया गया।

इसके बाद फागुन बदि ६ (ई० स० १८८८ की ३ फ़रवरी) को माइसोर-नरेर्श जोधपुर त्राकर महाराज से मिले।

इसके बाद ही जंगलातें का महकमा खोला गया। पानी की सुविधा के लिये बाल-समंद तालाव का बांध २० फुट ऊंचा उठाया गया। इसी प्रकार मरुदेश की पानी की कमी को दूर करने के लिये अनेक बांध, और नगरें के तालावों में पानी लाने के लिये नहरें बनवाई गईं। रानीसागर से इंजिन द्वारा पानी चढ़ाकर किले पर जलकल लगाई। आवागमन के सुमीते के लिये नागोरी दरवाज़े के मार्ग से किले पर जाने के लिये एक सड़क बनवाई गई और नगर के बाहर मी चारों तरफ सड़कों का प्रबन्ध किया गया। इसी वर्ष मुंशी हीरालाल 'काउन्सिल' का मैंबर बनाया गया।

वि० सं० १६४५ (ई० स० १८८१) में सरदार रिर्साले की स्थापना का

१. वि० सं० १६४४ की जेठ सुदि १० (ई० स० १८८७ की १ जून) को इसके अनुसार कार्य होने लगा । श्रीर नशे की वस्तुओं की बिकरी के लिय 'लाइसेन्स' (श्राज्ञा-पत्र) का चलन होजाने से उनके प्रचार में थोड़ा-बहुत प्रतिबन्ध लगगया।

२. ग्रापने यहां पर जोधपुर-महाराज के सरकारी ग्रस्तबल के बोड़ों को देख कर उनकी बड़ी प्रशंसा की थी।

३. यह महकमा वि॰ सं॰ १६४५ की द्वितीय चैत्र विद १ (ई॰ स॰ १८८६ की २८ मार्च) को खोला गया था। वि॰ सं॰ १६४६ के सावन (ई॰ स॰ १८८६ की जुलाई) मे मारवाड़-राज्य के ग्रन्तर्गत ग्रवंली पर्वत के हिस्से पर जंगलात कायम हुई।

४. पावटे का तालाव भी इसी वर्ष बना था।

वि० सं० १६४६ के ग्राषाढ़ (ई० स० १८८६ की जुलाई) में ग्रलवर-नरेश जोधपुर ग्राए।

६. वि॰ सं॰ १६४६ (ई॰ स॰ १८८६) में ६०० सवारों का पहला रिसाला और वि॰ सं॰ १६४८ (ई॰ स॰ १८६१) में दूसरा रिसाला तैयार हुन्या।

### महाराजा जसवन्तसिंहजी (द्वितीय)

निश्चय किया गया। इस वर्ष की माघ वदि १ (ई० स० १८८६ की १८ जनवरी) को बम्बई के गवर्नर टी. ई. रे और फागुन सुदि १३ (१५ मार्च) को जनरल सर फ्रैडरिक रॉबर्ट्स जोधपुर आए। यहां पर एक रोज जिस समय जनरल रॉबर्ट्स शिकार के लिये सूआर का पीछा कर रहे थे, उस समय उसने उनके घोड़े को ज़रमी करिया। इससे घोड़ा और सवार दोनों पृथ्वी पर गिर पड़े। ऐसी हालत में सूआर पलठ कर जनरल रॉबर्ट्स पर हमला करने ही वाला था, परन्तु महाराज प्रतापसिंहजी ने तत्काल अपने घोड़े से कूद कर सूआर की पिछली टांगें पकड़लीं और उसे पेश-कड़ज से मारडाला।

इसी वर्ष एक रेल्वे लाइन जोधपुर से मेड़तारोड होती हुई कुचामन-रोड तर्क,

१. वि॰ सं॰ १६४६ के भादों (ई॰ स॰ १८८६ के ग्रगस्त) में महाराज ने गवर्नमैंट को इस विषय में एक पत्र लिखा। उसमें जोधपुर-दरबार की तरक से ग्रावश्यकता के समय गवर्नमैंट को एक हज़ार सवारों से सहायता देने के विचार का उल्लेख था। वि॰ सं॰ १६५४ (ई॰ स॰ १८६७) में उत्तर-पश्चिमी सीमान्त-प्रदेश में काम करने के लिये जोधपुर के रिसालों में चार स्कॉड्न श्रीर भरती किए गए।

कार्तिक ( ग्रक्टोबर ) मे महाराज प्रतापसिंहजी, महाराज-कुमार सरदारसिंहजी को साथ लेकर, जयपुर गए। उस समय वहां पर मवेशियों की लेवा—वेची के लियं एक मेला लगा था श्रीर महाराज प्रतापसिंहजी का विचार वहां पर जोधपुर—रिसाले के लिये घोड़े खरीदने का था।

२. वि० सं० १६४७ की चैत्र विद ३० (ई० स० १८६१ की ८ ग्राप्रेल) को जोघपुर से मेड़तारोड तक की, कॉर सुदि १४ (१६ ग्रक्टोबर) को मेड़तारोड से नागोर तक की स्त्रीर मंगसिर सुदि ६ (६ दिसंबर) को नागोर से बीकानेर तक की लाइनें खुल गई। इनमें कुल मिलाकर २३,६७,७३५ रुपये खर्च हुए थे। परंतु इसमें से ८,८१,२२० रुपये बीकानेर के हिस्से मे पड़े; क्योंकि बीकानेर की तरफ, की लाइन में बीकानेर-दरबार का माग था। [इसके बाद वि० सं० १६८१ की कार्तिक सुदि ५ (ई० स० १६२४ की १ नवम्बर) से यह जोधपुर श्रीर बीकानेर राज्यों की संयुक्त-रेल्वे जुदा-जुदा करदी गई।]

इसी साल तारका प्रबन्ध भी किया गया श्रीर मेड़तारोड से कुचामनरोड तक तार की लाइन का बनाना निश्चिय हुन्रा। वि० सं० १६४६ (ई० स० १८६३) मे मारवाड़ जंकरान से मेड़तारोड तक एक के बदले दो तारों की लाइन का प्रबन्ध किया गया।

वि० सं० १६५२ (ई० स० १८६५) में बी. बी. एउड सी. ग्राइ श्रीर (इस) जे. बी. रेल्वे के बीच कुचामनरोड स्टेशन पर के संयुक्त-कार्य श्रीर जोधपुर-बीकानेर रेल्वे के यात्रियों ग्रादि को ग्रागो ले जाने के बाबत संघि हुई। इसके बाद इसमें वि० सं० १६६०, १६७१, १६७२, १६७३, १६७४, १६७४, १६७६, १६७८, १६८४ श्रीर १६८२ (ई० स० १६०३, १६१४, १६१५, १६१६, १६१७, १६२१, १६२४ श्रीर १६२५) में कुछ-कुछ रहो-बदल होती रही।

श्रीर दूसरी मेइतारोड़ से बीकानेर तक बनवाने का विचार किया गर्या, तथा सोजत श्रीर नागोर की टकसालें बंद करदी गईं।

पहले जोधपुर-दरबार की तरफ़ से रावरजा सरदारमल राजपूताने के ए. जी. जी. के इजलास का वकील था, परन्तु इस वर्ष बेड़े का कँवर शिवनाथसिंह उसके स्थान पर नियत किया गया और मेहता बखतावरमल के स्थान पर पंचोली मुकनचंद नमक के महकमें का हाकिम बनाया गया।

वि० सं० १६४६ (ई० स० १८८६) में पिएडत सुखदेवप्रसाद काक 'काउंसिल' का 'मैंबर' नियुक्त हुन्या और इसी वर्ष के मँगसिर (नवंबर) में जब महाराज प्रतापसिंहजी वंबई गए, तब राज्य का कार्य 'काउंसिल' के सुपुर्द किया गया। उसी समय पौकरन-ठाकुर मंगलसिंह, कुचामन-ठाकुर शेरसिंह, नींबाज-ठाकुर छुत्रसिंह, और श्रासोप-ठाकुर चैनसिंह भी काउंसिल के मैंबर बनाए गए।

इसी मासके अन्त (दिसंबर) में शिव की तरफ का मारवाड़ और जयसलमेर की सरहदों का फर्गड़ा तय करने का प्रबन्ध किया गया।

वि० सं० ११४६ की फागुन सुदि ३ (ई० स० १८६० की २२ फरवरी) को उस समय के प्रिंस ऑफ़ वेल्स (His Royal Highness Prince Albert Victor Edward of Wales) का जोधपुर में आगमन हुआ। इस पर महाराजा ने बड़ी धूम-धाम से उनका आदर-सत्कार कियाँ।

इसी वर्ष राजपूताने के रिसालों का इन्सपेक्टर मेजर ऐस. बीट्सन जोधपुर आया। यही अफसर था जिसने जोधपुर के रिसाले की उन्नति कर उसे एक प्रथम-श्रेगी का आदर्श-रिसाला बनाने में सहायता दी थी।

वि० सं० १६४७ की चैत्र सुदि (ई० स० १८६० के अप्रेल) में मारवाड़ की मनुष्य-गणना के लिये दुबारा 'मर्दुमशुमारी' का महकमा खोला गया।

१. ए कलैक्शन च्रॉफ़ ट्रीटीज़ ऐंगेजमैंट्स ऐग़ड सनद्स, मा० ३, पृ० १७०-१७१।

२. इसी मास ( नवम्बर ) मे नरसिंह-गढ़ नरेश प्रतापसिंहजी जोधपुर ग्राए।

३. यह 'काउंसिल' 'इजलास खास' कहाती थी।

४. इनके लौट जाने पर चैत्र (मार्च) में बून्दी-नरेश जोधपुर ग्राए और इसके बाद वि० सं० १६४७ के वैशाख (ग्रप्रेल) और वि० सं० १६४८ के पौष (ई० स० १८६१ की जनवरी) में फिर इनका यहां ग्रागमन हुग्रा।

# महाराजा जसवन्तसिंहजी (द्वितीय)

वि० सं० १६४७ की कार्तिक विद ८ (ई० स० १८६० की ५ नवंबर) को वायसराय मार्किस श्रॉफ़ लैन्सडाउन श्रौर पौष विद ८ (ई० स० १८६१ की ३ जनवरी) को रूस का शाहजादा (हिज इम्पीरियल हाइनैस ग्रांड डयूक जारिवच श्रॉफ़ रिशया) जोधपुर त्र्याया। राज्य की तरफ़ से इन दोनों का ही यथा-योग्य त्र्यादर-सत्कार किया गया।

बारवाड़ में इस साल कहत (अकाल) था। इससे देश के खुधा-पीड़ित लोगों को मजदूरी पर लगाने के लिये नये काम (रिलीफ़ वर्क्स) खोले गए और रेल्वे द्वारा बाहर से नाज लाने का प्रबन्ध भी किया गया।

वि० सं० १६४ = की सावन बिद ५ (ई० स० १ = ११ की २६ जुलाई) को नगर के 'हाई स्कूल' में तार के काम की शिक्षा देने के लिये एक कचा (कास) खोली गई।

इसी वर्ष लैफ्टिनैंट कर्नल लॉक ने मारवाड़ की बीकानेर की तरफ़ की सरहद का निर्णय कर दिया।

वि० सं० ११४ मी सावन विदे १२ (ई० स० १ मा कि श्राप्त ) को गवर्नमेंट ने मालानी परगने का सारा प्रवन्ध, कुछ शत्तीं पर, जोधपुर दरबार को लौटा दिया, परन्तु फ़ौजदारी मामलों के फैसले करने का इख़्तियार रैज़ीडैंट के अधीन ही रहा । इस पर राज्य की तरफ़ से मुंशी हरदयालसिंह वहां का सुपिरेंटैंडैंट नियत किया गया ।

इसी वर्ष की भादों वदि ३ (२२ त्र्यगस्त) को बड़ोदा-नरेश त्र्यौर त्र्याश्विन सुदि १ (३ त्र्यक्टोबर) को बीकानेर-नरेश महाराजा गंगासिंहजी जोधपुर त्र्याकर महाराज से मिले।

फागुन वदि ७ (ई० स० १ ८ १२ वित २० फरवरी) को महाराज-कुमार सरदारसिंहजी का विवाह बूंदी में होना निश्चित हुआ। इस अवसर पर सिरोही, पिटयाला, बीकानेर, अलवर, नरसिंहगढ, धौलपुर, काबुवा, रतलाम, सीकर और खेतड़ी के राजा, कश्मीर और टोंक के राजाओं के भाई तथा जयसलमेर रावलजी के पिता

१. उस समय यह 'दरबार हाई स्कूल' तलहटी के महलों में था।

२. इसी वर्ष की १ जनवरी को गवर्नमैंट की तरफ से मुन्शी हरदयालसिंह श्रीर ठगी डकेती के महकमे के सुपरिन्टैन्टैन्ट लाला किशोरीलाल को 'राय बहाहुर' के ख़िताब मिले ।

जोधपुर त्र्याकर उत्सव में सम्मिलित हुए । इनमें के कुछ नरेश बरात में भी सम्मिलित हुए थे। इसप्रकार महाराज-कुमार सरदारसिंहजी का विवाह, बूंदी-नरेश की बहन के साथ, बड़ी धूम-धाम से संपन्न हुत्र्या।

महाराजा जसवन्तसिंहजी का बरताव अन्य नरेशों के साथ पूर्ण मित्रता का रहता था। इसी से दूर-दूर के नरेश जोधपुर आकर आपका आतिथ्य प्रह्णा करते रहैते थे, और इसी प्रकार महाराज स्वयं भी कभी-कभी उनसे मिलने जाकर मित्रता का परिचय दिया करते थे

इसी वर्ष पंडित दीनानाँथ काक श्रीर कल्ला चतुर्भुज 'काउंसिल' के 'मैंबर' बनाए गए। वि० सं० १६४६ (ई० स० १८६२) में मेहता सरदारमेंल 'काउंसिल' का मैंबर श्रीर दीवान नियत हुआ।

इसी वर्ष की भादों सुदि १० (१ सितम्बर) को उदयपुर-महाराना फ़्तैसिंहजी जोधपुर त्राए। इस पर महाराज ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया।

वि० सं० १६४६ के माघ (ई० स० १८६३ की जनवरी) में ऐसिस्टैन्ट रैज़ीडैन्ट लॉक ने मारवाड़ की किशनगढ़ की तरफ़ की सीमा का फैसला करदिया।

इसी प्रकार मारवाङ के कुछ गांवों को छोड़ कर बाकी के सब गांवों का मामला मी तय होगया।

१. वि० सं० १६४६ के च्राश्विन (ई० स०१८६२ के सितम्बर) में बीकानेर-नरेश यहां च्राए। (यह महीने भर बाद मेच्रोकॉलेज जाने को फिर इघर से निकले थे)। इसी वर्ष के च्राश्विन ( च्रक्टोबर ) में कोटे के महाराव उमेदिसंहजी च्रोर मँगसिर ( नवम्बर ) में कोव्हापुर-नरेश, भावनगर के महाराज-कुमार च्रोर बूंदी-नरेश जोधपुर च्राए। ये लोग महाराज-कुमार के विवाह समय उपस्थित नहीं हो सके थे, इसीसे बाद में च्राए थे।

२. वि॰ सं॰ १६४६ के कार्तिक (ई० स० १८६२ के ग्रक्टोबर) में महाराज बीकानेर गए श्रीर पीष (दिसम्बर के ग्रन्त मे) मातमपुर्सी करने को ग्रजवर गए; तथा वहां से जीटते हुए ग्राप एक रोज जयपुर भी टहरे थे।

३. यह परिडत शिवनारायग्र काक का बड़ा पुत्र था और उसके देहान्त के बाद उसके स्थान पर काउंसिल का 'मैंबर', महाराज का 'प्राइवेट सेक्रेटरी' और 'इज़लाय गैर' का हाकिम बनाया गया।

४. इसके पिता मेहता विजयमल का देहान्त होने से यह पद इसे दिया गया था। इसी वर्ष कछा चतुर्भुज श्रीर ख़ाँ बहादुर फ़ैजुङाख़ाँ का भी देहान्त हो गया। इस पर कछा शिवदत्त 'हवाले' का श्रीर मुंशी हमीदुङाखाँ 'तामील' का सुपरिन्टैंडैंट बनाया गया।

इसी वर्ष की फागुन सुदि १३ (ई० स० १८६३ की २८ फ़रवरी) को ऑस्ट्रिया का शाहजादा (His Imperial and Royal Highness the Archduke Franz Ferdinand of Austria) जोधपुर आया। इस पर राज्य की तरफ से भी उसका उचित-सत्कार किया गया।

वि० सं० १६५० के वैशाख (ई० स० १८६३ के ऋप्रेल) में लॉर्ड रॉबर्ट्स जोधपुर ऋप्रयों। उस समय उसके सामने सरदार रिसाले की जो परेड हुई थी, उसका संचालन (कमांड) स्वयं महाराज-कुमार सरदारसिंहजी ने किया था। यद्यपि ऋप्रकी ऋवस्था उसे समय केवल १३ वर्ष की ही थी, तथापि ऋप्रमे यह कार्य इस योग्यता से किया कि स्वयं लॉर्ड राबर्ट्स को ऋप्रके कार्य की प्रशंसा करनी पड़ी।

इसी वर्ष के श्रावरा (त्र्यगस्त) में उच्चशिक्ता के लिये नगर में 'जसवन्त कॉलेज' की स्थापना की गई। इससे यहां पर 'इलाहाबाद युनीवर्सिटी' की 'एफ. ए.' तक की परीक्ताओं का प्रबन्ध हो गया।

इस वर्ष रुपये की मांग बढ़ जाने से, भादों सुदि १ (११ सितम्बर) को, बिजैशाही रुपया बनाने के लिये नागोर की टकसाल फिर जारी की गई श्रौर कुचामन-ठाकुर को इकतीसंदा रुपया बनाने की श्राज्ञा दी गई।

इसी वर्ष के भादों और काँर (सितम्बर और अक्टोबर) में यहां की पोलो टीम ने पूना में विजय प्राप्त की ।

इसी काँर (श्रक्टोबर) में जसवन्तपुरे परगने के देवलों ने उपद्रव उठाया । इस पर महाराज प्रतापसिंहजी ने राजकीय सेना के साथ वहां जाकर उन्हें दबा दिया। इससे उन्होंने श्राधीनता स्वीकार करली।

इसी वर्ष के मँगसिर (नवम्बर) में बंबई के गवर्नर जॉर्ज राबर्ट्स कैनिंग बैरन हैरिस, श्रौर पौष (ई० स० १८१४ की जनवरी) में इन्दोर के महाराज जोधपुर श्राए। इसके बाद वि० सं० १८५१ के वैशाख (श्रप्रेल) में स्वयं महाराज शिकार

इसी वर्ष की चैत्र विद (मार्च) में नांवा (कुचामनरोड) रें ग्रजमेर तक की तार की लाइन बनवाने का निश्चय हुआ।

२. इसी ग्रवसर पर जनरल जॉर्ज व्हाइट श्रीर कर्नल ट्रेवर (ए. जी. जी. राजपूताना ) भी जोधपुर पहुँचे ।

३. इसी वर्ष परिडत गंगाप्रसाद मिश्र सुपरिन्टेंडैंट 'दरबार हाई स्कूल' के मर जाने पर परिडत सूरज-प्रकाश वातल सुपरिन्टेंडैंट 'दरबार हाई स्कूल' श्रीर प्रिंसिपल 'जसवृन्त कॉलेज' बनाया गया।

के लिये बूँदी गैए और आपके वहां से लौट आने पर इसी वर्ष और भी अनेक राजा-महाराजा श्रीमान् से मिलने जोधपुर आएँ।

इसी वर्ष राय बहादुर मुंशी हरदयां सिंह के, जो वि० सं० १६४० (ई० स १८८३) में आया था, मर जाने से उसके स्थान पर महाराज-कुमार सरदारसिंह जी मुसाहव आला के 'सैकेटरी' बनाए गए और पंडित सुखदेवप्रसाद काक को आपके कागजात की देख-भाल सौंपी गई।

इसी वर्ष पंडित जीवानन्द, सिंघी बछुरार्ज, श्रीर पंडित माधोप्रसाद गुर्टू भी 'काउन्सिल' के 'मैंबर' नियत हुए ।

इस वर्ष मारवाड़ के परगनों के ६ विभाग किए गए श्रीर पण्डित माधोप्रसाद गुर्टू, पंडित नारायणसहाय गुर्टू (यह पहले 'हज़ूरी दफ़्तर' का सुपरिन्टैन्डैन्ट था), मंशी याय्हाख़ाँ, मुंशी ग्रयूर श्रहमद, पंडित रतनलाल श्रटल, श्रीर पुरोहित शिवलाल उनके सुपरिन्टैन्डैन्ट बनाए गए। इसी वर्ष 'बाउंड्री सैटलमैंट' (हदबंदी) का काम सहकारी मुसाहिब-श्राला महाराज जालिमसिंहजी को, श्रीर 'रिवेन्यू सैटलमैंट' का काम पंडित सुखदेव प्रसाद काक को सींपा गया। उस समय 'दस्तरी' का हाकिम पंचोली मोतीलाल था।

इसी वर्ष की फागुन सुदि १० (ई० स० १८६५ की ६ मार्च) को जोधपुर में पहले-पहल 'ट्रेवर कैटल फ़ेयर' खोला गया। इसके साथ 'पोलो' और 'पिगस्टिकिंग'

१. महाराज फागुन (ई० स० १८६५ की मार्च ) में फिर बूँदी गए थे।

२. वि० सं० १६५१ के ग्राषाढ (ई० स० १८६४ की जुलाई) में कोटा नरेश, कार्तिक (ग्रक्टोबर) में ग्रालीपुर के महाराना श्रीर ग्रालवर के महाराज श्रीर मँगसिर (नवम्बर) में जयसलमेर के महारावल जोधपुर ग्राए। इसी वर्ष बीकानेर-नरेश श्रीर सिंध का किमरनर मिस्टर जेम्स भी यहां ग्राए थे।

इ. इसकी मृत्यु पर इसके पुत्र मुंशी रोडामल को 'कोर्ट-सरदारान' का सुपिरन्टेंडेंट बनाया गया श्रीर श्रासोप का ठाकुर 'जौइंट जज' नियुक्त हुन्रा। परंतु स्वयं उसके ठिकाने के मामले पेश होने पर उसके स्थान पर नींबाज के ठाकुर को 'जौइंट जज' का काम करने का ग्रादेश दिया गया। इसी ग्रवसर पर पिखत माधोप्रसाद गुर्टू को, जो पहले जालोर श्रीर गोडवाड़ प्रान्तों का सुपरिन्टेंडेंट था मालानी का सुपरिन्टेंडेंट बनाया।

४. यह पहले 'हुक्मनामा' श्रीर ज़ब्दी के महकमे का श्रक्तर था।

<sup>्</sup>प. यह मेला मंडोर श्रीर बाल-समन्द के बीच, नगर से २ कोस उत्तर मे, खोला गया था श्रीर ६ दिन तक रहा था। इसमें ८,००५ मनुष्य, ७८७ घोड़े, १,४४५ ऊंट, १ हाथी,

(स्क्रार के शिकार) का प्रबन्ध भी था। इस मवेशियों के मेले में दूर-दूर के जानवर बिकने के लिये आए थे। इसके अलावा बूंदी, कोटा, बीकानेर, अलवर, नरसिंहगढ़ और खेतड़ी के महाराजा; तथा कर्नल ट्रेवर, ए. जी. जी. राजपूताना; कर्नल वायली, रैज़ीडैंट उदयपुर और कर्नल लॉक आदि १२५ अंगरेज अफ़सर भी यहां पर एकत्रित हुए थे। इस मेले में लाए गए बढ़िया जानवरों पर, राज्य की तरफ़ से, कई सौ रुपूये इनाम दिए गए थे।

इन्हीं दिनों गोडवाड़ के देवड़ा राजपूतों ने बगावत शुरू की । इस पर वि० सं० १६५२ की आषाढ सुदि ४ (२६ जून) को स्वयं महाराज प्रतापसिंहजी उनको दबाने के लिये गए और कुछ दिन बाद लौट कर जोधपुर चले आए । परन्तु वहां का उपद्रव पूरी तौर से शान्त न हुआ । इस पर श्रावणा वदि १ (७ जुलाई) को फिर वह (महाराज प्रतापसिंहजी) उधर (गोडवाड़ की तरफ़) गैए । इस अवसर पर महाराज-कुमार सरदारसिंहजी भी उनके साथ थे । यह देख बहुत से बाग़ी महाराज की शरण में चले आए।

इसके बाद भादों विद ११ (१६ अगस्त) को उक्त प्रान्त के ३०० गांवों का प्रवन्ध ठीक करने के लिये उनको दो हिस्सों में बांट दिया गया, और दोनों भागों में एक-एक हकूमत कायम करदी गई। अर्थात्- पहले केवल बाली में ही हकूमत थी, परन्तु इस समय से देसूरी में भी हकूमत स्थापित करदी गई।

इसी साल सरदारों त्र्यादि के गोद लेने त्रीर लोगों के जान बूक्तकर चोरी की चीज खरीदने पर उन्हें सजा देने के नियम बनाए गए।

वि० सं० ११५२ की कार्तिक बिद ३ (ई० स० १८१५ की ६ अवटोबर) को महाराजा जसवन्तिसिंहजी की तबीयत ख़राब हो गई। इस पर आपने ५,००० रुपये दान किए। इसके बाद बहुत कुछ इलाज किए जाने पर भी कार्तिक बिद =

६,६७६ बैल, १६ मैंसे और ५२ बकरे बिकने को आए थे। उस अवसर पर मवेशी लाने वालों के लिये घास, लकड़ी, मड़ी के बरतन, और मेखों का प्रबन्ध राज्य की तरफ़ से बिना मूल्य किया गया था।

१. उस समय ग्राज्ञानुसार समय पर मदद न देने से प्याद बिख्शयों से गुढा सुथारों का, सिंघी मुकनराज से गुढा जाटों का, श्रीर रावराजा मोतीसिंह से गुढा लासका ज़ब्त कर लिए गए।

(११ अक्टोबर) को महाराजा साहब का स्वर्गवास होगया।

महाराजा जसवन्तिसंहजी (द्वितीय) बड़े गुग्गी, दानी, शान्त, सरल-श्रौर प्रजाप्रिय नरेश थे। श्रापही के समय मारवाड़ का शासन-कार्य पहले-पहल श्राधुनिक नवीन शैली पर परिवर्तित किया गया था। इस कार्य में महाराजा के छोटे भ्राता महाराज प्रतापसिंहजी ने भी, जो राज्य के मुसाहिब श्राला (प्रधान मंत्री) थे, बड़ा परिश्रम किया था, श्रौर उस समय के गवर्नमैन्ट की तरफ़ के रैज़ीडैंट कर्नल पाउलेट का भी इसमें पूरा सहयोग प्राप्त हुआ था। इस प्रकार योग्य-नरेश, कार्यकुशल-मंत्री, श्रौर प्रवीग्य-सलाहकार के संयोग से मारवाड़-राज्य का प्रबन्ध उन्नत-श्रवस्था को पहुँच गया।

देश में ३६४ मील रेल्वे लाइन के खुल जाने, तथा तार, डाक, सड़क और सायर (चुंगी) का प्रवन्ध ठीक हो जाने से आवागमन में सुविधा और व्यापार में उन्नित होने लगी। उस समय तक मारवाड़ में करीब १५ (अंगरेज़ी ढंग के) शफ़ा-खानों के खुल जाने से लोगों की चिकित्सा का बहुत कुछ प्रवन्ध हो गया। इसी प्रकार चेचक के टीके और म्यूनिसिपैलिटि (सफ़ाई) के महकमे का प्रवन्ध हो जाने से बालकों की मृत्यु-संख्या में कमी और जनता के स्वास्थ्य में वृद्धि होने लगी। मारवाड़ की नाप (सवें), गांवों की हदबंदी और सरहदों का निर्णय हो जाने, तथा जुरायम-पेशा कृँगों के खेती के कार्य में लग जाने से चोरी, डकैती और मारकाट भी कम हो गई। साथ ही पुलिस और फ़्रीज के प्रवन्ध ने निरंकुश-बागियों और लुटेरों के दिल में राज्य का भय उत्पन्न कर दिया। उस समय सरकारी फ्रीज में ४,६६० और जागीरदारों की जमीव्यत में २,२४६ जवान थे। देशवासियों की शिक्षा के लिये १ कॉलेज (जिसमें 'इंटर मीजियेट' तक की पढ़ाई होती थी) १ हाई स्कूल, १ संस्कृत स्कूल, १ हिन्दी स्कूल, १ गर्क्स स्कूल, ६ परगनों के एंग्लो-वर्नाक्यूलर स्कूल, १५ परगनों के वर्नाक्यू-

१. ग्रव तक मारवाड़-नरेशों का दाह—संस्कार जोधपुर से ६ मील पर स्थित मंडोर नामक स्थान पर होता था। परन्तु रत्थी के साथ जाने में होने वाले प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिये ग्राप (महाराजा जसवन्तसिंहजी) की इच्छानुसार ग्रापका ग्रान्तिम-संस्कार देवकुगुड पर किया गया। प्रजाप्रिय महाराज के स्वर्गवास से प्रजा को बड़ा दुःख हुग्रा ग्रीर १२ दिनों तक बाज़ार बंद रक्ले गए। इस घटना के कारण बूंदी, किश्रनगढ़, खेतड़ी, सीकर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर ग्रीर धीलपुर के महाराजाग्रों ग्रीर बड़ोदा-नरेश के चचा ने जोधपुर ग्राकर ग्रपना शोक प्रकाशित किया। साथ ही बंबई ग्रादि में रहने वाले मारवाड़ियों ने भी शोक-सभाएं कर ग्रपने सर्व-प्रिय महाराज के स्वर्गवास पर हार्दिक दुःख प्रकट किया।



ज्ञविली कोर्ट्स (कचहरी) यह महाराजा जसवन्तसिंहजो (हितीय) के राज्य-समय में बनवाई गई थी।

# महाराजा जसवन्तसिंहजी (द्वितीय)

लर स्कूल और ६ मालानी प्रान्त के वर्नाक्यूलर स्कूल खोले जा चुके थे । इनमें करीब १५५० लड़के विना किसी प्रकार की 'फीस' ( शुल्क ) के शिचा पाते थे और कुछ विद्यार्थियों को राज्य की तरफ से वर्ज़िक ( वृत्तियां ) भी मिलते थे । इनके अलावा टैलिप्राफ का काम सिखलाने के लिये एक अलग कास ( कचा ) खोली गई थी ।

श्रावागमन के लिये रेढ़ें वे श्रीर सिंचाई के लिये जसवन्तसागरें श्रादि बड़े-बड़े बांधों के बैन जाने, तथा हवाला श्रादि श्राय के महकमों के प्रबन्ध में उन्नित हो जाने से राज्य की श्राय भी उत्तरोत्तर बढ़ने लगी थी। वि० सं० १६५२ (ई० स० १८६५-६६) की रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि उस वर्ष, साधारण तौर पर बारिश कम होने पर भी, ५७,१०,७२५ रुपयों की श्राय हुई थी; जो राज्य के साधारण व्यय से ६ लाख के क़रीब श्रिष्ठक थी। न्याय के लिये क़ानून बन जाने श्रीर श्रदालतों के प्रबंध में सुधार हो जाने से मारवाड़ की २५,२६,२६३ प्रजा को न्याय-प्राप्त करने में सुभीता हो गया था; श्रीर न्यायालयों को एक स्थान पर स्थापित करने के लिये नई 'जुबली कोर्ट्स' (कचहरी) बनवाई गई थी।

महाराज को कला-कौशल, किवता और व्यायाम का भी शौक था। इसीसे दूर-दूर के कलाविद् और किव अपनी-अपनी कृतियां लेकर महाराज की सेवा में उपस्थित होते और यथोचित-पुरस्कार प्राप्त करते थे। इसी प्रकार पहलवानों का एक दल भी राज्य से वेतन पाता था।

इन्हीं महाराज के समय राज्य-किव बारहठ मुरारिदान ने 'यशवन्त यशोभूषर्यं' नामक अलङ्कार के प्रन्थ की रचना की थी श्रौर महाराजा ने उसे किवराजा की उपाधि के साथ ही 'लाख पसाव' दिया था।

१. इस समय रेल्वे की ग्राय १०,२०,६७२ रुपये की ग्रीर व्यय ३,७०,⊏६१ रुपये का था।

२. यह बांध वि॰ सं॰ १६४६ (ई॰ स॰ १८६२) में ५,४५,८१५ रुपये की लागत से तैयार हुन्ना था।

३. इस ग्रन्थ मे ग्रलङ्कारों के नाम से ही उनके लच्चण सिद्ध किए हैं, ग्रौर उदाहरखों में से प्रत्येक प्रथम-उदाहरखा में महाराजा जसवन्तिसिंहजी का यथोवर्णन किया है। इसके हिन्दी ग्रौर संस्कृत के दो—दो संस्करखा (विशाल ग्रौर संचिप्त) राज्य की तरफ से प्रकाशित हुए थे ग्रौर उपर्युक्त 'लाख पसाव' की ग्राज्ञा वि० सं० १६५० की फागुन विद १४ (ई० स० १८६४ की ६ मार्च) को दी गई थी।

कहते हैं कि इसी प्रकार आपने लाहोर के डी. ए. वी. कॉलेज के लिये१०,००० रुपया देने के अलावा वि० सं० १६४५ में स्वामी भास्करानन्द के यूरोप और अमेरिका में जाकर आर्यसमीज के सिद्धान्तों का प्रचार करने का सारा खर्च भी दिया था।

महाराजा जसवन्तसिंहजी के महाराज-कुमार का नाम सरदारसिंहजी था।
महाराज ने अनेक गांव जागीर के तौर पर देने के अपलावा कुछ गांव दान में भी दिएँ थे।

१. ग्रार्थसमाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द सरस्वती जोधपुर ग्राकर, महाराज के पास, कुछ समय तक रहे थे।

२. म्रापके दो रावराजा थे-१ सवाईसिंह ऋौर तेजसिंह (द्वितीय)।

३. महाराजने १ खाती खेड़ा (पाली परगने का) राज्य के धर्म के महकमे को, २ रावलास (मेड़ते परगने का) भटों को ग्रौर ३ ढींकाई (जोधपुर परगने का) चारगों को दिया था।

## ३५. महाराजा सरदारसिंहजी

यह महाराजा जसवन्तिसिंहजी (द्वितीय) के पुत्र थे ऋौर उनके स्वर्गवास के बाद, वि० सं० १६५२ की कार्तिक सुदि ७ (ई० स० १८६५ की २४ अक्टोबर) को, जोधपुर की गद्दी पर बैठें। इनका जन्म वि० सं० ११३६ की माघ सुदि १ (ई० स० १८८० की ११ फरवरी) को हुआ था।

राव जोधाजी के इतिहास में लिखा जा चुका है कि जिस समय उन्होंने मेवाइ की सेना को हराकर मंडोर पर अधिकार किया था, उस समय उनके बड़े श्राता अखैराज ने, उनकी वीरता और योग्यता को देख, तत्काल अपने अंगूठे के रक्त से, उनके ललाट पर राज-तिलक लगा दिया था। तब से राज-तिलक लगाने की वही प्रथा मारवाइ में चली आती थी। परन्तु महाराजा सरदारसिंहजी के समय इनके चचा महाराज प्रतापसिंहजी ने वह प्रथा उठादी। इसीसे बगड़ी के ठाकुर (बैरीसाल) ने इनका

१. इस ग्रवसर पर मूंदियाड़ के बारहठ ने नवाभिषिक्त-महाराजा को ग्राशीर्वाद दिया, श्रीर कितों से १२५ तोपों की सलामी दागी गई। इसके बाद महाराजा सरदारसिंहजी के 'दौलतख़ाने' मे जाने पर उपस्थित नरेशों श्रीर नरेशों के प्रतिनिधियों ने क्रमशः निकावरें श्रीर नज़रें पेश कीं। ग्रन्त मे महाराज 'कॅवर-पदे के महल' मे जाकर गवर्नमैंट के प्रतिनिधि ऐक्टिंग रैज़ीडैंट मिस्टर मार्टगडेल से मिले। उस दिन समय ग्राधिक होजाने से मारवाड़ के सरदारों श्रीर राज-कर्मचारियों ग्रादि की नज़रें दूसरे दिन 'राईकाबाग़' नामक महल में पेश की गई।

माघ बदि (ई॰ स॰ १६६६ की जनवरी) में महाराजा सरदारसिंहजी ऋपने ज्वचा महाराज प्रतापसिंहजी के साथ जयपुर गए और फागुन बदि (फ़रवरी) में रतलाम जाकर वहां के नरेश के विवाह में सम्मितित हुए।

इस वर्ष जयसलमेर--नरेश ने ग्रापनी ग्राजमेर--यात्रा के सम्बन्ध में दो वार जोषपुर से ठहर कर महाराज का ग्रातिथ्य स्वीकार किया ।

राज-तिलक कुंकुम से किया। इस उत्सव के समय मारवाड़ के सरदारों श्रीर राज-कर्मचारियों श्रादि के सिवा किशनगढ़ श्रीर बूंदी के महाराजा, खेतड़ी श्रीर सीकर के राजा, श्रीर श्रववर, जयपुर, कोटा, सिरोही श्रीर ईडर नरेशों के प्रतिनिधि श्रादि भी उपस्थित थे।

उस समय महाराज की श्रवस्था १६ वर्ष की थीं। इसिलये इनके चचा महाराज प्रतापसिंहजी 'मुसाहिब श्राला' (रीजैंट) बनाए गैए श्रीर राज्य का कार्य पुरानी 'काउन्सिल" की सहायता से उनके तत्वावधान में होने लगा।

वि० सं० ११५३ की चैत्र सुदि ११ (ई० स० १८६६ की २५ मार्च)

१. पहले ग्रासोप का ठाकुर चैनसिंह थुवक महाराजा का ग्राङ्गरत्त्वक नियत किया गया श्रीर उसके स्थान पर नींबाज का ठाकुर इतरसिंह 'कोर्ट-सरदारान' का सहकारी 'जज' (न्यायाधीश) बनाया गया । परन्तु कुछ काल बाद ग्रासोप-ठाकुर ने ग्रस्वस्थता के कारण ग्रावसर ग्रहण करिलया । इस पर रीयां का ठाकुर विजयसिंह महाराजा के पास रक्खा गया ।

महाराजा सरदारसिंहजी की शिक्षा का काम कैप्टिन ए. बी. मेन (A. B. Mayne) को सौंपा गया। यह सहकारी रैज़ीडैंट का काम भी करता था।

- २. 'मुसाहिब ग्राला' के 'मिलिटरी-सैकेटरी' का काम महाराज दौलतसिंहजी को दिया गया।
- ३. उस समय 'काउन्सिल' मे निम्निलिखित 'मैम्बर' थे:—
  पौकरन-ठाकुर मंगलसिंह, ग्रासोप-ठाकुर चैनसिंह, कुचामन-ठाकुर शेरसिंह, नींबाजठाकुर छतरसिंह, परिखत सुखदेवप्रसाद काक, मुंशी हीरालाल, कविराजा मुरारिदान, जोशी
  ग्रासकरन, मंडारी हनवतचन्द, सिंघी बछराज, परिखत माघोप्रसाद गुर्टू, परिखत दीनानाथ
  काक, मेहता ग्रामृतलाल ग्रीर परिखत जीवानन्द।

हसी वर्ष मुंशी हमीदुह्यालाँ श्रीर मेहता गगोशचन्द 'काउन्सिल' के नए 'मैम्बर' बनाए गए। मेहता ग्रमृतलाल के मरने पर उसका पुत्र मेहता पूंजालाल दीवानी का जज नियुक्त किया गया। पिराइत सुखदेवप्रसाद काक को 'राग्रो बहादुर' का ख़िताब मिला।

मिस्टर टॉड के छुट्टी जाने पर बाबू छोटमल रावत रेल्वे का स्थानापन्न 'ऐसिस्टैंट मैनेजर' बनाया गया श्रीर भरतपुर-दरबार के मांगने पर लाला इन्दरमल, जो मेड़ते का हाकिम था, भरतपुर-राज्य के 'सायर' (चुंगी) के महकमे का प्रबन्ध करने के लिये मेजा गया।

इसी वर्ष सिंघी सूरजमल के मरने पर उसकी जगह उसका पुत्र सुमेरमल 'सायर' (चुंगी) के महकमे का सुपरिन्टैंडैंट नियुक्त हुन्ना।

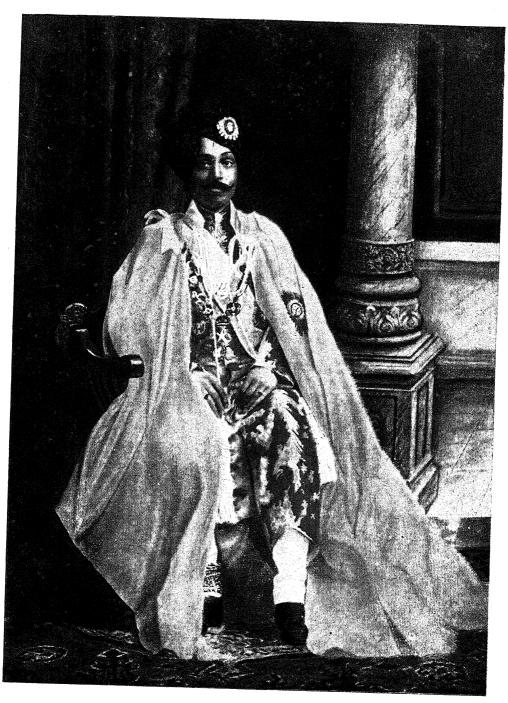

३**४. महाराजा सरदारसिंहजी** वि॰ सं॰ १६४२–१६६७ (ई० स॰ १⊏६४-१६११)

से, प्रतिवर्ष के अनुसार, 'ट्रेवर-फेयर' (मवेशियों का मेला) लगा। इसके साथ ही पोलो और सूअर के शिकार का प्रबन्ध होने से पटियाला, धौलपुर, कोटा, रतलाम और सैलाने के राजा और बहुत से अंगरेज अफसर भी यहां आएँ।

इस वर्ष कुछ परगनों में व्यकाल होने के कारण राज्य की तरफ से वहां के व्यकाल-पीड़ितों की सहायता का प्रबन्ध किया गर्या।

कुछ काल बाद राज-कार्य का श्रमुभव प्राप्त करवाने के लिये 'ह्वाले' का सारा काम महाराजा के तत्वावधान में किया जाने लगा श्रोर सप्ताह में एक या दो वार श्राप 'काउंसल' में भी बैठने लेंगे।

मँगिसिर बिंदि ४ (२४ नवंबर) को भारत का वायसराय लॉर्ड ऐल्गिन् जोधपुर श्राया। महाराज की तरफ से उसका यथोचित सत्कार किया गया श्रोर उसी दिन सायंकाल को उसके हाथ से तलहटी के महलों में 'जसवन्त फीमेल हॉस्पिटल' नामक जनाने श्रस्पताल का उद्घाटन करवाया गया। दूसरे दिन स्वयं महाराजा के सेनापितत्व में सरदार रिसाले ने श्रपनी क्षवायद दिखलाई। उस समय की सवारों की फुर्ती श्रीर चतुरता को देख लॉर्ड ऐल्गिन बहुत प्रसन्न हुश्रा। इसके बाद मँगिसर बिंद ६ (२६ नवंबर) को उसी के हाथ से 'ऐल्गिन् राजपूत-स्कूल' का उद्घाटन करवाया गर्या।

- १. यह मेला वि० सं० १६५३ की वैशाख बिद १ (ई० स० १८६६ की ३० मार्च) तक रहा । उस समय मवेशियों पर लगने वाला निसार का कर माफ़ करिदया गया था श्रीर उत्तम पशुश्रों के लिये उनके स्वामियों को इनाम मी दिया गया था।
- २. इस ग्रावसर पर पोलो में विजय प्राप्त करने से उसके लिये रक्खा गया उपहार धौलपुर के महाराना को ग्राप्या किया गया।
- इ. इसी वर्ष कचहरी (जुबली कोर्ट्स) के बाज़ू के दोनों भुज बनने प्रारम्भ हुए श्रीर स्टेशन से शहर श्रीर कचहरी तक बैलों की ट्राम का, आटा पीसने की पवन-चक्की का श्रीर महाराजा साहब के बंगले पर बिजली की रौशनी का प्रबन्ध करना निश्चित हुआ। साथ ही चौपासनी का बड़ा ताल भी तैयार करवाया गया।
- ४. वि० सं० १६५३ की भ्राश्विन सुदि ४ (ई० स० १८६६ की १० ग्रक्टोबर) को ऋतुम्रों में होने वाले दैनिक परिवर्तनों की जांच के लिये नगर के बाहर एक निरीत्त्रण-शाला (भ्रॉबज़र-वेटरी) खोली गई।
- प्रसी वर्ष ग्रापने प्रजा की हालत जानने के लिये महाराज प्रतापसिंहजी को साथ लेकर
   पाली परगने का दौरा किया।
- ६. राजपूत-सरदारों के बालकों की प्राथमिक-शिचा के लिये पहले ही 'पाउलट-नोबल्स स्कूल' स्थापित हो चुका था श्रीर यहां की शिचा-समाप्त कर लेने पर वे, उच्च शिचा-प्राप्त करने

#### मारवाङ् का इतिहास

इसी वर्ष स्थानं। य जसवंत कॉलेज में 'बी. ए.' तक की पढ़ाई का प्रबन्ध होजाने से जनता को उच्च शिक्षा-प्राप्त करने में सुविधा होगैई।

पहले चोरी गए माल के मिल जाने पर उसका चौथा हिस्सा राज्य में जमा हो जाता था। परंतु इस वर्ष से यह प्रथा उठादी जाने से प्रजा का बड़ा उपकार हुआ।

इस वर्ष के 'ट्रेवर-फ़ेयर' में वीकानेर और कोटा के महाराजा, खेतड़ी के राजा और ज्नागढ़ के साहबजादा आदि कई गण्य-मान्य व्यक्ति एकत्रित हुए थे<sup>र</sup>।

वि० सं० ११५४ (ई० स० १८१७) में महारानी विक्टोरिया के ६० वर्ष राज्य कर चुकने के उपलक्ष में लंदन में 'हीरक जुबली' का उत्सव मनाया गया। इस पर महाराज प्रतापसिंहजी वहां जाकर 'इम्पीरियल-सर्विस-ट्रूप्स ' (देशी राज्यों की सेनाओं) की ओर से उत्सव में शरीक हुए। वहीं पर आषाढ बिद ८ (२२ जून) को आपको जी. सी. ऐस. आइ. का पदक मिला। साथ ही आपकी योग्यता को देख 'कैम्ब्रिज-यूनीवर्सिटी' ने आपको ऑनररी एल. एल. डी. की उपाधि दी।

के लिये, ग्रजमेर के मेग्रो कॉलोज में भेज दिए जाते थे। परंतु यह नया स्कूल गरीब राजपूर्तों के बालकों की शिचा के लिये खोला गया था।

१. इसी वर्ष (वि० सं० १६५३) के चैत्र (ई० स० १८६७ के मार्च) में महाराज प्रतापसिंहजी, चांदपोल दरवाज़े के बाहर शिववाड़ी में किए गए, श्रीमाली ब्राह्मणों के उत्सव में पधारे श्रीर उनके जातीय-स्कूल (पाठशाला) के लिये राज्य की तरक से ५,००० रुपये दिए जाने की घोषणा की।

इसी प्रकार वि० सं० १९५४ के भादों ( ग्रागस्त ) में महाराज प्रतापसिंहजी ने ग्रोसवालों के स्कूल ( विद्यालय ) का निरीक्त्या कर, उसके लिये ७,००० रूपये राज्य की ग्रोर से ग्रोर २,००० रूपये ग्रापनी तरफ़ से देने का हुक्म दिया।

कायस्थ-स्कूल का उद्घाटन ( वि० सं० १९४४-ई० स० १८८७ में ) ग्रापके हाथ से होने के कारण उसका नाम 'सर प्रताप स्कूल' रक्खा गया।

इसी प्रकार ग्रन्य ग्रनेक जातीय स्कूलों को भी राज्य से सहायता दी गई।

- २. यह मेला वि० सं० १६५३ के पौष (ई० स० १८६६ के दिसम्बर) में हुआ था। परंतु इस साल मवेशी बहुत कम ग्राए। इस ग्रवसर के सिवा इस वर्ष दो बार बीकानेर-नरेश ने, दो बार जयसलमेर-नरेश ने श्रीर एकबार खेतड़ी-नरेश ने जोधपुर ग्राकर महाराज का ग्रातिथ्य ग्रहण किया।
- ३. ग्राषाढ (जून) में यह उत्सव जोधपुर में भी बड़े समारोह के साथ मनाया गया श्रीर इसकी यादगार में नगर-वासियों के लिये जो पानी की सुविधा का ग्रायोजन किया गया था, उसका नाम "विक्टोरिया-जुबिली-वॉटर-वर्क्स" रक्खा गया।

## महाराजा सरदारसिंहजी

इस (वि० सं० ११५४) वर्ष के आश्विन (ई० स० १ ८० के सितंबर) में हिन्दुस्तान की उत्तर-पश्चिमी सीमा पर उपद्रव उठ खड़ा हुआ। इस पर स्वयं महाराज प्रतापसिंहजी, जोधपुर के रिसाले को लेकर, महमंदों पर की चढ़ाई में शरीक हुए और वहां से लौट कर, तिराह पर चढ़ाई करनेवाली अंगरेज़ी-सेना के साथ जाने को, रावलांपंडी पहुँचे। तिराह में, एक रात को शत्रु की चलाई, एक गोली अचानक इनके हाथ में आ लगी। परंतु आपने इसे प्रकट करना आवश्यक न समका और अपने हाथ से ही घाव पर पट्टी बांध ली। कुछ समय बाद जब यह बात प्रकट हुई, तब जनरल लॉकहार्ट ने अपने खरीते में आपके धैर्य की बड़ी प्रशंसा की। युद्ध समाप्त होने पर आप सरदार-रिसाले के साथ जोधपुर लौट आए। आपकी इस सहायता से प्रसन्न होकर महारानी विक्टोरिया ने कुछ काल बाद आपको 'कंपेनियन ऑफ़ बीथ' और 'ऑनररी कर्नल' बना दिया।

इस वर्ष की माघ विद ६ (१८६८ की १४ जनत्ररी) को प्रथम महाराज-कुमार सुमेरसिंहजी का जन्म हुआ। इससे राज्य भर में उत्सव मनाया गर्यो।

वि० सं० ११५४ की फागुन विद १३ (ई० स० १८८८ की १८ फ़रवरी) को, १८ वर्ष की अवस्था हो जाने पर, राज्य का सारा अधिकार महाराजा सरदार-सिंहजी को सौंप दिया गया और इसी समय गवर्नमैंट ने मालानी परगने का फ़ौजदारी अधिकार भी जोधपुर-दरबार को लौटा दियाँ।

र. यह घटना ई० स० १८६८ की है। इस ( <sup>C. B.</sup> ) का पदक ग्रापको लॉर्ड कर्ज़न ने, वि० सं० १६५६ की मँगसिर सुदि ७ ( ई० स० १८६६ की ६ दिसम्बर ) को, ग्रागरे के दरबार में भेट किया था।

२. इस ग्रवसर पर जोधपुर के किले से १२५ तोपें दागी गई।

३. इस ग्रवसर पर बीकानेर-नरेश गंगासिंहजी भी उत्सव में सम्मिलित हुए थे। इस समय से सारे 'सैकेट्रियट' की देख-भाल करने के लिये पंडित सुखदेवप्रसाद काक 'मुसाहिब ग्राला' का 'सैकेटरी' नियत किया गया।

४. गवर्नमैंट ने मालानी का दीवानी ग्राधिकार वि० सं० १६४८ (ई० स० १८६१) में ही जोधपुर दरबार को लौटा दिया था। इस समय तक पुरानी फ्रीजदारी—मिसलों के तय हो जाने श्रीर राज्य के प्रवन्ध में समुचित सुधार हो जाने से, वहां का फ्रीजदारी ग्राधिकार मी जोधपुर-राज्य को सौंप दिया। उन दिनों पिखत माधोप्रसाद गुर्टू उक्त प्रान्त का सुपरिन्टैंडेंट था।

वि० सं० १८५५ की भादों विद २ (ई० स० १८६८ की ३ अगस्त ) को महाराज किशोरसिंहजी का स्वर्गवास हो जाने से उनके स्थान पर उनके पुत्र महाराज अर्जुनसिंहजी जोवपुर की सेना के 'कमारहर इन चीफ़' (मुख़्य सेनापित) बनाए गए।

इसी वर्ष कुछ कारगों से मुशी हमीदुल्लां 'काउंसिल' की 'मैंबरी' श्रीर 'तामील' के महकमे के श्रध्यच्च-पद से हटाया गया श्रीर रावराजा तेजसिंह (प्रथम ) तामील का श्रध्यच्च श्रीर महाराज दौलतसिंहजी 'श्रॉनररी' (श्रवैतनिक) 'काउंसिल-मैंबर' बनाए गएँ।

वि० सं० ११५५ के प्रथम आरिवन (ई० स० १८६८ के सितम्बर) में महाराजा सरदारसिंहजी बूंदी गए और वहां से लौट कर नसीराबाद में आपने पोलो का 'कप' जीता।

इस वर्ष की द्वितीय आश्विन वदि = (= अक्टोबर) को जोधपुर-रेल्ने की 'बालो-तरा-सादीपाली' लाइन बनाने के लिये माइसोर-राज्य से, चार रुपया सालाना सूद पर, साढे पच्चीस लाख रुपया कर्ज़ लेना तय हुआँ।

इसके बाद मँगसिर (दिसम्बर) में महाराजा सरदारसिंहजी श्रीर महाराज प्रतापसिंहजी दोनों बीकानेर जाकर, महाराजा गंगासिंहजी के राज्य-भार-प्रहरा करने के उपलच्च में

इस हर्ष दो बार घौलपुर के श्रीर एकवार इन्दोर के महाराजा ने जोधपुर भ्राकर महाराजा का भ्रातिथ्य ग्रहण किया, श्रीर स्वयं महाराजा सरदारसिंहजी किशनगढ़ जाकर वहां पर किए गए विवाह के जलसे में शरीक हुए।

- ई० स० १८६८ की १ मई को इसे, महाराजा सरदारिसेंहजी को कुक ग्रस्वास्थ्य-कर वस्तु खिलाने के संदेह में, रेज़ीडैंट की ग्राज्ञा से, मारवाड़ के बाहर जाना पड़ा ।
- २. इसी वर्ष मेहता गगोशचंद, जो 'काउंसिल' का 'मैंबर' श्रीर जवाहरख़ाना ग्रादि ग्रनेक महकमों का ग्राफ्सर था, मर गया। वि० सं० १६५५ की मादों सुदि १३ (ई० स० १८६० की २६ ग्रागस्त) में महाराज कुमार सुमेरसिंहजी ने मालियों की स्कूल का उद्घाटन किया। उस समय राज्य की तरक से उक्त (सुमेर) स्कूल को ५०० रुपये की सहायता दी गई।
- ३. ए कलैक्शन च्रॉफ, ट्रीटीज़ ऐंगेजर्मेंट्स ऐएड सनद्स (१६०६), भा० ३, पृ० २०२-२०३।

वि॰ सं॰ १६५७ (ई॰ स॰ १६००) में जोधपुर नरेश, बीकानेर-राज्य की काउन्सिल और भारत-गवर्नमैंट के बीच बालोतरे से हैदराबाद (सिंध) तक मीटर-गॉज रेंखे बनाने के लिये एक संधि हुई। ए कलैक्शन ग्रॉफ़ ट्रीटीज़ ऐंगेजमैंट्स ऐग्रड सनद्स, भा॰ ३, पृष्ठ १८१-१८३। इसके बाद इसमें यथा-समय उपयोगी परिवर्तन होते रहे।

४. इस वर्ष बीकानेर-नरेश ने, ग्राबू से ग्रपने राज्य को लौटते हुए, जोधपुर में ठहर कर महाराज का ग्रातिथ्य स्वीकार किया।

### महाराजा सरदारसिंहजी

किए गए, उत्सव में सिम्मिलित हुए श्रीर वहां से लौटते हुए दोनों ने प्रजा की हालत जानने के लिये नागोर प्रांत में दौरा किया ।

इस वर्ष की चैत्र सुदि (ई० स० १८६६ के अप्रेष्य ) में 'जसवन्त जसोभूषगा' नामक प्रंथ बनाने के उपलच्च्य में किवराजा मुरारिदान को पांच हजार रुपय की रेख के चार गाँव दिए गएँ।

ैवि० सं० १६५६ के वैशाख (ई० स० १८६६ की मई) में यहां पर 'रजिस्ट्रां' के महकमे की स्थापना की गई।

भादों (सितम्बर) में महाराज भोपालसिंहजी का, जो 'सरदार-इनफैट्री' के सेनापति थे, स्वर्गवास हो जाने से उनके पुत्र महाराज रतनसिंहजी उनके उत्तराधिकारी हुए।

इस वर्ष सिंघी बछराज 'काउंसिल' की मैंबरी और जागीर-बख़्शी के अध्यक्त-पद से हटाया गया, और बेड़े का ठाकुर शिवनाथसिंह जागीर-बख़्शी का सुपरिन्टैंडैट नियत हुआ।

पिंडत जीवानन्द के, जो यहां की 'काउंसिल' का 'मैंबर' था, मण्डी रियासत के वज़ीर बनाए जाने पर, जोधपुर दरबार की तरफ़ से, उसे दो सौ रुपये माहवार की पैन्शन श्रौर पैर में सोना पहनने की इज़्ज़त दी गई।

इस वर्ष इधर मारवाड़ में घास की कमी होने त्रीर उधर दिल्लािऐफिका के युद्ध के छिड़ जाने से जोधपुर का रिसाला, मेजर जससिंह की व्यिष्ठनायकता में, गवर्नमैंट के (नवें लांसर्स) रिसाले, के रिक्तस्थान की पूर्ति के लिये मथुरा मेजा गर्या

१. इस वर्ष मारवाड़ के कई प्रान्तों मे वर्षा न होने से ग्राकाल पड़ा । परन्तु दरबार ने शीष्ट्र ही ग्राकाल-पीड़ितों की सहायता का प्रबन्ध कर प्रजा की रचा की ।

इस वर्ष की माघ सुदि १३ (ई० स० १८६६ की २३ फ़रवरी) को महाराजा साहब ने, माजी जाडेजीजी की बनवाई, स्टेशन के पास की, सराय की प्रतिष्ठा कर उसे सर्व साधारण के लिये खोज दिया ।

२. इन गांवों के बारे मे, वि० सं० १६५० मे ही, स्वर्गवासी महाराजा जसवन्तसिंहजी (द्वितीय) की त्राज्ञा हो चुकी थी।

इस वर्ष सिरोही के महाराव ने जोधपुर ग्राकर महाराजा से साचात्कार किया ।

४. इसी वर्ष (ई० स० १६०० की जनवरी में) जोधपुर-दरबार की तरफ से ट्रांसवाल के युद्ध में काम देने के लिये कुछ घोड़े भेजे गए। ये वहां से वि० सं० १६५६ (ई० स० १६०२ के जून) में लौट कर वापस ग्राए थे।

त्रीर गवर्नमेंट त्रीर जोधपुर-राज्य के बीच एक संधि हुई। इसके अनुसार राजकीय रिसाले के युद्ध के लिये मारवाड़ से बाहर जाने पर उसके संचालन का भार अंगरेज़ी-सेना के अफ़सरों को सौपना निश्चित हुआ।

इस वर्ष मारवाड़ भर में वर्षा न होने से घोर अकाल पड़ा। इसलिये गांवों के लोग अपने-अपने पशुश्रों को लेकर मालवे की तरफ़ चले । परंतु उस साल उस तरफ़ भी दुर्भिन्न होने से उन्हें वापस लाँटना पड़ा। इस आवागमन में उनके करीब-करीब सारे ही पशु मर गएँ और अनाभाव से स्वयं उनकी दशा भी शोचनीय हो गई। इस अवसर पर राज्य की तरफ़ से स्थान-स्थान पर सरकारी आदमी नियत कर उन लोगों को सुविधा के साथ मारवाड़ में लौटा लाने का प्रबन्ध किया गया। साथ ही पानी के लिये बांध बंधवाने आदि का कार्य शुरू कर, जो लोग मजदूरी कर सकते थे, उनको उस काम पर लगाया। परंतु जो कमज़ोर, बृद्ध या बालक थे उनके लिये नाडेलाव में भोजन का प्रबन्ध किया गया। इसके अलावा बाहर से नाज और घास मँगवा कर मारवाड़ भर में जगह-जगह दूकानें खुलवा दी गईं श्रीर नगर-वासियों के सुभीते के लिये कुँत्रों श्रीर बावलियों से पानी खिंचवा कर पास के हौज़ों में भरवाने का प्रबंध किया गया। इस प्रकार, प्रजा को श्रकाल के प्रकोप से बचाने के लिये दरबार की तरफ़ से २६,३३,३५४ रुपये खर्च किए गएँ। इस वर्ष मारवाड़ में नाज श्रीर घास की उपज बिलकुल न होने से लाखों रुपयों का नाज श्रीर घास बाहर से मँगवाना पड़ा था। इसीसे यहां के चांदी के सिक्के की दर बहुत गिर गई और क़रीव १२४ (जोधपुर के) बिजैशाही रुपये देने पर केवल १०० कलदार रुपये का माल बाहर से त्र्याने लगा। इसलिये राज्य को ऋपना निजका सिक्का ढालना बंद कर मारवाइ में कलदार रुपये का प्रचलन करना पड़ी।

१. ए कलैक्शन ऑक् ट्रीटीज़ ऐंगेजमैंट्स ऐग्रड सनद्स, भा० ३, पृ० १८०-१८१।

२. इन मृत-पशुर्चों की संख्या १४ लाख (ग्रर्थात्-मारवाड़ के कुल मवेशियों की ग्राधी तादाद) तक पहुँची थी।

३. यह स्थान जोधपुर से २ कोस वायव्य-कोगा मे है।

४. जोधपुर-दरबार ने ग्रकाल श्रीर उसके बाद के ग्रसर को दूर करने के लिये गवर्नभैट से ३६ लाख रुपये कर्ज़ लिए थे।

प्र. वि० सं० १६५७ की वैशास्त सुदि २ (ई॰स॰ १६०० की १ मई) से मारबाड़ में कलदार रुपये का प्रचलन हुन्ना श्रीर क महीने तक राज्य की तरफ से, १० रुपये सैंकड़ा बहा लेकर, बिजैशाही के बदले कलदार रुपया देने का प्रबन्ध किया गया। इसी के

वि० सं० ११५७ के लगते ही, गरमी की अधिकता के कारण देश में हैंजे का प्रकोप हो गया और दूरबार की तरफ़ से हर-तरह का प्रयत्न किए जाने पर भी बहुत से लोग काल-कवित हो गएँ। इसके बाद बरसात में, वर्षा की अधिकता के कारण, घास और नाज तो बहुत हुआ, परंतु देश में चारों तरफ़ ज्वर का ज़ोर बढ़ गया।

इन्हीं दिनों 'बक्ससर' का युद्ध छिड़जाने से, वि० सं० ११५७ के भादों (ई० स० १६०० के अगस्त) में स्वयं महाराज प्रतापिसंहजी, जोधपुर के सरदार-रिसाले को साथ लेकर, चीन की तरफ गएँ। वहां पर इस रिसाले ने कई अच्छे वीरता के कार्य किए। इससे प्रसन्न होकर गवर्नमैंट ने, युद्ध-समाप्त होने परें, इसे अपने भंडे पर "चाइना १६००"

साथ कुचामन के 'इकतीसंदे' रुपये का चलन भी बंद हो गया। इसके पहले जोधपुर, पाली, सोजत, नागोर श्रीर मेड़ते मे राज्य की टकसालें थीं। परन्तु मेड़ते की टकसाल मे पहले से ही सिका बनाना बंद करदिया गया था। इस वर्ष से जोधपुर मे ही श्राधिकतर सोने श्रीर ताँबे के सिक्के बनाने का प्रबन्ध रह गया। इसी के साथ कुचामन की टकसाल भी बंद करदी गई।

ऐचिसन् ने ग्रापनी 'ए कलैक्शन ग्रांफ़ ट्रीटोज़, ऐंगेजमट्स ऐग्ड सनद्स ( मा० ३ प्ट॰१४६ ) में वि० सं० १६५७ की चैत्र विद ७ (६० स० १६०० की २३ मार्च) से जोधपुर में कलदार रूपये का जारी होना लिखा है।

इसी वर्ष (ई॰ स॰ १६००) में महाराज ने 'जोधपुर-बीकानेर-रेख्वे' द्वारा ऋधिकृत या ग्रागे ग्रिधिकृत होने वाली भूमि का ग्रिधिकार गवर्नमेंट को सौंप दिया। परन्तु फिर भी गवर्नमैंट की सम्मति से, कुछ शर्तों पर, उस भूमि पर महाराज का ही ग्रिधिकार रहा।

- १. वि० सं० १६५७ की वैशाख सुदि ११ (ई० स० १६०० की १० मई) को, ताज़ियों के मेले के समय, मुसलमानों ने ग्रचानक ग्राक्रमण कर पीपलिया-महादेव के मंदिर को तोड़ डाला और वहां के पीपल को भी काट डाला। सम्भव था कि वे और भी उपद्रव करते, परन्तु दरबार की ग्राज्ञा सं कसान गरोशप्रमाद ने तत्काल घटनास्थल पर पहुँच स्थिति को हाथ में लेलिया।
- २. जिस समय ग्राप चीन मे थे, उस समय (फागुन सुदि २=ई० स० १६०१ की २० फरवरी को) ईडर-नरेश केसरीसिंहजी का स्वर्गवास होगया। उनके पीछे पुत्र न होने से जैसे ही इस बात की सचना महाराज प्रतापसिंहजी को मिली. वैसे ही उन्होंने, तार-द्वारा, उस समय के वायसराय लॉर्ड कर्ज़न को उक्त राज्य के विषय में ग्रपने हक पर विचार करने के लिये लिखा।
- ३. यह रिसाला उस समय मथुरा मे था और वहीं से सीधा चीन की तरक गया।
- ४. वि॰ सं॰ १६५८ की द्वितीय श्रावण विद २ (ई॰ स॰ १६०१ की २ ग्रगस्त) को महाराज प्रतापसिंहजी, इस युद्ध से लौट कर, जोधपुर ग्राए।

लिखने का सम्मान प्रदान किया और बाद में चीन से छीनी हुई चार तोपें भी मेटें कीं।

महाराज प्रतापसिंहजी के युद्ध में चले जाने के बाद राज्य का कार्य एक 'कमेटी' की देखभाल में होता था। इसके सभापित स्वयं महाराजा सरदारसिंहजी और सभासद् (मैंबर) पिंडत सुखदेवप्रसाद काक और किराजा मुरारिदान थे।

वि० सं० १६५७ की पौष सुदि १ (ई० स० १६०० की २२ दिसम्बर) को बालोतरा से सादीपाली तक की रेल्वे लाइन खुल गई। इससे कराची की तरफ़ैं जाने का सुभीता हो गया।

पौष सुदि ७ (२ = दिसम्बर) को महाराजा सरदारसिंहजी ने स्थानीय 'मिशन-अस्पताल' का उद्घाटन किया। इस अस्पताल के लिये दरबार की तरफ से १६,००० रुपये दिए गए थे।

माघ सुदि २ (ई० स० ११०१ की २२ जनवरी) को सम्राज्ञी विक्टोरिया का स्वर्गवास हो गयाँ। इसपर दरबार की तरफ से यथोचित शोक प्रकट किया गया। इसके बाद माघ सुदि १ (२ जनवरी) को उनके पुत्र सम्राट् सप्तम ऐडवर्ड के राज्यामिषेकें का उत्सव मनाया गया।

वि० सं० १६५७ की फागुन उदि ११ (ई० स० १६०१ की १ मार्च ) की रात को मारवाड़ में तीसरी मनुष्य-गणना की गई।

श्रकाल के समय की सेवाओं के उपलच्च में मिस्टर होम (W. Home) श्रीर पंडित सुखदेव प्रसाद काक को कैसरेहिन्द के सोने के पदक श्रीर कैप्टिन ग्राग्ट (Grant), मिस्टर श्रेम्नर (Bremner), पं॰ ब्रह्मानन्द, मिस् सी. ऐडम्स श्रीर नागोर के सेट रामगोपाल मालानी को चांदी के पदक मिले।

१. ये तोपं ई० स० १६०२ मे दी गई थीं।

२. इस सादीपाली लाइन के कोर स्टेशन से उमरकोट क कोस दिच्या में है।

इस म्रवसर पर तीन दिनों के लिये दिन श्रीर रात मे छुटनेवाली तीनों तोपें श्रीर बाज़ार बंद रहे, कचहरियों मे बारह दिन की छुटी की गई, शोक-सूचक एक सी एक तोपें (मिनट्गन) दागी गई, एक सी एक क़ैर्दा छोड़े गए, गुलाबसागर पर म्रशीच-स्नान का प्रबन्ध किया गया, बारह दिनों के लिये किलो पर की नौबत बंद रक्खी गई श्रीर बारह दिनों तक नगर मे उत्सव करने की मनाई करदी गई।

४. इस ग्रवसर पर किले से १०१ तोपों की सलामी दागी गई।

प्र. सम्राट् सप्तम ऐडवर्ड के राज्याधिकार की घोषगा माघ सुदि ४ (ई० स० १६०१ की २४ जनवरी) को की गई थी।

६. इस कार्य की देख-भाल मीर ग्राहमदहुसैन के ज़िम्मे थी श्रीर इस वार मनुष्यों की संख्या १६,३५,५६५ हुई। पहली मरदुमशुमारी वि० सं० १६३७ (ई० स० १८८१)

## महाराजा सरदार सिंहजी

इस वर्ष स्वास्थ्य ठीक न रहने से महाराजा सरदारसिंहजी जल-वायु-परिवर्तन के लिये नसीराबाद गए और वहां से लौटने पर, वि० सं० १८५० की वैशाख बदि १२ (१६ अप्रेल) को, सीलोन होते हुए यूरोप जाने के लिये, बंबई की तरफ चले। उस समय महाराज प्रतापसिंहजी के चीन में होने से राज्य का भार मेजर अर्धिकन् (K. D. Arskine), रैज़ीडैंट, 'वैस्टर्न राजपूताना' को सौंपा गया और कार्य-संचालन के लिये वही पहलेवाली दो मैंबरों की कमेटी बनादी गई।

इस यात्रा में महाराज ने सीलोन ( लंका ) , स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, फांस श्रौर इंगलैंड का भ्रमण किया । श्रापके वीएना पहुँचने पर ऑस्ट्रिया के बादशाह ने श्रापका स्वागत किया श्रौर लंदन पहुँचने पर श्राप सम्राट् सप्तम ऐड्वर्ड से मिले । श्रन्त में श्रारिवन सुदि ६ (१० श्रक्टोबर) को श्राप लौट कर बंबई पहुँचे श्रौर वहां से श्राबू की तरफ होते हुए, कार्तिक बदि ३ (३० श्रक्टोबर) को, जोधपुर चले श्राए । इसके बाद श्रापने फिर राज्यकार्य की देखभाल प्रारम्भ की।

इसी समय कर्नल बीट्सन् ( C. B. Beatson ), 'इन्सपेक्टर जनरल, इम्पीरियल सर्विस ट्रूप्स', ने यहां आकर रिसाले का निरीक्त्या किया ।

इस वर्ष जब भारत-गर्वनमेंट ने कलकत्ते में सम्राज्ञी विक्टोरिया की संगमरमर की यादगार बनाने का निश्चय किया, तब जोधपुर दरबार ने उस विशाल-भवन के लिये एक लाख रुपये देने की त्र्याज्ञा दी। इसी प्रकार सम्राज्ञी के नाम पर स्थापित संस्था को, जिसका उद्देश्य भारत की श्चियों को स्नी-डाक्टरों की सहायता पहुँचाना था, जोधपुर की महारानी साहिबा ने पांच हजार रुपयों की सहायता दी।

में किवराजा मुरारिदान की निगरानी में हुई थी श्रीर उस समय मनुष्यों की संख्या १७,५७,६१८ पाई गई थी। दूसरी मरदुमशुमारी वि० सं० १८४७ (ई० स० १८६१) में मुंशी हरदयालसिंह की निगरानी में हुई श्रीर उस समय मनुष्यों की संख्या २५,२८,१७८ गिनी गई।

इसी वर्ष कर्नल ऐडम्स (  $^{A.\, Adams}$  ) की मृत्यु हुई । इस पर महाराज ने उसके स्मारक के लिये पांच हज़ार रुपये दिए ।

१. उस समय तक राजपूताने के नरेशों में से पहले-पहल महाराजा सरदारसिंहजी ने ही लंदन जाकर भारत-सम्राट् से मिलने का सम्मान प्राप्त किया था।

इसी प्रकार वीएना जाकर ऋॉस्ट्रिया के सम्राट् से मिलने वाले प्रथम भारतीय-नरेश भी ऋाप ही थे।

२. यह यादगार जोधपुर के मकराने के पत्थर (संगमरमर) से बनाई गई थी।

पौप बिद १३ (ई० स० ११०२ की ७ जनवरी) को वायसराय ने, तार द्वरा, महाराज प्रतापसिंहजी के ईडर की गद्दी का हक़दार मान लिये जाने की सूचना भेजी। इस पर माघ बिद ७ (३१ जनवरी) को वह ईडर चले गएँ। इसके बाद दरबार ने 'मुसाहिब-त्र्याला' का पद उठा कर पिएडत सुखदेवप्रसाद काक को 'सीनियर मैंबर' बना दिया। इसी समय पुरानी काउंसिल के स्थान में 'कन्सलटेटिव काउंसिल' (परामर्श देने वाली समा) की स्थापना की गई। इसमें पौकरन, त्र्यासोप और कुचामन के ठाकुर तथा किवराजा मुरारिदान मैंबर थे। परंतु उपर्युक्त तीनों सरदारों में से प्रत्येक सरदार बारी-बारी से वर्ष में केवल चार मास काम करता था। 'ऐसिस्टैंट मुसाहिब त्र्याला' का पद 'त्र्यॉफिसर इनचार्ज कस्टम्स' में परिवर्तित कर दिया गया, जी. बी. गॉइडर, जो जोधपुर रेल्वे में था, राजकीय ऑडिट के महकमे का प्रबंध ठीक करने के लिये नियुक्त हुआ और कैप्टिन पिने (नेंinney) महाराजा का 'प्राइवेट सैकेटरी' बनाया गया। साथ ही राज-कर्मचारियों की काट-छाँट की जाने, कई महकमों का काम शामिल कर देने और प्यादबखिशियों के दफ़तर को उठा देने से राज्य के सालाना खर्च में ६१,००० रुपयों की बचत हो गई।

माघ सुदि ७ (१५ फरवरी) को महाराजा सरदारसिंहजी 'कैडैट-कोर' की शिक्ता पाप्त करने के लिये मेरठ गएँ। इस 'कोर' में सैनिक-शिक्ता के लिये नाम लिख-वाने वाले पहले नरेश आप ही थे। आपकी अनुपस्थित में राज्य का कार्य फिर रैज़ीडैंट की देखभाल में होने लगा।

१. ईडर-नरेश महाराजा केसरीसिंहजी की मृत्यु के बाद उत्पन्न हुन्ना उनका नवजात-बालक भी कुछ ही दिन बाद मरगया। इसी से वहां की गद्दी खाली थी।

२. उस समय क़िले परसे १५ तोपों की सलामी दाग़ी गई।

इसी वर्ष गवर्नमेंट ने चीन में दी हुई सहायता के उपलच्च में महाराजा प्रतापसिंहजी को 'नाइट कमांडर ऑफ़ दि एक जॉल्टैड ऑडर ऑफ़ बाथ, कैंडैट कोर का ऑनररी कमांडेंट और सम्राट् सप्तम-ऐडवर्ड का ऑनररी ए. डी. सी. बनाया । साथ ही आपको बादशाह के आगामी राज-तिलकोत्सव के अवसर के लिये 'इम्पीरियल-सर्विस' सेना का संचालक नियुक्त किया। सरदार-रिसाले के कमांडेंट ठाकुर जससिंघ (बहादुर) को दूसरे दरजे का 'ऑर्डर ऑफ़ ब्रिटिश इरिडया' का सम्मान मिला।

३. वास्तव में ग्राप माघ बदि ६ (३० जनवरी) को ही मेरठ चले गए थे, परन्तु बीच मे ग्रपना जन्मोत्सव मनाने को जोधपुर लौट ग्राए थे।

४. इसी वर्ष रीयां-ठाकुर विजयसिंह 'कोर्ट-सरदारान' का सहकारी (जॉइंट) 'जज' बनाया गया।

वि० सं० १५५६ की चैत्र सुदि (ई० स० १६०२ की अप्रेल) में महाराजा सरदारसिंहजी. मेरठ से देहरादून गए और वहां से लौट कर वैशाख बदि (मई) में जोधपुर आए। इसके बाद नवें दिन आप यहां से आबू होते हुए देहरादून लौट गए। इन्हीं दिनों जोधपुर में पत्थर की सड़क बनवाने का आयोजन किया गया।

श्रावरा सुदि १३ (१७ श्रगस्त ) को महाराज फिर देहरादून से जोधपुर श्राए श्रीर श्राश्विन सुदि २ (३ श्रक्टोबर ) को श्रापने श्रपने चचेरे भाई महाराज दौलत-सिंहजी को 'राजाधिराज' की पदवी से भूषित किया ।

मँगसिर वदि ( २२ नवंबर ) को जोधपुर में, उस समय के भारत के वायसराय, लॉर्ड कर्ज़न का आगमन हुआ। इस पर महाराजा की तरफ़ से मी स्वागत का यथोचित प्रबंध किया गया। एक रोज स्वयं महाराजा ने सरदार-रिसाले का संचालन कर उसकी 'परेड' करवाई। उस समय अपने-अपने घोड़ों के नीचे बैठे सिपाहियों का गोली चलाना देख लॉर्ड कर्ज़न ने बड़ी प्रसन्नता प्रकट की।

इसके बाद महाराजा दिल्ली जाकर, पौष सुदि २ (ई० स० १६०३ की १ जनवरी) को, होनेवाले दरबार में 'इम्पीरियल कैंडिट कोर' की तरफ से सम्मिलित हुएँ और वहां से जोधपुर आकर कुछ दिन बाद देहरादून लौट गए।

इसी वर्ष कुछ कारगों से महाराजा का 'इम्पीरियल कैडिट कोर' का शिक्ता-काल बढ़ा दिया गया और रैज़ीडैंट मेजर अर्स्किन् के बाद रैज़ीडैंट लैफ्टिनैंट कर्नल जैनिंग्स (R. H. Jennings) राज्य के कार्य की देख भाल करने लगा। वैशाख बदि (अप्रेल) में साहबजादा हमीदुज़्जफ़रख़ाँ यहां पर 'ज्नियर मैंबर' नियुक्त हुआ और मारवाड़ और जयसलमेर राज्यों के बीच अपराधियों के लेन-देन के विषय की संधि की गई।

१. इसी वर्ष (वि० सं० १६५६=ई० स० १६०२ में ही) ग्राप ग्रपने चचा महाराजा प्रतापसिंहजी के गोद चले गए।

२. वहां पर ग्रापसे कश्मीर, बड़ोदा, रीवां, ग्रालवर श्रीर वूंदी के नरेशों ने भेट की।

३. इस वर्ष 'सीनियर-मैंबर' पिएडत सुखदेवप्रसाद काक सी. ग्राइ. ई. श्रीर ठाकुर जससिंह, कमांडैंट, जोधपुर 'लान्सर्स' 'सरदार बहादुर' ( O. B. E. ) बनाया गया।

४. यह भारत-गवर्नमैंट से मांग कर बुलवाया गया था।

प्. यह संघि ई० स० १८६१ की बीकानेर श्रीर जयसलमेर के बीच की संघि के ग्रानुसार ही थी।

<sup>(</sup> ए कलैक्शन ब्रॉक् ट्रीटीज़ ऐंगेजमैंट्स ऐसड सनद्स ( १६०६ ), मा॰ ३, पृ० १४६ । )

#### मारवाङ् का इतिहास

त्राषाढ सुदि १४ ( = जुलाई ) को दूसरे महाराज-कुमार उम्मैदसिंहजी का जन्म हुन्या।

इसी वर्ष के भादों (अगस्त) में महाराजा साहब 'इम्पीरियल केडैट कोर' की शिक्ता समाप्त कर स्वास्थ्य-सुधार के लिये पचमरी चले गैए। इसलिये राज्य-कार्य का संचालन पश्चिमी राजपूताने के रैज़ीडैंट लैफ्टिनैंट कर्नल जैनिंग्स की देख भाल में ही इता रहा।

इसी वर्ष रीयां-ठाकुर विजैसिंह 'कन्सलटेटिव काउंसिल' का मैंबर बनाया गया, सरदार शंशेरसिंह पुलिस के प्रवंध के लिये बुलवाया गया और कैप्टिन् पिन्ने के स्थान पर कैप्टिन् हेग (P. B. Haig) महाराजा का 'मैडिकल ऐडवाइज़र' नियुक्त हुआ।

वि० सं० १८६१ के श्रावणा (ई० स० १८०४ के अगस्त) में गाड़ियों आदि के सुभीते के लिये, फुलेलाव तालाब के पास का पहाड़ काट कर, नई सड़क बनाने

इस (रैज़ीडेंट) ने महाराज ग्रार्जुनसिंहजी के क्रापात्र मच्छूख़ाँ की उद्दाहता से ग्राप्रसन्न होकर उसे मारवाड़ से चले जाने की ग्राज्ञा दी थी। परन्तु जब उसने इसकी परवा न की, तब उसे पकड़ने का हुक्म दिया गया। इस कार्य में बाधा देने के कारण महाराज ग्रार्जुनसिंहजी राजकीय सेना के सेनापित (कमायडर इन चीक़) के पद से हटाए गए और उनकी जागीर का बींजवा नामक गांव, जो इस पद के पीछे मिला था, हमेशा के लिये और बग्गड़ नामक गांव कुछ दिन के लिये ज़ब्त करिलए गए। इसके बाद वि० सं० १६६२ की फागुन सुदि ८ (ई० स० १६०५ की १४ मार्च) को मच्छूख़ाँ, उसको पकड़ने को भेजे गए, रिसाले वालों के हाथ से मारा गया, श्रीर ठाकुर हेमसिंह की ग्रध्यच्तता में गई सेना ने बींजवे पर, बिना रक्त-पात के ही, ग्राधिकार कर लिया।

४. यह पुलिस का प्रबन्ध वि० सं० १६६२ की भादों बिंद ५ (ई० स० १६०५ की २० ग्रगस्त) से किया गया था और सरदार शंत्रोरसिंह पंजाब गवनैमैंट से मांगकर लिया गया था।

१. इस खुशी में किले से १२५ तोपों की सलामी दागी गई।

२. उस समय महाराजा की सरलता, महाराजा के मुंह लगे लोगों की स्वार्थ-परता श्रीर प्रधान मंत्री की ग्रहम्मन्यता के कारण राज्य में षड्यंत्र चल रहा था, श्रीर यही बाद में महाराजा के पचमरी जाने का कारण हुआ।

३. वि० सं० १६६१ की चैत्र सुदि १२ (ई० स० १६०४ की २८ मार्च ) को मुसलमानों ने ताज़िये निकालते समय राज्य की ग्राज्ञा का उल्लंघन करना चाहा। परन्तु समय पर सैनिक-प्रवन्ध होजाने से यद्यपि वे उपद्रव न कर सके, तथापि उन्होंने ग्रापना हट प्रकट करने के लिये केवल एक ताज़िया ही निकाला।

# महाराजा सरदारसिंहजी

की और आश्विन (अक्टोबर) में शहर की सड़कों पर रौशैनी का प्रबन्ध किया गया।

इस वर्ष के मँगसिर (दिसम्बर) में काबुल का 'हिज हाइनेस' सरदार इनायत उन्नाख़ाँ भारत भ्रमण के लिये त्र्याया । इस पर कर्नल जैनिंग्स उसके साथ नियुक्त किया गया और यहां का राज्य-कार्य मिस्टर लॉयल (R. A. Lyall) की निगरानी में होने लगा ।

फाल्गुन (ई० स० ११०५ के मार्च) में जोधपुर के आसपास प्लेग की बीमारी के फैलने का संदेह होने से, उसके प्रसार को रोकने के लिये, तत्काल शहर से बाहर 'कोरंटाइन' का प्रबन्ध किया गैया।

इसी वर्ष पौकरन-ठाकुर मंगलसिंह 'राश्रो बहादुर' बनाया गया श्रोर पादरी डॉक्टर समरवाइल को चांदी का 'कैसरेहिन्द' पदक मिला।

वि० सं० ११६२ की कार्तिक सुदि १२ (= नवम्बर) को महाराजा सरदारसिंहजी पचमरी से त्राबू और नसीराबाद होते हुए (सवा दो वर्ष बाद) जोधपुर आए। इस पर नगर में बड़ा उत्सव मनाया गर्या। इसके बाद मँगसिर (दिसम्बर) के

वि० सं० १६६२ (ई० स० १६०५) में 'नॉर्थ-वैस्टर्न-रेट्वे' श्रीर 'जे. बी. रेट्वे' के बीच हैदराबाद जंक्शन (सिंध) ग्रादि के बाबत एक संधि हुई। इसी वर्ष के श्रावण (ग्रगस्त) में जोधपुर दरबार ने रिवाड़ी-फुलैरा-रेट्वे लाइन के काम में ग्रानेवाली ग्रापनी भूमि का सारा ग्राधिकार ब्रिटिश-गर्वर्नमैंट को देदिया।

ए कलैक्शन ऑफ़ ट्रीटीज़ ऐंगेजमैंट्स ऐग्रड सनद्स (१६०६), मा० ३, पृ० २०४।

४. ग्राप वि० सं० १६६२ की जेष्ठ वदि २ (ई० स० १६०५ की २० मई) को पचमरी से ग्राब् लौटे थे।

इसके बाद शीघ्र ही ग्राप बंबई जाकर जाते हुए लार्ड कर्ज़न से श्रीर ग्राते हुए जॉर्ड मिंटो से मिले ।

१. इसके लिये ६,००० की मंज़ूरी हुई । उस समय 'स्टेट-इंजीनियर' का काम बाबू बट्टूलाल करता था।

२. उस समय ७० लालटैनों के लिये, फी जालटैन ॥ ) माहवार के हिसाब से ६३० रुपये में सालभर का ठेका दिया गया था।

३. वि० सं० १६६२ की ज्येष्ठ सुदि १० (ई० स० १६०५ की १२ जून) को माजी जाडेजीजी के (स्टेशन के सामने) बनवाए राजरणाकोड़जी के मन्दिर की प्रतिष्ठा की गई श्रीर उसके ख़र्च झादि के प्रबन्ध के लिये उन्होंने, झपनी पुरानी धर्मार्थ बनवाई सराय के सामने, नवीन सराय बनवाना प्रारम्भ किया। इसके मकानात किराए पर दिए जाने के लिये तैयार करवाए जाने लगे।

प्रारम्भ ) में आप 'प्रिंस ऑफ़ वेल्सैं' से मिलने रावलिपएडी गैए ।

इस वर्ष की पौष वदि (ई० स० १६०५ के दिसम्बर) में ज्यसत्तमेर-नरेश श्रीर चैत्र वदि (ई० स० १६०६ के मार्च) में नामा-नरेश हीरासिंहजी जोधपुर श्राए। इस पर राज्य की तरफ से उनका यथोचित स्वागत किया गया।

इसी वर्ष महाराजा ने परगनों का दौरा कर प्रजा के हित के लिये खोले गए कामों का निरीक्त किया और ख़ाँबहादुर साहबजादा हमीदुज़जफ़रख़ाँ के अलवर चले जाने पर मुंशी रोड़ामल को महकमे-खास का ऐसिस्टैंट और 'जुडीशल-सेक्नेटरी' बनाया।

कार्तिक (अक्टोबर) में मिस्टर होम नौकरी से अलग (रिटायर) हुआ और उसकी जगह मिस्टर टॉड (R. Todd) यहां की रेल्वे का मैनेजर बनाया गया।

वि० सं० ११६३ की कार्तिक सुदि १४ (३१ अक्टोबर) को महाराजा की आज्ञा से जोधपुर के पैसे का तोल घटाकर आधा करिदया गैया। इसके बाद मँगसिर सुदि १ (१७ नवम्बर) से महाराजा सरदारसिंहजी ने फिर राज्य-कार्य की देखभाल शुरू की। परन्तु राजसभा (केबिनेट) की कार्रवाई रैज़ीडैंट की अध्यक्तता में ही होती रही।

१. यही बाद में सम्राट् जॉर्ज पंचम के नाम से बादशाह हुए ।

२. ग्राप मॅंगसिर सुदि ७ (३ दिसम्बर) को रावलपिंडी गए थे श्रीर मॅंगसिर सुदि १५ (११ दिसम्बर) को वहां से लौट कर ग्राए।

३. पहले जोधपुर में दशहरे पर कागृज़ का रावन बनाया जाता था और बाद मे महाराज प्रतापसिंहजी ने उसका पत्थर का धड़ बनवादिया था। परन्तु महाराजा सरदारसिंहजी की ग्राज्ञा से, वि० सं० १६६३ (ई० स० १६०६) के दशहरे से वह फिर पूरा का पूरा कागृज़ का बनाया जाने लगा।

४. महाराजा भीमसिंहजी के समय २० मारो का पैसा बनता था श्रीर बाद मे १८ मारो का बनने लगा। परन्तु ग्रबसे वह ६ मारो का करिदया गया। साथ ही एक ग्राने के ४ पैसे का माव भी नियत हो गया। पहले इसका भाव तांबे के भाव के ग्रानुसार घटता—बढ़ता रहता था श्रीर यह एक रूपये के ४६ से ४८ पैसे (२३ से २४ टके) तक होजाता था।

प्. एचिसन् की 'ए कलैक्शन ऑफ़ ट्रीटीज़ ऐंगेजमैंट्स ऐग़ड सनद्स' (भा० ३, प्ट० १२१) में लिखा है कि ई० स० १६०५ में महाराजा को कुछ ऋषिकार वापस दिए गए और इसके बाद ई० स० १६०८ में उन्हें क़रीब –क़रीब पूरे ऋषिकार सौंप दिए गए।

## महाराजा सरदारसिंहजी

पहले जागीरदारों को, अपनी जागीर की आमदनी की एवज़ में, राज्य की सेवा के लिये, सवार और पैदल सिपाहियों की एक नियत-संख्या रखनी पड़ती थी। परन्तु इसी वर्ष से उन सिपाहियों के खर्च का अंदाज लगा कर प्रत्येक जागीरदार से सिपाहियों की एवज में मासिक रुपया लेना नियत किया गया।

वि० सं० ११६३ की फागुन सुदि ३ (ई० स० ११०७ की १५ फरवरी) को मुँशी हरनामदास (गवर्नमैंट से मांग कर) 'जूनियर-मैंबर' बनाया गया श्रीर मुंशी रोडामल वापस 'कोर्ट-सरदारान' में भेज दिया गया।

वि० सं० ११६४ के द्वितीय चैत्र ( अप्रेल ) में मेजर हेग छुट्टी गया और उसके स्थान पर मेजर प्रांट ( J. W. Grant ) नियुक्त हुआ।

वि० सं० ११६४ की वैशाख बिद ४ (ई० स० ११०७ की १ मई) को महाराजा सरदारसिंहजी के तीसरे महाराज-कुमार अजितसिंहजी का जन्म हुआ।

इस वर्ष की गरिमयों में महाराजा ने, त्राबू से लौटते हुए, जसवन्तपुरे का दौरा किया । भादों (त्रागस्त) में त्राप पोलो खेलने के लिये पूर्ना गए त्रीर मँगसिर (दिसम्बर) में त्रापने कलंकिते की यात्रा की।

फाल्गुन (ई० स० १६० = की फरवरी) में नाथद्वारे के गुसांई गोवर्धनलालजी जोधपुर आए । महाराजा ने स्टेशन पर जाकर उनका स्वागत किया ।

१. यह लाग चाकरी (सेवा) के नाम से प्रसिद्ध है । पुराने नियमानुसार कुल जागीरदारों को ३,६७६ घोड़े, श्रीर ४६० पैदल रखने पड़ते थे । इस वर्ष इनमें से १,३६३ सवारों श्रीर १५२ पैदलों की एवज़ नकद रूपया लिया गया।

२. इस वर्ष (ई० स० १६०७ की फुरवरी मे) महाराजा मेच्रो कॉलेज की 'कॉनफ्रेंस' में सम्मिलित होने को ग्रजमेर गए, श्रीर वि० सं० १६६४ की द्वितीय चैत्र सुदि १० (२३ ग्रप्रेज) को किशनगढ़-नरेश ने जोधपुर ग्राकर ग्रापका ग्रातिथ्य ग्रहण किया।

३. इस श्रम ग्रवसर पर भी किलो पर से १२५ तोपें दागी गई।

४. यहां पर भ्रापने पोलो का 'कप' जीता।

कार्तिक (१६०७ के नवम्बर) में ग्राप ग्रजमेर जाकर मेग्रो कॉलेज के उत्सव में सम्मिलित हुए।

५. वहां से लौटते हुए ग्राप मार्ग में चार दिन जयपुर ठहरे। इसके बाद वि० सं० १६६४ के फागुन (ई० स० १६०८ की फरवरी) में और वि० सं० १६६५ के ग्राश्विन (सितम्बर) में ग्राप बंबई गए। १६६४ के फागुन (१६०८ के मार्च) में जयसलमेर नरेश ने जोषपुर ग्राकर महाराजा का ग्रातिथ्य स्वीकार किया।

वि० सं० ११६४ के चैत्र (ई० स० ११०० के मार्च) में सरदार शंशेरसिंह का कार्य-काल समाप्त होजाने पर, उसके स्थान पर बाबू रघुवंशनारायखा नियुक्त किया गया और सरदार-रिसाले के 'कमांडिंग आंफ़ीसर, ठाकुर जससिंह की मृत्यु होजाने से, उसके स्थान पर, संखवाय का ठाकुर प्रतापसिंह रिसाले की पहली रैजीमैंट का सेनापित बनाया गया।

वि० सं० ११६५ की वैशाख विद १ (ई० स० ११० की १७ श्रिप्रेल) को महाराजा सरदारसिंहजी का विवाह उदयपुर के महाराना फ़तैसिंहजी की कन्या से हुआ। उस अवसर पर दोनों राज्यों में ख़ूब उत्सव मनाया गया।

आषाढ (जून) में सम्राट् एडवर्ड सप्तम के जन्मोत्सव पर आप (महाराजा सरदारसिंहजी) के. सी. एस. आइ. की उपाधि से भूषित किए गए।

इस वर्ष बरसात में वर्षा अधिक होने से कायलाना नामक फील के बांधपर से ख़ूब पानी बहा और उस तरफ़ (गवां और बागां में) रहने वाले लोगों के घर पानी से घिर गए। इसकी सूचना मिलते ही दयालु-प्रकृति महाराजा स्वयं वहां जा पहुँचे और सरकारी नावें मँगवाकर पानी से घिरे लोगों और उनके सामान का उद्धार करवाया। पानी की अधिकता होने से इस वर्ष मारवाइ में 'फ़्सली-बुखार' का प्रकोप रहा।

कार्तिक सुदि = (१ नवम्बर) को भारत का तत्कालीन 'गवर्नर-जनरल' और 'वायसराय' लॉर्ड मिंटो जोधपुर श्राया । इस पर दरबार की तरफ़ से उसका बड़ी धूम-धाम से स्वागत किया गया ।

१. मारवाड़ दरबार की सेवा के उपलच्च में इसे गवर्नमैंट से 'सरदार साहव' की उपाधि मिली।

२. इस वर्ष ईडर के महाराजा प्रतापसिंहजी और किशनगढ़-नरेश जोधपुर ग्राए।

वि॰ सं॰ १६६५ के चैत्र शुक्क (ई॰ स॰ १६०८ के ग्राप्रेल) मे पश्चिमी राजपूताने की रियासर्तों के रैज़ीडैंट लैफ्टिनैंट कर्नल स्ट्रेटन (W.C.R.Stratton) के छुट्टी चले जाने पर राज्य-कार्य के बड़े मामलों की देख-माल स्थानापन्न रैज़ीडैंट मिस्टर कौब (H.V. Cobb) करने लगा। परन्तु ग्राश्विन विद (सितम्बर) में उसके कश्मीर में नियुक्त होजाने पर उसके स्थान पर मिस्टर गेन्नील (V. Gabriel) यहां का रैज़ीडैंट नियुक्त हुग्रा।

भादों (१६०८ के ग्रगस्त ) में महाराजा ने पोलो खेलने के लिये पूना की यात्रा की। इसी वर्ष (ई॰ स॰ १६०८ में ) मारवाड़ श्रीर सिरोही के बीच एक दूसरे के ग्रापराधियों की एक दूसरे को सौंप देने के बाबत संधि हुई।

## महाराजा सरवारसिंहजी

उन दिनों बंगाल के षड्यंत्रकारियों का ज़ोर होने से मार्ग के दोनों तरफ पुर्तिस श्रीर सेना के जवान नियुक्त किए गए। इसके अलावा जागीरदारों की जमीश्रत के =,००० सवार भी सड़क के इधर-उधर खड़े थे। साथ ही अवसर की रोचकता को बढ़ाने के लिये इस जमीश्रत के कुछ सिपाही जिरह बख़्तरों श्रीर कुछ विभिन्न प्रकार के पुराने शक्षास्त्रों से सुसज्जित किए गए थे। इन्हीं के बीच जगह-जगह यहां के खास-खास खेल-तमाशों का प्रबन्ध भी था।

महाराजा के सेन।पितत्व में की गई यहां के रिसाले की 'परेड' को देख वाय-सराय ने प्रसन्नता प्रकट की श्रीर उसी समय, भारत-गर्वनेमेंट की तरफ से, नौ-नौ पाउयड का गोला फेंकने वाली ६ तोपें इस रिसाले को मेट करने की घोषणा की। इसी श्रवसर पर वायसराय ने महाराजा साहब को के सी एस श्राइ. के पदक से भूषित किया श्रीर उस दिन (२ नवम्बर=कार्तिक सुदि १ को) महारानी विक्टोरिया के भारतीय-शासन-ग्रहण करने की पचासवीं बरसगांठ होने से, बादशाह का भारतीय-नरेशों श्रीर भारतीय-प्रजा के नाम मेजा हुश्रा सन्देश पहले-पहल यहीं पदकर सुनाया। रात को नगर में रौशनी की गई श्रीर दरबार की तरफ से श्रातिशबाज़ी खुड़वाई जाकर उत्सव मनाया गया।

पौष (दिसम्बर) में महाराजा सरदारसिंहजी लॉर्ड मिंटो की पुत्री के विवाह में सम्मिलित होने को कलकत्ते गए।

महाराजा साहब के उदयपुर वाले विवाह के समय गरमी का मौसम होने से अन्य नरेशों को निमंत्रण नहीं दिया गया था। इसीसे सरदी का मौसम आने पर, माघ बिद ३० से फागुन बिद ७ (ई० स० ११०१ की २१ जनवरी से १२ फरवरी) तक उत्सव का समय नियत कर, तीस नरेशों को निमंत्रण मेजा गया। इनमें से जयसलमेर, धौलपुर, ईडर, सीतामड, किशनगढ़, अलवर, जयपुर और बीकानेर के नरेश; उदयपुर के महाराज-कुमार और पिटयाला, बड़ौदा, कश्मीर, भिंद और नरसिंघगढ़ के नरेशों के प्रतिनिधि यहां आकर उत्सव में सम्मिलित हुएँ। दरबार की तरफ से उनके मनोरंजन के लिये पोलो, शिकार, नाटक और बायसकोप आदि का प्रवन्ध किया गया।

१. इनमें के कुछ नरेश उत्सव के समय न ग्रा सकने के कारण बाद में ग्राए थे।

माघ सुदि १ (ई॰ स॰ १६०६ की २२ जनवरी) को ग्रापने जन्मोत्सव पर महाराजा साहब ने पिएडत सुखदेवप्रसाद काक को तीन गांवों की जागीर, दोहरी ताज़ीम, हाथ का कुरब श्रीर पैर में सोना पहनने का ग्राधिकार दिया।

वि० सं० ११६५ के फागुन (ई० स० ११०१ की फरवरी) से महाराजा साहब ने राज्य-कार्य की देख-माल पूरी तौर से श्रपने हाथ में लेली । इसपर सहकारी रैजीडैंट का पद उठा दिया गया।

वि० सं० ११६६ की वैशाख सुदि ३ (२२ अप्रेल) को भारत का फ़ौजी-लाट लॉर्ड किच्नर जोधपुर आया। इस पर राज्य की तरफ़ से उसके योग्य ही उसके स्वागत का प्रवन्ध किया गया। उस अवसर पर की गई यहां के रिसाले की ऋचायद (परेड) का संचालन महाराज-कुमार सुमेरसिंहजी ने किया और लॉर्ड किच्नर को दिखलाने के लिये मारवाड़ की दस्तकारी का जो सामान एकत्रित किया गया था, बाद में उसी को एक स्थान पर सजा कर यहां पर इंडस्ट्रियल म्यूज़ियम (देशी वस्तुओं के अजायबघर) की स्थापना की गई।

भादों विद (सितम्बर) में महाराजा सरदारसिंहजी, लॉर्ड किच्नर से मिलने के लिये पूना गएँ। इस यात्रा में ईडर-नरेश महाराजा प्रतापसिंहजी भी ऋाप के साथ थे।

भादों सुदि २ (१६ सितम्बर) को 'जोधपुर-बीकानेर रेल्वे' का 'डेगाना-हिसार' लाइन वाला सुजानगढ़ तक का हिस्सा खोलागँया।

१. महाराजा साहब ने प्रजा की ग्रावश्यकता श्रों को जानने के लिये इस वर्ष देस्रो, बीलाड़ा, मालानी श्रीर पाली के परगनों में दौरा किया, तथा गरिमयों में ग्राप १५ दिन के लिये ग्राबू पर्वत पर रहे।

इस वर्ष मुंशी रोडामल के स्थान पर मंडारी मानचन्द 'कोर्ट-सरदारान'का, लक्ष्मगादास सपट हैसियत का, बेड़ा-ठाकुर शिवनाथसिंह तामील का श्रीर रावराजा तेजसिंह (प्रथम) 'रजिस्ट्रेशन' का ग्राफ्सर बनाया गया।

इसी वर्ष बादशाह की बरसगांठ के दिन कविराजा मुरारिदान को 'महामहोपाध्याय की उपाधि मिली।

- २. इस वर्ष महाराजा साहब ने बीकानेर, बूदी, बंबई, पूना श्रीर ग्रजमेर की यात्राएं की श्रीर जयसलमेर-दरबार ने जोधपुर ग्राकर ग्राप का ग्रातिथ्य स्वीकार किया।
- ३. श्रावया विद १४ (१६ जुलाई) को महाराजा प्रतापसिंहजी स्वास्थ्य-सुधारने के लिये जोधपुर ग्राए श्रीर क्रीब ढाई महीने यहां रहे । इस यात्रा में ग्रापके दत्तक-पुत्र महाराज-कुमार दौलतसिंहजी भी ग्रापके साथ थे ।
- ४. इस साल फ़्सल ग्रन्छी होने के कारण मारवाड़ से ७,४४,४४२ मन गेहूं की रक्तनी हुई। इसके पहले साल केवल ७४,३७५ मन गेहूं ही बाहर चढ़ा था।

कई दिनों से उदयपुर-महाराणा फ्रांतिसिंहजी महाराजा साहब से उदयपुर आने का आग्रह कर रहे थे। इसी से मंगिसर विद ५ (२ दिसंबर) को आप दो सप्ताह के लिये उदयपुर गए। वहां पर महाराना साहब ने बड़ं प्रेम से आपका स्वागत किया। वहां से लौटने पर, मँगिसर सुदि ७ (१६ दिसम्बर) को, आप कलकत्ते गए। वहीं पर पौष विद ६ (ई० स० १६१० की १ जनवरी) को आप जी. सी. एस. आइ. की उपलिं से भूषित किए गए और आप की सलामी की तोपें १७ से १६ कर दी गईं। इस खुशी के अवसर पर दरबार की तरफ से बहुतसी वस्तुओं पर से चुंगी उठादी गई और बहुतसी वस्तुओं पर की चुंगी घटादी गई। इससे व्यापार में अच्छी सुविधा हो गई। इसी समय मुंशी हरनामदास के अपनी गवर्नमेंट की नौकरी पर लौट जाने से, पिखत सुखदेवप्रसाद काक मिनिस्टर और राओ साहब लद्दमग्रादास सपट महकमे खास का ऐसिस्टैंट और जुडीशल-सैकेटरी बनाया गया।

पौष विद ३० (११ जनवरी) को महाराजा साहब कलकत्ते से लौटे त्रौर फागुन विद ३० (११ मार्च) को गिरदीकोट नामक पुरानी नाज की मंडी में "सर-दार-मारकेट" त्रौर घंटाकर की इमारत का पहला पत्थर रक्खा गया।

वि० सं० ११६७ की वैशाख विद १२ (६ मई) को बादशाह ऐडवर्ड सप्तम का स्वर्गवास हो गया। इस पर दरबार की तरफ़ से समयानुसार शोक प्रकट किया गया। साथ ही महाराजा साहब ने बुढ़े और असमर्थ नगर-वासियों की सहायता के लिये २०,००० रुपया सालाना मंज़ूर कर उन लोगों की 'पेन्शन्' का प्रबन्ध किया और इस मद का नाम 'ऐडवर्ड-रिलीफ़-फ़न्ड' रक्खा। इसके अलावा आपने अजमेर में बनाई जाने वाली बादशाह की यादगार (ऐडवर्ड-मैमोरियल) के लिये १०,००० रुपया और समप्र भारतीय-यादगार के लिये एक अच्छी रक्तम दी।

१. जोधपुर दरबार की सेवा के उपलक्त में इसी समय यह 'राग्रो बहादुर' बनाया गया था।

२. उस ग्रवसर पर फ़तैसागर तालाव पर ग्राशीच स्तान (पानीवाड़ा) किया गया, शोक-सूचक ६८ तोपें (मिनटगन) दागी गई, नगर में नाच श्रीर गान बंद किया गया श्रीर कच-हरी में १२ दिन की छुट्टी की गई। साथ ही तीन दिन तक बाज़ार, सुबह शाम दागी जाने वाली तोपें श्रीर किले पर की नौबत बंद रही। वि० सं० १६६७ की वैशाख सुदि १२ (२० मई) को बादशाह ऐडवर्ड सप्तम की ग्रन्थेष्ट (Funeral) का दिन होने से उस दिन फिर कचहरी की छुट्टी की गई श्रीर शोक सूचक ६८ तोपें (मिनटगन) चलाई गई।

उपर्युक्त चंदों के अलावा दरबार की तरफ़ से, लॉर्ड मिंटो की यादगार में, मेओ कॉलेज (अजमेर) के चारों ओर के स्थानों को सुधारने के लिये एक लाख रुपया समग्र भारत की तरफ़ से इलाहाबाद में लॉर्ड मिंटो की यादगार बनाने के लिये दस हजार रूपया और कलकत्ते में घोड़े पर सवार लॉर्ड मिंटो की मूर्ति-स्थापन करने के लिये पांच हजार रुपया दिया गया।

वैशाख सुदि १ (१० मई) को सम्राट् जार्ज पंचम गद्दी पर बैठे । इसपर दरबार की तरफ़ से मी अवसर के अनुसार ख़ुशी मनाई गई और किले से १०१ तोपें दाग़ी जाने के अलावा जेल में के प्रत्येक क़ैदी की क़ैद की अविध कम कर दी गई ।

वि० सं० ११६७ के ज्येष्ठ (ई० स० १११० के जून) में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की प्रार्थना पर, राज्य की तरफ से 'डिंगल'-भाषा की कविता आदि का संग्रह करने के लिये, 'बार्डिक रिसर्च कमेटी' बनाई गैई।

पौष (ई० स० १६११ की जनवरी) में श्रासोप-ठाकुर चैनसिंह को 'राश्रो बहादुर' की उपाधि मिली।

वि० सं० ११६७ के फागुन (ई० स० ११११ की फरवरी) में महाराजा साहब मेरठ गएँ, परन्तु वहां से दिख्नी आते हुए मार्ग में सरदी लगजाने से आपको ज्वर आगया। इस पर आप अजमेर होते हुए जोधपुर लौट आए। यहां पर बहुत कुछ इलाज करने पर भी आपकी तबीश्रत बिगड़ती गई और वि० सं० ११६७ की

१. इस वर्ष की गरिमयों में महाराजा साहब कुछ दिनों तक ग्राब् पहाड़ पर रहे श्रीर फिर ग्रापने प्रजा की दशा का निरीच्या करने के लिये जसवन्तपुरा, जालोर, सिवाना, देस्री, पाली श्रीर मालानी ग्रादि प्रान्तों का दौरा किया।

र. इस वर्ष के मँगसिर (नवम्बर) में नाबालिगी के महकमे का काम पिएडत धर्मनारायग्य काक को सौंपा गया।

वि॰ सं॰ १६६७ (ई॰ स॰ १६१०) में महाराजा साहब बंगलोर, कलकत्ता, मेरठ, इलाहा-बाद श्रीर लखनउ गए।

३. इसी वर्ष की फागुन सुदि १० (१० मार्च) को मारवाड़ में चौथी बार मनुष्य-गयाना की गई। इसवार यह काम सेठ फ़ीरोज़शाह कोठावाला की निगरानी में हुआ और मनुष्यों की संख्या २०,५७,५५३ हुई।

चैत्र वदि ५ (ई० स० १८११ की २० मार्च) को ३१ वर्ष की अवस्था में ही महाराजा सरदारसिंहजी का स्वर्गवास होगया ।

श्रापके तीन पुत्र थे:—१ सुमेरसिंहजी, २ उम्मैदसिंहजी श्रौर ३ श्रजितसिंहजी। यद्यपि महाराजा सरदारसिंहजी ने केवल १३ वर्ष ही राज्य किया था, तथापि श्रापके राज्य-काल में मारवाइ की बराबर उन्नित होती रही। जुरायम-पेशा कौमों के श्रधिका-धिक खेलि की काम श्रपनाने श्रौर पुलिस के प्रबन्ध में उन्नित होजाने से ठगी श्रौर डकती में कमी, कानून कायदों की पावन्दी श्रौर न्यायालयों की उन्नित होने से न्याय की प्राप्ति में सुविधा श्रौर बहुतसी वस्तुश्रों पर की चुंगी उठजाने श्रौर बहुतसी पर की कम होजाने से व्यापार में उन्नित होगई। इसी प्रकार खालसे (राज्य) के गांवों की हद-बंदी होजाने श्रौर वहां पर बीघोड़ी (नियत-हासिल) लेने की प्रथा जारी होजाने से राज्य की श्राय में वृद्धि श्रौर काशतकारों को श्रासानी हो गई। इसी के साथ जंगलात के प्रबन्ध में भी सुधार किया गया। प्रजा की सुविधा के लिये डाक्युंखानों, श्रफाख़ानों, स्कूंबों, रेक्वे श्रौर सड़कों का विस्तार हुआ।। नए बांध बंधवाए

१. इस ग्रवसर पर ईडर, वूँदी, जामनगर, किशनगढ़, पालनपुर, रतलाम, ग्रलवर, उदयपुर, बीकानेर श्रीर मालावाड़ के नरेशों ग्रादि ने श्रीर शहापुरा श्रीर दांता के राज-कुमारों ने यहां ग्राकर ग्रपना शोक प्रकट किया; तथा कश्मीर, बड़ोदा, ग्वालियर, जयपुर, नाभा श्रीर मिन्द के राजाओं ने ग्रपने प्रतिनिधि भेज समवेदना प्रकट की।

२. महाराज के जी. सी. एस. ग्राइ. होने की ख़ुशी में २४ हज़ार रूपये सालाना की चुंगी माष्क्र की गई थी।

३. उस समय मारवाड़ में प्र डाकखाने थे।

४. उस समय मारवाड़ मे २३ शकाखाने थे।

५. उस समय मारवाड़ में १ बी. ए. तक का कॉलेज, १ हाई स्कूल, १६ वर्नाक्यूलर मिडल स्कूल, ४४ एंग्लो वर्नाक्यूलर श्रीर वर्नाक्यूलर स्कूल, एक लड़िक्यों का स्कूल, १ राजपूत नोबस्स स्कूल, १ संस्कृत स्कूल, १ नौर्मल स्कूल श्रीर १ बिज़नैस क्लास था। इनके अलावा २४ ख़ानगी स्कूलों को भी राज्य से सहायता दी जाती थी। उस समय इस महकमे का सालाना खर्च ७६,६६८ प्यये था।

६. महाराजा सरदारसिंहजी के समय रेखेन लाइन में १३५ मील का विस्तार हुआ। इससे बहां की रेखेन लाइन की कुल लंबाई ५२५ मील हो गई। इसी में पीपाड़ से भावी तक की २० मील लंबी एक लाइट (कोटी) रेखें लाइन भी थी। उस समय तक जोधपुर की रेखें पर जोधपुर दरबार का १,४८,५४,६३० रूपया लग जुका था।

७. सरदार-समंद (ई० स० १८६६), ऐडवर्ड-समंद (ई० स० १६००) और हेमाबास (कार्य का प्रारम्भ)।

गए। राजकीय-म्युनिसिंपैलिटी की तरफ से नगर में पत्थर की सङ्कें बंधवा कर उन पर रौशंनी का प्रबन्ध किया गया। इस प्रकार प्रजा की सुविधा श्रीर राज्य की श्राय बढ़ाने के बहुत से उपयोगी काम हुए। इससे राज्य की वार्षिक-त्र्याय =0,७१,०१५ रुपये तक पहुँच गई श्रीर राज्य पर का सारा केंर्ज़ देदेने के बाद २,=१,६१,१३५ रुपया खजाने में जमा होगया।

इन महाराजा ने अपने पिता बड़े महाराजा जसवंतिसंहजी (द्वितीय) के स्मारक में जो संगमरमर का विशाल-भवन बनवाना प्रारम्भ किया था, उसमें २, ८, ६७ ६० रुपये लेंगे थे। आपने कलकत्ते के विक्टोरिया मेमोरियल के लिये एक लाख रुपये दिऐ थे और इसके अलावा उसके लिये जानेवाले मकराने के पत्थर (संगमरमर) पर की चुंगी भी माफ करदी थी। इसी प्रकार अजमेर के मेओ कॉलेज को एक लाख रुपये और 'ऐडवर्ड-मैमोरियल' को दस हजार रुपये दिए थे।

महाराजा सरदारसिंहजी सरल-स्वभाव, मधुर-भाषी, दयालु श्रौर आडम्बर-शून्य थे। इसी से प्रत्येक व्यक्ति आपके सामने पहुँच कर अपना कष्ट सुना सकता था। परन्तु कमी-कमी आपके मुंहलगे लोग आपकी सरल-प्रकृति और दयालुता का अनुचित फायदा उठाने से मी नहीं चूकते थे।

आपने वि० सं० १६५८ (ई० स० १६०१) में स्वास्थ्य-सुधार के लिये यूरोप की यात्रा की थी और वि० सं० १६६३ और १६६४ (ई० स० १६०६ और

सड़कों पर की साधारण रौशनी के मलावा नगर के ख़ास-ख़ास स्थानों पर 'क्रिट्सन लैंप' लगाए गए थे।

<sup>&#</sup>x27;टैलीफोन' का प्रचार भी जोधपुर में पहले पहल ग्रापके समय ही हुन्ना था।

२. भ्रापके समय रेख्वे के लिये साढे पश्चीस लाख रुपये माइसोर दरबार से श्रीर भ्रकाल पीड़ितों की सहायता के लिये इस्तीस लाख रुपये गवर्नमैट से कुर्ज लिए गए थे।

इ. ग्रापके समय जब भारत—गवर्नमैंट के पुरातत्व विभाग ने मारवाड़ की प्राचीन—राजधानी मंडोर के किलों भे खुदवाई शुरू की, तब उसका सारा खुर्च जोधपुर—दरबार की तरफ से दिया गया था। परंतु वहां पर किसी उपयोगी वस्तु के प्राप्त न होने से, ग्रान्त में बह खुदवाई बंद करदी गई।



महाराजा जसवन्तर्सिंहजी ( द्वितीय ) का स्मारक-भवन इस संगमरमर के भवन के बनवाने में २,८४,६७८ सप्ये लगे थे।

## महाराजा सरदारसिंहजी

१६०७) में गले में गांठे निकल आने से कईवार शल्य-चिकित्सा भी करवाई थीं।

श्रापकों घुइदौड़, सूत्र्यर के शिकार, पोलो श्रौर क्रिकैट का बड़ा शौक था, महाराजा साहब के इस शौक के कारण ही उस समय जोधपुर पोलो का घर कहाता था। एकवार श्रापने पूना में 'पोलो चैलैंज कप' भी जीता था। इसी प्रकार जोधपुर की 'क्रिकैट की टीम' ने भी कई खेलों में विजय प्राप्त की थी।

यहां के रिसाले ने चीन के युद्ध में गवर्नमैंट की अच्छी सहायता की थी। इसी से भारत-गवर्नमैंट ने उसे अपने कंडे पर "चाइना १२००" लिखने का सम्मान प्रदान कर चीन से छीनी हुई ४ तोपें मेट दी थीं'।

१. इसके लिये ग्राप को इन्दौर भी जाना पड़ा था।



३६ं. महाराजा सुमेरसिंहजी वि० सं० १६६८-१६७५ (ई० स० १६११-१६१८)



## महाराजा सुमेरसिंहजी

दौलतिसंहजी को देकर अपने जीतेजी ही उन्हें ईडर की गद्दी पर बिठा दिया और स्वयं जोधपुर आकर यहां के रीजैंट (अभिभावक) का पद प्रहेंगा किया।

ज्येष्ठ विद १२ (२५ मई) को भहाराजा सुमेरसिंहजी विद्याध्ययनार्थ इंगलैंड के लिये रवाना हुए। इस यात्रा में आपके साथ आपका निरीक्तक (गार्जियन) कैप्टिन् ए. डी. स्ट्रौंग ( A. D. Strong ) और ठाकुर धौंकलसिंह थे। आपका जहाज ज्येष्ठ विद १४ (२७ मई) को बंबई से रवाना हुआ था। उसी जहाज से महाराजा सर प्रतापसिंहजी भी, जो सम्राट्र जॉर्ज पंचम के ए. डी. सी. थे, उनके राज-तिलकोत्सव में सम्मिलित होने को इंगलैंड गए। यह उत्सव आषाढ विद ११ (२२ जून) को हुआ था। इसके समाप्त होने पर महाराजा सुमेरसिंहजी वहीं रहकर वैलिंग्टन कॉलेज में विद्याध्ययन करने लगे और महाराजा प्रतापसिंहजी सावन विद ३ (१४ जुलाई) को बंबई लौट आएँ। इसके बाद उन्होंने, वहीं से ईडर जाकर, सावन विद १० (२१ जुलाई) को, अपने दत्तक-पुत्र महाराजा दौलतसिंहजी का राज्यामिषेक किया। इस प्रकार वहां के कार्य से निपट कर आप तीसरे दिन जोधपुर चले आए और यहां के राज्य-प्रबन्ध का निरीक्तण करने लगे।

- (१) महाराजा प्रतापसिंहजी-रीजेंट श्रीर प्रैसीडैंट
- (२) महाराज ज़ालिमसिंहजी-सीनियर मैम्बर श्रीर वाइस प्रैसीडैंट
- (३) महाराज फ्तैसिंहजी-मिलिटरी-मैम्बर
- (४) रात्रो बहादुर मंगलसिंह ( पौकरन-ठाकुर )-पव्लिक वर्क्स मैंबर
- (५) मिस्टर जी. बी. गॉइडर ('G B Goyder) फ़ाइनैन्स-मैंबर
- (६) राच्यो बहादुर मुंशी हरनामदास-जुडीशल-मैंबर
- (७) परिडत श्यामनिहारी मिश्र रिवैन्यू-मैम्बर, ( लक्त्मरादास सपट सैक्रेटरी )
- २. वहीं पर ग्रॉक्सफ़ोर्ड यूनीवर्सिटी ने महाराजा प्रतापसिंहजी को डी. सी. एल. की (ग्रॉनररी) उपाधि से भूषित किया।
- ३. जोघपुर में भी इस ग्रवसर पर ख़ूब उत्सब मनाया गया श्रीर १०१ तोपों की सलामी दाग़ी गई। इसी ग्रवसर पर महाराजा प्रतापसिंहजी को जोधपुर-राज्य के रीजेंट रहने तक 'महाराजा बहादुर' की उपाधि श्रीर व्यक्तिगत रूप से १७ तोपों की सलामी की इज्ज़त दी गई।
- ४. ग्रापकी ग्रनुपस्थिति में ग्रापके कार्य की देख-भाल महाराज जालिमसिंहजी करते रहे थे।

१. यह पद ग्रापने वि० सं० १६६८ की जेष्ठ विद १० (ई० स० १६११ की २३ मई) को प्रहर्ण किया था। ग्रापकी ग्रध्यत्तता में जो 'रिजैसी काउंसिल' बनाई गई थी उसके मैंबरों (सभासदों) ग्रादि के नाम ग्रागे दिए जाते हैं।

पौष वदि ७ (१२ दिसम्बर) को सम्राट् जॉर्ज पंचम ने सम्राज्ञी के साथ दिक्की आकर वहां पर अपना राजतिलकोत्सव किया। उस समय भारत-गर्वनमेंट द्वारा बुलाए जाने के कारण महाराजा सुमेरसिंहजी भी, उस उत्सव में सम्मिलित होने को, यहां चले आए। दिक्की पहुँचने पर गर्वनमेंट की तरफ से आपका यथोचित सत्कार किया गर्या और फिर सम्राट् ने दरबार के समय के लिये आपको अपना 'पेज ऑफ, ऑनर' (सहचर) बनाया।

पौष विद १ (१४ दिसम्बर) को 'फ़ौजी-रिन्यू' के समय किशोरवयस्क-महाराजा धुमेरसिंहजी ने अपने 'इम्पीरियल-सर्विस-रिसाले' का संचालन इस ख़ूबी से किया कि देखने वाले दंग रह गए।

दिल्ली-दरबार से लौट कर कुछ दिन आप जोधपुर में रहे और फिर पौष सुदि १ (२१ दिसम्बर) को निद्याध्ययन के लिये इंगलैंड चले गेंए

१. इस ग्रवसर पर भी जोषपुर में बड़ा उत्सव मनाया गया। १०१ तोपों की सलामी दाग़ी गई, कुछ जागीरदारों की चढ़ी हुई 'चाकरी' का चौथा हिस्सा छोड़ दिया गया, ग्राम लोगों में निकलने वाले राज्य के कर्ज़ में से दो लाख रुपये माफ़ किए गए, जागीरदारों को ग्रपना कर्ज़ ग्रदा करने के लिये राज्य से कम सुद पर रुपया देने की घोषणा की गई, ग्रंथों, लंगड़ों श्रीर ग्रपाहिजों को ग्रन्न श्रीर वस्न दिए गए, ५० कैदी छोड़े गए, बहुत से कैदियों की सजाएं कम की गई श्रीर शहर श्रीर गांवों में समाएं कर शाही फ़रमान सुनाया गया।

इसी ग्रवसर पर महाराजा सुमेरसिंहजी को दिल्ली दरबार के सम्बन्ध का सोने का पदक, महा-राजा प्रतापसिंहजी को जी. सी. वी. ग्रो. का ख़िताब श्रीर सोने का पदक, १६ राजकर्मचारियों श्रीर सरदारों तथा २६ सैनिकों को चांदी के पदक, दो ग्रन्थ कर्मचारियों को ख़ास तमग़े श्रीर दो कर्मचारियों को पट्टियां (Clasps) मिलीं। इनके ग्रालावा बेड़े के ठाकुर शिवनाथसिंह को 'राग्रो बहादुर' का श्रीर परिडत श्यामबिहारी मिश्र को 'राय साहब' का ख़िताब मिला।

- २. पौष बिद २ (७ दिसम्बर) को महाराजा सुमेरसिंहजी सम्राट् से मिले और पौष विद ६ (११ दिसम्बर) को वायसराय ने ग्राकर मारवाड़-राज्य के ग्रामिभावक (रीजैंट) महाराजा प्रतापसिंहजी से मुलाकात की।
- ३. इस विषय में माननीय ( Hon' ble ) John Forteseu ने लिखा था "बादशाह के पास पहुँचते ही महाराजा सुमेरसिंहजी का घोड़ा भड़क गया। परन्तु ग्रापने सैनिक नियमानु-सार दृष्टि को सम्राट् की तरफ़ से विना हटाए ही उसे तत्काल काबू में कर ग्रापना उत्तरदायित्व पूर्ण किया।"
- ४. इस वार की यात्रा में ठाकुर धौंकलसिंह की एवज़ महाराज-कुमार गुमानसिंहजी ऋापके साथ थे। फागुन वदि ६ (ई० स० १६१२ की ८ फरवरी) को जोघपुर में महाराजा

वि० सं० ११६१ के आश्विन (ई० स० १११२ के अक्टोबर) में जोधपुर में 'चीफ़ कोर्ट' की स्थापना का प्रबन्ध किया गया और इसका पहला 'चीफ़ जज' मिस्टर ए. डी. सी. बारें (A. D. C. Barr), जो अमरावती से बुलवाया गया था, नियुक्त हुआ। इस प्रकार 'चीफ़ कोर्ट' की स्थापना होजाने से 'अपील' और 'तामील' के महकमें उठादिए गए। इसके बाद पौष (ई० स० १११३ की जनवरी) में अदालतों में वकालत करनेवाले वकीलों की परीच्याँ का प्रबन्ध किया गया।

माघ वदि १३ (३ फ़रवरी) को दरमंगा-नरेशें श्रौर पंडित मदनमोहन मालवीय, 'हिन्दू-यूनीवर्सिटी' के लिये चंदा जमा करने को, जोधपुर श्राए। इस पर जोधपुर-दरबार की तरफ से दो लाख रुपये नक्कदें श्रौर चौबीस हजार रुपये सालाना शिल्प-कला विज्ञान की शिल्वा (Hardinge Chair of Technology) के लिये देना निश्चित किया गया।

सुमेरसिंहजी के नाम पर 'सुमेर-पुष्टिकर-स्कूल' की स्थापना की गई। उस समय महाराजा साहब के इंगलैंड में होने से उसका उद्घाटन राज्य के रीजैंट महाराजा प्रतापसिंहजी ने किया।

- १. वि० सं० १६६६ की वैत्र सुदि १४ (ई० स० १६१२ की ३१ मार्च ) को मुंशी इरनामदास वापस लीट गया।
- २. यह ग्रमरावती में 'सैशन जज था', श्रीर गवर्नमेंट से मांग कर जोधपुर में नियत किया गया था। कुछ दिन बाद ही यह काउंसिल का विशिष्ट (additional) मैंबर मी बनादिया गया।

'चीक कोर्ट' के ग्रन्य दो जर्जों के स्थान पर रीयां-ठाकुर विजैसिंह ग्रौर लक्ष्मग्रादास सपट नियुक्त किए गए । बाबू उमरावसिंह काउंसिल का सैक्रेटरी बनाया गया ।

- ३. प्रथम श्रेग्णी में पास होनेवाले वकीलों को मारवाड़-राज्य की प्रत्येक ग्रदालत में ग्रीर द्वितीय श्रेग्णी में पास होने वालों को चीफ़ कोर्ट के सिवा ग्रान्य ग्रदालतों में वकालत करने का ग्रिथकार दिया गया; तथा उनका मेहनताना भी तय कर दिया गया। हािकमों के काम की देख भाल के लिये ४ सुपरिन्टेन्डेन्ट नियत किए गए श्रीर न्याय-विभाग के प्रत्येक ग्रिथकारी के ग्रिथकार तय कर दिए गए। इसी प्रकार 'मारवाड़-पीनलकोडं' ग्रादि की रचना का प्रवन्ध भी किया गया। इसी वर्ष समाट् के जनम दिन पर ठाकुर गुमानसिंह खीची को 'राग्रो बहादुर' की श्रीर (जोधपुर रेन्वे के) बाबू छोटमल रावत को 'राय साहब' की उपाधियां मिलीं।
- ४. ग्रापका नाम रावग्रेश्वरजी था।
- ५. इसके ग्रानावा जनता ने भी इस काम में चन्दे से ग्राच्छी सहायता दी थी।

इस वर्ष के ग्राश्विन (ई० स० १६१२ के ग्रक्टोबर) में किशनगढ़-नरेश, मँगसिर (दिसम्बर) में बीकानेर-नरेश, माघ (फरवरी १६१३) में सैलाना-नरेश श्रीर जयसलमेर-नरेशों ने जोधपुर ग्राकर दरबार का ग्रातिथ्य स्वीकार किया।

मिस्टर गॉइडर (G. B. Goyder) के गवर्नमेंट की नौकरी पर लौट जाने के कारण, वि० सं० ११७० के आषाड (ई० स० १११३ की जुलाई) में, मेजर एस. बी. ए. पैटर्सन (S. B. A. Patterson) 'फ़ाइनैंस मैंबर' नियुक्त हुआ।

पहले केवल जागीरदारों से ही 'हुक्मनामां ' लिया जाता था, परन्तु ऋब से महाराजा-रीजेंट (सर प्रतापसिंहजी) की त्र्याज्ञा से राज-कर्मचारियों से भी (जिन्हें राज्य से गाँव मिले हुए थे) वह लिया जाने लगा।

पौष सुदि १४ (ई० स० १६१४ की ११ जनवेरी) को महाराजा सुमेरसिंहजी इंगलैंड से लौट आए, और यहां पर राज्य-कार्य का अनुभव प्राप्त करने लगे। आप जिस समय वैलिंग्टन कॉलिज में विद्याम्यास करते थे, उस समय स्वयं सम्राट् भी आपकी उन्नति में विशेष अनुराग प्रदर्शित करते रहते थे।

माघ विद ६ (१७ जनवरी) को महाराजा साहब की साल-गिरह के उपलच्य में नमक पर का कर आधाँ करिदया, फ़ौजदारी मुक्तइमों की बारह वर्ष से ऊपर की बकार्यों माफ करदी गई और राजपूतों के सिवा अन्य जातियों पर से मृतक के पीछे बृहद्भोज (मौसर) आदि करने की मनाई उठादी गई।

माघ सुदि १२ (७ फरवरी) को उस समय का वायसराय लॉर्ड हार्डिंज जोधपुर श्राया। इस पर दरबार की तरफ से उसका यथोचित सत्कार किया गया। द्सरे दिन वायसराय के हाथ से, जोधपुर से तीन कोस पश्चिम चौपासनी नामक स्थान में बने, नए 'राजपूत-हाई स्कूलें' का उद्घाटन करवाया गया। तीसरे दिन स्वयं महा-राजा सुमेरसिंहजी की श्राधनायकता में सरदार-रिसाले की क्षवायद हुई। इस श्रवसर पर की महाराजा की फुर्ती श्रीर कुशलता को देख वायसराय ने बड़ी प्रसन्नता प्रकट की।

१. किसी जागीरदार के मरने पर जब उसका उत्तराधिक:री जागीर का मालिक होता है, तब उसकी जागीर की एक वर्ष की म्राय राज्य मे ली जाती है। इसी को 'हुक्मनामा' कहते हैं।

२. श्रंगरेज़ों के इसी नव-वर्ष के ग्रवसर पर गोराउ-ठाकुर धौंकलसिंह को 'राग्रो बहादुर' की उपाधि मिली।

३. पहले नमक पर दो रुपये फी मन कर लगता था।

४. यह रक्म १,२८,२३७ रुपये की थी।

५. इस स्कूल के बनाने में साढ़े चार लाख से ग्राधिक रुपये लगे थे ग्रीर इसका पहला प्रिंसिपल ग्रार० बी० वॉनवर्ट (R. B. Van Wart) नियत किया गया था।

वि० सं० १६७१ की वैशाख सुदि ६ (४ मई) को गरमी की अधिकता के कारगा महाराजा सुमेरसिंहजी आबू चले गए।

इसी वर्ष की श्रावण सुदि १४ (ई० स० १६१४ की ४ अगस्त) को जैसे ही जर्मनी और इंगलैंड के बीच युद्ध छिड़ने की सूचना मिली, वैसे ही नवयुवक महाराजा सुमेरिसंहजी और उनके पितामह (महाराजा जसवंतिसंहजी के भाता) वृद्ध महाराजा प्रतापिसंहजी ने, जोधपुर के रिसाले को साथ लेकर, युद्धस्थल में जाने और ब्रिटिश-गर्वनमेंट की सहायता करने की इच्छा प्रकट की। इसके बाद गर्वनमेंट की स्वीकृति आजाने पर भादों विद १ (१५ अगस्त) को जोधपुर में एक दरबार किया गया। इसमें राज्य के सरदार, मुत्सदी और कर्मचारी आदि सब ही उपस्थित हुए और इसके प्रधान का आसन स्वयं महाराजा साहब ने प्रहण किया। इसी समय राज्य की तरफ से युद्ध-पीड़ितों की सहायता के लिये एक लाख रुपये दिए जाने की घोषणा की गई और अन्य लोगों से सहायता का चंदा एकत्रित करने के लिये एक 'कमेटी' बनाई गई। जिस समय लोगों को अपने नवयुवक-महाराजा और उनके वृद्ध-पितामह के युद्ध-स्थल में जाने की सूचना मिली, उस समय वे प्रेम से विह्वल हो गए।

भादों सुदि १,१० श्रीर ११ (२१,३० श्रीर ३१ श्रगस्त) को, खास (स्पेशल) ट्रेनों द्वारा, सरदार-रिसाला युद्ध के लिये रवाना हुश्रा श्रीर श्राश्चिन विद = (१२ सितंबर) को महाराजा सुमेरसिंहजी श्रीर महाराजा प्रतापसिंहजी भी रणाचेत्र में सम्मिलित होने के लिये चल पड़ें । इसके बाद लंदन पहुँचने पर श्राप दोनों सम्राट् जॉर्ज पंचम से मिले। सम्राट् ने नव-युवक महाराजा सुमेरसिंहजी की वीरता श्रीर उत्साह से प्रसन्न

१. इंग्लैंड से लीटने पर महाराजा सुमेरसिंहजी का विचार सैनिक-शिद्धा प्राप्ति के लिये देहरा-दून जाकर 'कैडिट-कोर' में सम्मिलित होने का था, परंतु इस यूरोपीय महायुद्ध के छिड़ जाने से वह विचार स्थगित करना पड़ा।

२. महाराजा प्रतापसिंहजी के युद्धस्थल मे चले जाने से यहां की 'रीजैंसी काउंसिल' के प्रध्यच का कार्य पश्चिमी राजपूताने की रियासतों के रैज़ीडैंट कर्नल सी. जे. विंढम ( C. J. Windham ) को सौंपा गया।

इस वर्ष 'रीजैंसी काउंसिल' ने 'गांवाई खतों' ( सारे गांव वालों पर लागू होने वाले कर्ज़ के दस्तावेज़ों ) की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया।

इस यात्रा में बेड़ा-कुंवर पृथ्वीसिंह, खीची गुमानसिंह, जोधा घौंकलसिंह ग्रीर ठाकुर दलपतिसंह (देवली) महाराजा साहब के साथ थे।

हो, कार्तिक वदि ११ (१५ अन्टोबर) को, आपको ब्रिटिश-भारत की सेना का आनररी (अवैतनिक) तैफ्टिनैंट नियत कियाँ।

पहले जागीरदार और कारतकार लोग रुपये की आवरयकता होने पर जमीन गिरवी (भोगलोंवे) रख कर कर्ज़ लेलिया करते थे। परन्तु बाद में एक मुरत रुपया जमा न कर सकने के कारण अक्सर उनके लिये उस जमीन का छुड़वाना असंभव हो जाता था। यह देख कर राज्य ने इस प्रथा की जांच के लिये एक कमेटी नियत करदी । इसने जांच करने के बाद पुराने लेन-देन का फैसला करदिया और आगे के लिये इस प्रथा को उठाकर ऐसे कर्ज़ की अवधि निश्चित कर्रदी । इससे नियत समय के बाद, विना रुपया लौटाए ही, ऐसी जमीन अपने असली अधिकारी के अधिकार में चली जाने लंगी।

वि० सं० १६७२ की ज्येष्ठ सुदि ५ (ई० स० १६१५ की १७ जून) को, करीव ६ मास के बाद, महाराजा सुमेरसिंहजी युद्धस्थल से लौट कर बम्बई

- १. फ्रांस के युद्धस्थल में प्रदर्शित ग्रापके उत्साह को देख, वि० मं० १६७१ के माघ (ई० स० १६१५ की जनवरी) में ग्राप तीसरे स्किनर्स रिसाले के ग्रवैतनिक ग्रफ्सर बना दिए गए। इसी ग्रंगरेज़ी वर्ष (१६१४) के ग्रारंभ में रियां-ठाकुर विजैसिंह को 'राग्रो बहादुर' की उपाधि मिली।
- २. भोगलावे में रुपया देनेवाला विना किसी एवजाने के गिरवी रक्खे हुए मकान या जमीन की ग्रामदनी का उपमोग करता है, ग्रोर कर्ज़दार रुपयों का सूद नहीं देता। रहन रक्खी हुई वस्तु का किराया या लगान ही सूद का एवजाना सममा जाता है :
- ३. कर्ज देनेवाले के पास ग्रसली रुपये से दुगना रुपया पहुँच जाने पर ज़मीन पर से उसका ग्राधिकार उठा दिए जाने का नियम बनाकर फ़ैसला कर दिया।
- ४. ऐसे लेन-देन की अवधि अधिक से अधिक २४ वर्ष की करदी गई। इससे कर्ज़ देनेवाले के नियत समय तक ज़मीन की आय का उपभोग कर लेने पर विना अन्य किसी एवज़ाने के ही वह ज़मीन असली अधिकारी के अधिकार में जाने लगी।
- ५. इन्हीं दिनों काउंसिल के रिवेन्यू-मैंबर पं० श्यामविहारी मिश्र ने १०० रुपये भर के सेर के स्थान में ८० रुपये भर का सेर जारी कर सारे मारवाड़ में एकसा तोल प्रचिलत करने का ग्रायोजन किया, परंतु जोधपुर की जनता के विरोध करने के कारण यह विचार स्थिगित करना पड़ा । इसीसे इस समय भी मारवाड़ के भिन्न-भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न मान के सेर प्रचिलत हैं ग्रीर शायद इनसे गांवों के ग्रपढ़ किसानों को ग्रासुविधा भी होती है ।

पहुँचें। उस समय वहां के मारवाड़ी-समाज ने आपके स्वागत में उत्सव करने की अनुमित मांगी। परन्तु आपने, दिखावा पसन्द न होने के कारण, यह बात अस्वीकार करदी। इसके बाद तीसरे दिन आप बम्बई से खाना होकर आबू आएँ और वहां से शिमले होकर दुबारा आबू होते हुए, आवणा बिद ३ (२६ जुलाई) को, जोधपुर पहुँचें। इसके बाद भादों सुदि = (१६ सितम्बर) को आप हवा बदलने के लिये मुसूरी गए और काँर (आश्वन) सुदि ६ (१४ अक्टोबर) को लौट कर जोधपुर आ गए।

वि० सं० १६७२ की आश्विन विद = (ई० स० १६१५ की १ अक्टोबर) को जोधपुर में अजायबघर के साथ ही एक सार्वजनिक पुस्तकालय (लाइबेरी) की स्थापना की गईं

- 9. ज्येष्ठ सुदि १४ (२६ जून) कोकर्नल सी. जे. विंदम सी. ग्राइ. ई. बनाया गया। भादों वदि ३ (२७ ग्रगस्त) को राज्य की तरफ से पौकरन-कॅंबर चैनसिंह को, मारवाड़ के सरदारों में पहला एम. ए., एल एल. बी. होने के कारण, सुवर्ण का पदक दिया गया।
- २. इस युद्ध मे टर्की ने जर्मनी का साथ दिया था। इसलिये युद्ध में पकड़े गए कुछ तुर्क-क़ैदी जोधपुर भेज दिए गए। यहां पर वे कुछ दिनों तक तो सैंट्रल—जेल में ही रक्खे गए, परंतु बाद में उनके लिये मारवाड़-राज्य के सुमेरपुर नामक गांव मे स्थान तैयार किया गया और वहां के निवासियों को १,५७,०७६ रुपयों का हरजाना देकर पास ही के ऊंदरी गांव में बसाया गया!

यह सुमेरपुर वि॰ सं॰ १६६८ की चैत्र वि६ १२ (ई॰ स॰ १६१२ की १५ मार्च) को, मारवाड़ श्रीर सिरोही राज्यों की सीमा पर के ऊंदरी गांव के निकट, बसाया गया था। उस समय सिरोही-राज्य के कुछ प्रजाजन वहां के नरेश से नाराज़ होकर मारवाड़ में बसने की ग्राज्ञा चाहते थे। यद्यिप ग्रन्त में सिरोही के महाराव ने उनमें से ग्रिषकांश को सममा-बुम्माकर ग्रपने राज्य में ही रख लिया, तथापि कुछ मुखिया लोग श्रीर बहुत से कुषक ग्रादि आकर सुमेरपुर में बस गए। परंतु कुछ दिन बाद तुर्क-कैदियों के वहां पर रक्खे जाने से उन लोगों को भी वह स्थान खाली कर लौट जाना पड़ा। यद्यपि इससे राज्य की बड़ी हानि हुई, तथापि सम्राट् की सहायता का विचार कर महाराजा ने इसकी कुछ भी परवाह न की।

- ३. भादों सुदि ३ (१२ सितम्बर) को दरबार की तरफ से 'सुमेर-पुष्टिकर-स्कूल' की सहा-यता के लिये सात हज़ार रुपये दिए गए।
- ४. ग्रगले वर्ष इसका नाम बदला जाकर महाराजा सुमेरसिंहजी के नाम पर 'सुमेर पब्लिक लाइबेरी' कर दिया गया। पहले जोषपुर का ग्रजायबघर 'इंडस्ट्रियल म्यूजियम' कहाता था। ई० स० १६१६ में भारत-गर्वनमेंट ने इसे स्वीकृत ग्रजायबघरों की सूची में सम्मिलित करिलया। इसके बाद ग्रगले वर्ष इसका नाम बदला जाकर स्वर्गवासी महाराजा सरदार सिंहजी के नाम पर 'सरदार म्यूजियम' रक्खा गया।

इन्हीं दिनों (कार्तिक बदि २=२५ अक्टोबर को) महाराजा प्रतापसिंहजी भी युद्धस्थल से लौट कर कुछ दिन के लिये जोधपुर चले आए।

मँगसिर सुदि १ (७ दिसम्बर) को महाराजा सुमेरसिंहजी, विवाह करने के लिये, जामनगर गए। वहीं पर मँगसिर सुदि २ (१ दिसम्बर को आपका विवाह वहां के जाम (नरेश) रगाजीतसिंहजी की बहन से हुआं। इसके बाद फागुन विद ८ (ई० स० १११६ की २६ फरवरी) को लॉर्ड हीर्डिंज ने जोधपुर आकर राज्य का पूर्ण-अधिकार महाराजा सुमेरसिंहजी को सौंप दिया। इस पर महाराजा साहब ने 'रीजैंसी काउंसिल' के स्थान पर 'स्टेट काउंसिल' की स्थापना की, और 'रीजैंसी काउंसिल' के मैंबँरों को ही उसका मैंबर बना दिया। परंतु इसके साथ ही यह आज्ञा भी जारी कर दी कि वे लोग प्रत्येक मामले को, अपनी राय के साथ, महाराजा साहब की मंजूरी के लिये मेजते रहें और महाराजा प्रतापसिंहजी, लोट कर युद्ध में जाने तक, इन मामलों पर महाराजा साहब की तरफ से अन्तिम आज्ञा देते रहें। इसके बाद

- १. उस समय यूरोपीय महा-समर के होने से विवाह के समय विशेष उत्सव नहीं मनाया गया था, इसीसे मँगसिर सुदि ७ (१३ दिसम्बर) को बरात लीट कर जोधपुर चली ग्राई।
- वि॰ सं॰ १६७३ की ग्राश्विन विद ६ (ई० स० १६१६ की २० सितम्बर) को इस महारानी ( जांडेजीजी ) के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुग्रा।
  - २. माघ सुदि १ (४ फरवरी) को लॉर्ड हार्डिज ने काशी में हिन्दू-विश्वविद्यालय (Hindu University) के भवन की नींव रक्खी। उस समय महाराजा सुमेरसिंहजी श्रीर महाराजा प्रतापसिंहजी भी वहां जाकर उस उत्सव में सम्मिलित हुए।
  - ३. इस म्रवसर पर नगर-वासियों ने रात्रि में भ्रपने-ग्रपने घरों पर रौशनी कर भ्रपना हर्ष प्रकट किया।
  - ४. पौष विद ११ (ई० स० १६१६ की १ जनवरी ) को पिएडत श्यामिबहारी मिश्र को 'राय बहादुर' की उपाधि मिली।
  - प्. श्राषाढ सुदि ३ (३ जुनाई) को महाराज जािलमिंहिं जी ने ग्रापने कार्य से छुट्टी लेली। इस पर सावन सुदि २ (१ ग्राम्त) से कांडिंसल के वाइस प्रेसीडेंट, सीनियर मैंबर, मिलिटरी मैंबर श्रीर पी डब्ल्यू डी. मैंबर के पद उठा दिए गए। सैनिक विभाग का काम पहले महाराजा साहब के मिलिटरी सेकेटरी कैप्टिन जी. ग्राइ. जी. हैन्सन (G.I.G Hanson) के जिम्मे हुग्रा श्रीर उसके जाने के बाद रोइट-ठाकुर दलपतसिंह महाराजा का मिलिटरी सेकेटरी बनाया गया। पी. डब्ल्यू. डी. मैम्बर का काम 'फाइनैंस मैंबर' मेजर पैटर्सन (S.B. Patterson) को सौंपा गया। इसी प्रकार 'चीफ़ जज' ए. डी. सी. बार (A.D. C. Barr) के चैत्र विदे १३ (३१ मार्च) को छुट्टी पर जाने, श्रीर बाद में गवर्नमैंट की सेवा में लौट जाने से वह कार्य जल्मगादास सपट को दिया गया।

## महाराजा सुमेरसिंहजी

जब, चैत्र विद १३ (३१ मार्च) को, महाराजा प्रतापसिंहजी फिर युद्ध में सिम्मिलित होने को चले गए, तब वि॰ सं॰ १६७३ की ज्येष्ठ विद १ (२५ मई) को जामनगैर का खान बहादुर महरबानजी पेस्टनजी मुसाहिब आला बनाया गया।

कार्तिक सुदि १ (२७ अन्टोबर) को महाराजा सुमेरसिंहजी नरेन्द्र-मएडल की सभा (Chiefs' Conference) में भाग लेने को दिल्ली गएँ।

- १. ई० स १६१६ के मार्च में ईडर-नरेश श्रीर जुलाई में किशनगढ़-नरेश जोधपुर ग्राए। इसी वर्ष के मार्च में जोधपुर नरेश स्वयं शिकार के लिये जामनगर गए, परन्तु वहां पर ग्रापकी तबीग्रत ख़राब होजाने श्रीर माजी हाडीजी साहवा का स्वर्गवास होजाने से ग्राप ज्येष्ठ विद ८ (२४ मई) को वापस लौटे। महाराजा साहब के साथ ग्रापनी बहन का विवाह-सम्बन्ध होने के कारण जाम साहब भी बहुषा जोधपुर ग्राते रहते थे।
- २. माघ विदि ६ (ई० स० १६१७ की १४ जनवरी) को महाराजा सुमेरसिंहजी ने, ग्रपनी वर्ष गांठ के उत्सव पर, इसे पैर में पहनने को सोना, हाथ का कुरब श्रीर हाथी सरोपाव दिया।
- ३. वि० सं० १६७३ की कार्तिक विद ६ (ई० स० १६१६ की १७ ग्राक्टोबर) को महाराजा माहब जामनगर गए श्रीर कार्तिक विद १२ (२३ ग्राक्टोबर) को वहां से लीट कर जाम साहब के साथ जोधपुर ग्राए। उपर्युक्त दिल्ली यात्रा में भी जाम साहब ग्रापके साथ थे। वहां से ग्राप (महाराजा साहब) बंबई होते हुए मँगस्तिर विद १ (१० नवम्बर) को जोधपुर पहुँचे। मँगसिर सुदि ७ (१ दिसंबर) को ग्राप एक मास के लिये फिर बंबई गए श्रीर पीष सुदि १० (ई० स० १६१७ की ३ जनवरी) को वहां से लीट कर ग्रापनी राजधानी में ग्राए।

माघ सुदि १० (१ फ़रवरी) को ग्राप महारानी साहबा के साथ जामनगर श्रीर बंबई गए श्रीर फ़ागुन सुदि १३ (६ मार्च) को वहां से लीट कर ग्राए।

वि० सं० १९७४ की वैशाख सुदि ६ ( २७ अप्रेल ) को आप ३ दिन के लिये आबू गए थे। कार्तिक वदि ११ ( १० नवम्बर ) को आपने उस समय के बंबई के गवर्नर लॉर्ड विलिंग्डन ( Lord Willingdon ) से मारवाड़ जंकशन पर मुलाकात की।

उपर्युक्त दिल्ली यात्रा के समय के सिवा पौष सुदि १३ (ई० स० १६१७ की ६ जनवरी) श्रीर चैत्र विद ४ (१२ मार्च) को भी जाम साहब जोधपुर ग्राए थे। इसी प्रकार वि० सं० १६७४ की ज्येष्ठ सुदि ११ (१ जून) को ग्रालवर-नरेश ने ग्राकर महाराजा का ग्रातिथ्य स्वीकार किया।

वि० सं० १६७३ की पौष सुदि ८ (ई० स० १६१७ की १ जनवरी) को शाह किशनजाल को 'राय साहब' की उपाधि मिली।

वि० सं० १६७३ की माघ वदि ७ (ई० स० १६१७ की १५ जनवरी ) को नगर में बिजली के कारख़ाने का उद्घाटन किया गया।

वि० सं० १६७४ की पौष विद ४ (ई० स० १६१८ की १ जनवरी) को गवर्नमेंट ने महाराजा साहब की युद्ध में दी हुई सहायताओं के उपलक्त में आपको के० बी० ई० की उपाधि से भूषित किया।

फाल्गुन (मार्च) में दीवान बहादुर तिवाड़ी छुज्जराम 'मुसाहिब-आला' बनाया गया। इस वर्ष वर्षा की अधिकता के कारण नगर और गांवों में प्लेग फैल गया। परंतु नये दीवान ने महाराजा की आज्ञा से शहर के बाहर के सरकारी मकानात खुलवा कर नगर-वासियों के लिये रहने का सुभीता कर दिया। इसी प्रकार नियत-भाव से नाज बेचने के लिये दूकानें खुलवा कर नगर में होने वाली महागाई दूर की गई और सरकारी रिसाले को नगर में गरत लगाने की आज्ञा देकर निर्जन- घरों की रज्ञा का प्रबन्ध किया गया। प्लेग के शान्त होते ही नगर में युद्ध-ज्वर

वि० सं० १६७४ की ग्राश्विन विद ३० (ई० स० १६१७ की १६ ग्रक्टोबर) को टौंक-नवाब के पुत्र साहबज़ादा फुर्रुख्मोहम्मद ग्रातीख़ाँ जोधपुर ग्राए श्रीर करीब २७ दिन यहां रहे।

१. पौष सुदि १० (ई॰ स० १६१७ की ३ जनवरी ) को 'सरदार-इन्फ्रेंट्री' के 'कमांडिंग ऋॉफ़ीसर' महाराज रत्नसिंहजी का स्वर्गवास होगया।

वि॰ सं॰ १६७४ की वैशाख विद ७ (१४ ग्राप्रेज) को मेजर पैटर्सन (फ़ाइनैंस मैंबर) श्रीर ज्येष्ठ विद ६ (१५ मई) को पं॰ श्यामिवहारी मिश्र (रेवैन्यू मैंबर) लौट कर गवनमैंट की सेवा में चले गए।

२. महाराजा सुमेरसिंइजी ने वि० सं० १६७४ की मँगसिर विद ३० (ई० स० १६१७ की १४ दिसम्बर) श्रीर माघ सुदि ८ (ई० स० १६१८ की १८ फ़रवरी) को कलकत्ते की, माघ बदि ७ (ई॰ स० १६१८ की ३ फ़रवरी) को दिल्ली की, माघ विद ३० (११ फ़रवरी) को उमरकोट की, फागुन सुदि ३ (१५ मार्च) को उटकमंड की श्रीर वि॰ सं० १६७५ की मादों बिद ११ (१ सितम्बर) को पूना की यात्रा की ।

वि॰ सं० १६७५ की ज्येष्ठ विद ६ (ई॰ स॰ १६१८ की ३ जून) को सम्राट्र की साल-गिरह पर बाबू देवीदयाल (सुगरिन्टैंडैंट-म्राबकारी), बाबू शंकरलाल (सैक्रेटरी-जोधपुर इंपीरियल-लांसर्स) श्रीर के. मंजुनाथ मटजी (सुपरिंटैंडैंट-कस्टम्स) को 'राय साहब' की उपाधियां मिलीं।

३. वि॰ सं॰ १६७४ की फागुन विद ५ (ई॰ स० १६१८ की ३ मार्च) को महरवानजी पेस्टनजी लौट कर जामनगर चला गया। इस ग्रवसर पर उसको हाथी सरोपाव श्रीर पांच हज़ार रुपये इनाम के तौर पर दिए गए।

## महाराजा सुमेरसिंहजी

(इन्फ्लुऐंजा) का प्रकोप हो गया। परन्तु शीघ्र ही दरबार की तरफ़ से एक 'रिलीफ़ कमेटी' बनादी जाने से गरीब लोगों को हर-तरह का सुभीता हो गया। यह कमेटी गरीब बीमारों के लिये दवा के साथ ही खाने-पीने का प्रबन्ध भी कर देती थी।

वि० सं० ११७५ की वैशाख सुदि १३ (ई० स० १११ म् की २३ मई) को महाराजा सुमेरसिंहजी का दूसरा विवाह, सोहिन्तरा (पचपदरा परगने) के चौहान-ठाकुर के छोटे भाई, सूरजमल की कन्या से हुआ। इसके उपलच्य में राज्य-कमेचारियों और प्रतिष्ठित नगर-वासियों को निमंत्रित कर बड़ा भोज और जलसा किया गया।

इन दिनों जोधपुर का सरदार-रिसाला, मिस्न (  $E_{gypt}$ ) के रग्गस्थल में, तुर्कों से लड़ रहा था । वहीं पर वि० सं ११७५ के श्राश्विन (सितंबर) में, हैफा के युद्ध में उक्क रिसाले का मेजर देवली-ठाकुर दलपतिसंह सम्मुख रग्ग में मारा गर्यों।

१. वि० सं० १६७४ की फागुन सुदि ३ (ई० स० १६१८ की १५ मार्च ) को जिस समय जोधपुर का रिसाला पश्चिमी युद्ध चेत्र से मिस्र (Egypt) मेजा गया, उस समय स्वयं सम्राट्ने उसके पश्चिमी युद्ध चेत्र में किए कार्यों की प्रशंसा की थी।

वि० सं० १६७४ की चैत्र वि६ २ (२६ मार्च) को यह रिसाला मिस्र पहुँचा श्रीर वि० सं० १६७५ की ग्राघाट सुदि ६ (ई० स० १६१८ की १४ जुलाई) को इसने जॉर्डन की घाटी (Jordan Valley) के हमले में भाग लेकर शत्रु को ख़ूब च्रतिग्रस्त किया।

इसके बाद वि॰ सं॰ १६७५ की ग्राश्विन विद ३ (ई॰ स॰ १६१८ की २३ सितम्बर) को इस रिसाले ने किलेबंदी से सुरिच्चित हैफा नगर पर धावा कर उस पर ग्राधिकार कर लिया। यद्यपि उक्त स्थान पर नगर श्रीर रिसाले के बीच नदी की बाधा थी श्रीर शत्रु ग्रपने सुदृढ़ मोरचों में बैठ मीषया गोलावृष्टि कर रहा था, तथापि रिसाले के वीरों ने इन विश्व-बाधार्ग्रों को नष्ट कर ग्रपने मालों से बहुत से तुकों को मार डाला श्रीर ७०० तुर्क सिपाहियों को क़ैद कर लिया। इसी धावे में उपर्युक्त मेजर ठाकुर दलपतसिंह M. C. वीरता से जढ़ कर मारा गया था।

कार्तिक विद ७ (ई॰ स॰ १९१८ की २६ ग्रक्टोबर) को इस रिसाले ने ग्रलप्पी (Aleppo) के उत्तर-पश्चिम वाले धावे में भी भाग लिया।

युद्ध में प्रदर्शित वीरता के कारण इस रिसाले के वीरों को ६३ पदक ग्रादि मिले थे। इनके ग्रालावा इस रिसाले के ग्रानेक ग्राफ्सरों के नाम सैनिक-खरीतों (despatches) में भी उड़त किए गए थे।

महाराजा प्रतापसिंहजी की वीरता से प्रसन्न होकर फ़ांस के प्रैसीडैंट ने ग्रापको 'लीजियन डी' भ्रॉनर ग्रांड ग्रॉफ्निसर, (Legion d'honneur grand officer) का और मिख (Egypt) के सुजतान ने प्रथम श्रेग्री का 'ग्रांड कॉर्डन ग्रॉफ्न दि ग्रॉर्डर ग्रॉफ्न दि नाइल' (Grand Cordon of the order of the vile) का ख़िताब दिया था।

वि० सं० १६७५ की आश्विन विद १४ (ई० स० १६१ क्री ३ अक्टोबर) को, २१ वर्ष की अवस्था में ही, इन्फ़्लुऐंजा की बीमारी से, महाराजा सुमेरसिंहजी का स्वर्गवास हो गर्या।

इसी प्रकार गवर्नमैंट ने भी ग्रापको जी. सी. बी. श्रीर 'लैफ्टिनैंट जनरल' के पदों से भूषित किया था।

इसी समय मिस्र के सुलतान ने महाराजा सुमेरसिंहजी को भी इसी ( ग्रांड कॉर्डन ग्रॉाफ़ दि ग्रॉंडर ग्रॉफ़ दि नाइल ) की उपाधि से सम्मानित किया ।

महाराजा सुमेरसिंहजी ने, इस युद्ध में सहायता देने के लिये गवर्नमेंट से इनफ़ैंटरी की एक विशिष्ट 'बटेलियन' (Battalion of Indian Infantry) तैयार करने की आज्ञा मांगी थी और वि० सं० १६७५ की आपाद विद १३ (ई० स० १६१८ की ६ जुलाई) को भारत-गवर्नमेंट की आज्ञा मिल जाने पर सिपाहियों की भरती भी प्रारम्भ करदी थी। परंतु कार्तिक सुदि ६ (१२ नवम्बर) को युद्ध स्थगित (Armistic) हो जाने से यह काम रोक दिया गया।

उस समय भारतवर्ष के वायसराय की प्रार्थना पर, 'सेंट जॉन ऐं बुलैंस' श्रीर 'रैडक्रॉस सोसाइटी' की मदद के लिये जोधपुर मे, वि० सं० १६७४ की मँगसिर वदि ११, १२ श्रीर १३ (ई० स० १६१७ की १०, ११ श्रीर १२ दिसम्बर) को 'श्रॉवर हे' का उत्सव (Our day fete) किया गया। इसमें खेल श्रीर तमाशों का प्रबन्ध था श्रीर इससे ४८,७८५ स्पयों की ग्राय हुई थी। इसके ग्रालावा जोधपुर-दरबार की तरफ से भी उन 'सोसाइटियों' की सहायता के लिये एक लाख स्पये दिए गए। इसी प्रकार वि० सं० १६७४ की द्वितीय भादों सुदि १५ (ई० स० १६१७ की ३० सितम्बर) तक जोधपुर-दरबार की तरफ से युद्ध से सम्बन्ध रखने वाले ग्रन्य ग्रानेक चन्दों मे भी कुल मिलाकर ८,५१,०६८ स्पये दिए गए। इसके साथ ही जोधपुर-दरबार ने ग्रापना रेखे का कारख़ाना भी गोले बनाने के लिये खोल दिया था श्रीर यहां पर तेरह पाउंड वाले ३५४ गोले बनाए गए थे।

१. भादों विद ११ (१ सितम्बर) को महाराजा साहब पोलो के लिये पूना गए, परन्तु वहां पर तबीग्रत ख़राब होजाने से, भादों सुदि ११ (१६ सितम्बर) को, ग्राप जोधपुर लौट ग्राए। यहां पर शीघ ही शिमला, ग्रजमेर, बंबई श्रीर कराची के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध डाक्टरों को बुलवा कर ग्रापकी चिकित्सा का प्रबन्ध किया गया। परन्तु रोगने दोनों पुक्छसों में फैलकर डबल निमोनिया (double pneumonia) का रूप धारण करितया।

न्नापके ग्रसमय-स्वर्गवास पर जामनगर, उदयपुर श्रीर किशनगढ़ के नरेशों ने स्वयं यहां ग्राकर श्रीर ग्वालियर, वृंदी, सीकर श्रीर नरसिंहगढ़ के राजाग्रों ने ग्रपने प्रतिनिधि भेज कर ग्रपना हार्दिक-शोक प्रकट किया।

महाराजा सुमेरसिंहजी नवयुवक होने पर भी वीर, निर्भीक, प्रभावशाली श्रीर विचन्नग नरेश थे । प्रजा पर त्र्यापकी विशेष कृपा रहती थी । छोटी त्र्यवस्था में ही शिक्ता के तिये इंगलैंड चले जाने और यूरोपीय महासमर में भाग लेने के कारण आप पाश्चात्य जगत से पूर्ण परिचित थे। इसी से ब्रिटिश-अधिकारियों से मिलने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करते थे। त्रापके राज्य-समय जोधपुर की त्रीर भी उन्नति हुई। नगर में बिजली का सरकारी कारखाना ख़ुलजाने श्रीर कुछ सड़कों पर बिजली की रौशनी लग जाने से घरों में रौशनी और उन सड़कों पर रात्रि में आवागमन का सुमीता हो गया। जल-कल का प्रबन्ध हो जाने से जनता का जल संबंधी बहुतसा कष्ट मी दूर हो गया । न्याय-विभाग में सुधार कर 'चीक कोर्ट ' की स्थापना कर देने, अनेक कायदे क़ानूनों के बनजाने, 'मारवाड़ पीनल कोड', 'कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर' आदि कानून की पुस्तकों के प्रकाशित हो जाने और वकीलों की परीचाओं के नियत हो जाने से प्रजा को न्याय-प्राप्त करने में सुभीता हो गया । साथ ही प्रजा के निजी छापाखाना खोलने त्र्रौर जातीय या समाज-सुधारक मासिक पत्रादि निकालने के कानून भी बनादिए गए । इसी प्रकार जमीन की सिंचाई के लिये अनेक नए कुँए बनवाए गए श्रीर सुमेर-समंद श्रीर सूरपुरा श्रादि बांधों से भी इसमें उन्नति की गई। 'पब्लिक वर्क्स' (जनता के उपयोग) के कामों पर पहले से कहीं अधिक रुपया खर्च किया जाने लगा। सङ्कों का सुधार किया गया। सारे बड़े-बड़े राजकीय दफ़्तरों में सुमीते के लिये टैलीफोन का लगाना निश्चित हुत्र्या । 'जोधपुर-फलोदी ' श्रीर 'जसवंतगढ़-लाडन्' की लाइनों के खुल जाने से रेल्वे का विस्तार बढ़कर ५२५ मील से ६०८ के मील हो गया और रेल्वे पर लगे कुल रुपयों की तादाद २, १०, १७, ६६ ⊏ तक पहुँच गई। ४-३ लाख रुपियों से अधिक खर्च कर चौपातनी का नया राजपूत-हाईस्कूल बनवाया गया । राज्य की त्र्याय त्र्यस्सी लाख से बढ़ कर एक करोड़ चौदह लाख के क़रीब हो गई । राज्य के रेल्वे आदि मिल-मिल सीगों में लगे रुपयों ( assets ) की जोड़ २ 🐉 करोड़ से बढ़कर ४ 🕏 करोड़ से ऊपर पहुँच गई । इसके अलावा यूरोप के महासमर में भी दरबार की तरफ़ से रुपयों त्रीर त्र्यादिमयों की पूरी सहायता दी गई।

इस काम में राज्य के क़रीब ३५ लाख रुपये खर्च हुए थे। महाराजा सुमेरसिंहजी के समय मारवाड़ के अस्पतालों में भी बहुत कुछ सुधार हुआ और उन पर लगने वाला खर्च बढ़ कर सवा लाख रुपया सालाना तक पहुँच गया। नगर में एक कॉलेज के सिवा अन्य स्कूलों की संख्या बढ़ कर ६६ से ७२ हो गई और राज्य के विद्या-विभाग का सालाना खर्च १, ११, ८८१ रुपयों के क़रीब पहुँच गया। आपही के समय 'सुमेर-कैमल-कोर' की स्थापना की गई थी। इसप्रकार आप के राज्य समय मारवाड़ देश उन्नति के पथ पर कई क़दम और भी आगे बढ़ गया।

१. इनमें १ हाइस्कूल, १ संस्कृत स्कूल, १ बिज़नैस क्लास, १ गर्ल्स स्कूल, ३ ऐंग्लो वर्नाक्यूलर मिडल स्कूल, श्लीर १ वर्नाक्यूलर मिडल स्कूल के सिवा ग्रन्य 'लोग्रर प्राइमरी' 'प्राइमरी' श्लीर प्राइमरी' स्कूल थे।

# परिशिष्ट-१

राजराजेश्वर महाराजाधिराज सर उंमेदिसंहजी बहादुर जी० सी० ऐस० ग्राइ०, जी० सी० ग्राइ० ई०, के० सी० ऐस० ग्राइ०, के० सी० वी० ग्रो०

## ३७ वर्तमान मारवाइ-नरेश.

श्राप महाराजा सरदारसिंहजी के द्वितीय महाराज-कुमार श्रौर महाराजा सुमेरसिंहजी के छोटे भ्राता हैं। श्रापका जन्म वि० सं० १६६० की श्राषाढ सुदि १४ (ई० स० १६०३ की ⊏ जुलाई) को हुआ था।

स्वर्गवासी महाराजा सुमेरसिंहजी के पीछे पुत्र न होने से, वि० सं० १६७५ की आश्विन (काँर) सुदि १ (ई० स० १११८ की १४ अप्रक्टोबर) को, आप जोधपुर की गही पर बैठें । उस समय आपकी अवस्था करीब १६ दर्ष की थी। इससे मँगसिर सुदि १ (४ दिसम्बर) को राज्य-प्रचन्ध के लिये महाराजा सर प्रतापसिंहजी की

१. वि० सं० १६६७ (ई० स० १६१०) में ग्राप शिल्वा प्राप्त करने के लिये ग्रपने बड़े भ्राता महाराज-कुमार सुमेरसिंहजी के साथ ही ग्रजमेर के मेग्रो कालिज में प्रविष्ठ हुए श्रीर वि० सं० १६६८ के कार्तिक (ई० स० १६११ के ग्रक्टेवर) में ग्रापने शारीरिक-ग्रस्वस्थता के कारण, जल-वायु परिवर्तन के लिये, इजिप्ट (मिस्र) की यात्रा की। वहां पर ग्राप करीब चार मास रहे थे।

वि॰ सं॰ १६६६ (ई॰ स॰ १६१३) में ग्रापने काश्मीर की यात्रा की। इस यात्रा में ग्रापके छोटे भ्राता महाराज ग्राजितसिंहजी भी ग्रापके साथ थे। इसके बाद वि॰ सं॰ १६७२ (ई॰ स॰ १६१५) में ग्राप राजकोट के राजकुमार-कालिज में शिक्ता पाने के लिये चले गए। ग्रापके छोटे भ्राता महाराज ग्राजितसिंहजी ने भी वहीं पर प्राथमिक शिक्ता प्राप्त की थी।

२. इस समय, पुरानी प्रथा के अनुसार, बगड़ी के ठाकुर ने अपने हाथ के अंगूठे के रक्त से आपके ललाट पर तिलक लगाकर आपके सामने तलवार पेश की । इसके बाद राज्य के पुरोहित और व्यास आदि ने नवाभिषिक्त महराजा की आरती उतारी । इस शुभ अवसर पर किले से १२५ तोपों की सलामी दागी गई और २ आजीवन और ५० साधारण कैदी छोड़े गए।

अध्यक्ता में एक राज-प्रतिनिधि-सभा (रीजैन्सी काउंसिल) नियत की गैई। उस समय तक महाराजा प्रतापसिंहजी युद्धस्थल से लौट कर जोधपुर आगए थे, और कार्तिक (नवम्बर) में दिक्की जाकर वायसराय से भी मिल चुके थे। इसी से

इस राज-तिलकोत्सव के समय किशनगढ़-नरेश भी उपस्थित थे। इससे उनके निद्धावर कर लेने पर ग्रन्थ महाराजों, सरदारों श्रीर राज-कर्भचारियों ने ग्रपनी-ग्रपनी नज़रें पेश कीं। कुछ दिनों बाद ईडर श्रीर रतनाम के नरेशों ने जोधपुर ग्राकर ग्रापसे मुलाकात की। (इसी प्रकार जामनगर-नरेश ने भी (ई० स० १६१६ मे) दो वार ग्राकर ग्रापका ग्रातिथ्य प्रहण किया।)

वि० सं० १६७५ की ग्राश्विन सुदि २ (ई० स० १६१८ की अग्रक्टोबर) को भारत-सरकार की तरफ़ से मित्र-राज्यों की विजय और बलगेरिया के ग्रात्म-समर्पण के उपलच्च में ख़शी मनाना निश्चित हुग्रा। परन्तु उस समय मारवाड़ में महाराजा सुमेरसिंहजी के स्वर्गवास का शोक होने से यहां पर यह उत्सव ग्राश्विन सुदि १४ (१८ ग्रक्टोबर) को मनाया गया। उस रोज़ क़िले से १०१ तोपों की सलामी दाग़ी गई, सेना की क़वायद हुई, मंदिरों और मस्जिदों में प्रार्थनाएँ की गई और गरीबों को ग्रब-वस्त्र और विद्यार्थियों को मिठाई दी गई।

कार्तिक सुदि ११ (१४ नवम्बर) को मारवाड़ में जर्मनी के ग्रस्थायी सन्धि स्वीकार करने की खुशी मनाई गई। उस रोज़ फिर मन्दिरों श्रीर मस्जिदों में प्रार्थनाएँ की गई श्रीर िक्ले से १०१ तोपें चलाई गई। इसके बाद मँगसिर बिद ६ (२७ नवम्बर) को 'ब्रिटिश-गवर्नमैन्ट' की विजय के उपलच्च में उत्सव मनाया गया। इस ग्रवसर पर भी िक्ले से १०१ तोपें छोड़ी गई, मन्दिरों ग्रादि में प्रार्थनाएँ की गई, गरीबों को ग्रान्न-वस्त्र श्रीर विद्यार्थियों को मिठाई दी गई, सम्राट् के चित्र का जुलूस निकाला गया श्रीर रात को रीशनी की गई। इसके दूसरे दिन सैनिकों को भोज दिया गया। तीसरे दिन स्कूलों के विद्यार्थियों ने खेल दिखलाए श्रीर इसके बाद खिलाड़ियों को इनाम दिए गए।

वि० सं० १६७६ की ग्राषाढ सुदि १ (ई० स० १६१६ की २८ जून) को स्थायी सिन्ध पर इस्तान्तर हो जाने से सावन बिद ७ (१६ जुलाई) को फिर किलों से १०१ तोपें दाग़ी गई, ८४ क़ैदी छोड़े गए, विद्यार्थियों को मिठाई और ग़रीबों को मोजन बांटा गया।

१. वि॰ सं० १६७५ की कार्तिक सुदि ३ (ई॰ स॰ १६१८ की ६ नवम्बर) को, कर्नल विंदम (C. J Windham) के कोटा जाने पर भारत-सरकार ने, खास तौर से चुनकर, मिस्टर ऐल॰ डब्ल्यू॰ रैनॉल्ड्स (L. W. Reynolds, I. C. S., C. I. E., M. C.) को यहां का रैज़ीडैन्ट ( ग्रपना प्रतिनिधि ) नियुक्त किया था। परन्तु उसके ग्राने तक, करीब २० दिनों के लिये, कर्नल मैक्फर्सन (A. B. Macpherson) रैज़ीडैन्सी के कार्य की देख भाल करता रहा। (वि० सं० १६७८ की चैत्र सुदि ७ (ई॰ स॰ १६२१ की १४ ग्रप्रेल) को मिस्टर रैनॉल्ड्स के ६ महीने की छुट्टी जाने पर, उतने समय के लिये, उसका काम लैफ्टिनैंट कर्नल सैंट जीन ( H. B. St. John ) को सौंपा गया।)

## महाराजा उंमेदसिंहजी

श्रापकी श्रध्यक्तता में, जो 'रीजैन्सी-काउन्सिल' (राज-प्रतिनिधि-सभा ) बनाई गई, उसमें निम्नलिखित पदाधिकारी नियुक्त हुए:—

- (क) महाराजा सर प्रतापसिंहजी—प्रैसीडैन्ट श्रीर रीजैंट (सभापति श्रीर श्रमिभावक)।
- (ख) महाराज जालिमसिंहजी—सीनियर मैंबर । (जुडीशल श्रौर पोलिटिकल-न्याय श्रौर राजनीतिक-विभाग श्रापके श्रिष्ठकार में रहे)।
- (ग) राव बहादुर ठाकुर मंगलसिंह (पौकरन)-पब्लिक वर्क्स मैंबर।
- (घ) कर्नल हैमिल्टन-फ़ाइनैन्स मैम्बर ( अर्थ-सचिव )।
- (ङ) राव बहादुर पिएडत सुखदेवप्रसाद काक, सी० आई० ई०-रिवेन्यू मैम्बर (आय-सचिव)।

इस प्रकार रीजैन्सी-काउन्सिल की स्थापना हो जाने से मुसाहिब आला दीवान बहादुर छुज्जूराम वापस चला गया।

इसके साथ ही खास-खास मामलों में राय देने के लिये एक 'ऐडवाइजरी कमेटी' (परामर्शदातृ-सभा ) बनाई गेई।

इसके बाद महाराजा उंमेदसिंहजी साहब, कर्नल वार्डिग्टन् (C. W. Waddington) की निगरानी में रहकर, शिक्षा प्राप्त करने के लिये अजमेर के मेक्स्रो कालिज में चले गएँ।

१. इस सभा के निम्नलिखित सदस्य थे:---

<sup>(</sup>क) ठाकुर चैनसिंह (ग्रासोप)।

<sup>(</sup>ख) ठाकुर विजैसिंह (रीयां)।

<sup>(</sup>ग) ठाकुर न।श्रूसिंह (रास)।

२. स्वर्गवासी महाराजा सुमेरसिंहजी का विचार ग्रापकी शिचा का प्रवन्ध जोधपुर मे ही करने का था। परन्तु उनके स्वर्गवास के वाद महाराजा प्रतापसिंहजी ने ग्रापको ग्राजमेर के मेग्रो कालिज में भेज दिया। साथ ही ग्रापके छोटे भ्राता महाराज ग्राजितसिंहजी भी उसी कालिज में शिचा प्राप्त करने लगे।

वि॰ सं॰ १६७५ की पौष विद १४ (ई॰ स॰ १६१६ की १ जनवरी) को बाबा बिहारी-सिंह (हैंड क्कर्क-जोधपुर इम्पीरियल लांसर्स) को राय साहब की उपाधि मिली।

वि० सं० १६७६ (ई० स० १६१६) की गरिमयों में महाराजा साहब ने अपने छोटे भ्राता महाराज अजित सहजी के साथ श्रीनगर (काश्मीर) की यात्रा की। आषाढ वर्दि १२ (२५ जून) को आपकी दूसरी बहन (स्वर्गवासी महाराजा सरदारसिंहजी की द्सरी राजकुमारी) श्री सूरजकुँवरी बाईजी साहबा का शुभ विवाह रीवां-नरेश महाराजा गुलावसिंहजी के साथ हुआ। इस शुभ अवसर पर अनेक राजा, महाराजा और नवाव जो अपुर में इकट्ठे हुएँ।

वि॰ सं १६७६ की जे. ध सुदि ५ (ई० स॰ १९१६ की ३ जून) को बादशाह जॉर्ज-पंचम के जन्म दिन के उत्सव पर निम्नलिखित राज-कर्मचारियों को उपाधियां मिलीं:—

> ठाकुर धौंकलसिंह (गोराऊ) — ग्रो० बी॰ ई०। मदनलाल, सीनियर सब ऐसिस्टैन्ट सर्जन-राय साहब।

(१) इनमें जोधपुर की तरफ़ से किशनगढ़ श्रीर जामनगर के महाराजा तथा जावरे के नवाब थे श्रीर रोवां की तरफ़ से श्रववर, रतलाम, डुमराश्रों, तरवर श्रीर शिवगढ़ के नरेश श्रादि श्रीर शाहपुरा श्रीर लूनवाडा के राजकुमार थे।

वि॰ १६७६ के म्राश्विन (ई॰ स॰ १६१६ के म्रक्शेबर ) में (दशहरे पर ) महाराजा साहब जोधपुर म्राए स्त्रीर फिर शीघ ही म्राबू होते हुए म्राजमेर लौट गए।

वि० सं १६७६ की पौष सुदि ८ (ई० स० १६१६ की ३० दिसम्बर) को ठाकुर प्रताप-सिंह (संख्वाय) (कमांडिंग ग्रॉक़ोसर, फ़र्स्ट जोधपुर इम्पीरियल लांमर्स), को सी. बी. ई. का ख़िताब मिला श्रोर पौष सुदि १० (ई० स० १६२० की १ जनवरी) को ग्रागे लिखे सज्जनों को उपाधियां मिलीं:—

> कुँवर चैनसिंह (पौकरन) ( सुपिरंटैंडैंट-कोर्ट सरदारान)-राग्रो साहब। सांगीदास थानवी ( बैंकर-फलोदी )-राय साहब। ठाकुर ग्रनोपसिंह (रोडला) ग्राइ. ग्रो. ऐम. (स्क्वाड्रन कमाग्रडर-फ्रस्ट जोधपुर लांसर्स )-एम. सी.।

राग्रोराजा सगतसिंह ( सरदार रिसाला )-एम. सी.।

वि सं १६७७ की उंठ बदि १० (ई॰ स० १६२० की १३ मई) को सरदार साहब शमशेरसिंह के स्थान पर बंबई पुलिस का एम. ग्रार कोठावाला (M. B. E.) यहां की पुलिस का इन्सपेक्टर जनरल नियुक्त किया गया।

म्राषाढ बिद ४ ( ५ जून ) को बादशाह की वर्ष गांठ के उत्सव पर निम्नलिखित राज-कर्म-चारियों को उपाधिया मिलीं:—

सी. बी. लाटूच (C. B. La Touche) (मैनेजर, जोधपुर-बीकानेर-रेलवे) सी. ग्राइ. ई. परिंडत धर्मनारायग्र काक-राग्रो साहब।

## महाराजा उंमेदसिंहजी

इन्हीं दिनों यूरोपीय महासमर के परिग्राम स्वरूप भारत में भी प्रत्येक वस्तु का भाव बहुत चढ़ गया था। इस पर वि० सं० १६७७ की द्वितीय सावन वदि ७ (ई० स० १६२० की ६ अगस्तै) को जोधपुर राज्य के अर्थ-सचिव कर्नल हैमिल्टन की सलाह से राज-कर्मचारियों के वेतन में अच्छी वृद्धि की गैई।

वि० सं० ११७७ की त्र्याश्विन विद ३ (ई० स० ११२० की ३० सितंबर) को महाराज जालिमसिंहजी ने 'रीजैंसी काउंसिल' से इस्तीका दे दिया। इस पर कार्तिक विद १३ ( = नवंबर) को महाराज क्रतैसिंहजी 'होम-मैंबर' बनाए गए।

कार्तिक सुदि ३ (१३ नवंबर) को पिएडत सुखदेवप्रसाद काक 'जुडीशल' और 'पोलिटिकल-मैंबर' नियुक्त हुआ और 'रिवेन्यू-मैंबरी' का काम मिस्टर डी. ऐल. ड्रेक ब्रोक-मैन (D. L. Drake Brockman), आइ. सी. एस. को सौंपा गया।

कार्तिक सुदि ६ (१७ नवंबर) को कर्नल हैमिल्टन (R. E. A. Hamilton, C I. E.) के छुट्टी जाने पर चैत्र विद ३ (ई० स० ११२१ की २६ मार्च) को उसके स्थान पर मेजर लॉयल (R. A. Lyall, I. A., D. S. O.) अर्थ-सचिव नियुक्त किया गया।

वि० सं० १२७७ की कार्तिक सुदि ६ (ई० स० १२२० की १७ नवंबर) को महाराजा साहब अजमेर से जोधपुर आए और कार्तिक सुदि १ (२० नवंबर) को भारत के 'वायसराय' और 'गर्वनर जनरल' लार्ड चैम्सफ़ोर्ड का यहां पर आगमन

इस वर्ष की गरिमयों में महाराजा साहब उटकमंड गए श्रीर वहां पर ग्रापने माइसोर के ऐतिहा-सिक स्थानों का निरीक्षण किया। ग्राश्विन (ग्रक्टोबर) में (दशहरे के उत्सव पर) श्रीमान् फिर ग्रजमेर से जोधरुर ग्राए। इसके बाद ग्राप कुछ दिन यहां रहकर भरतपुर होते हुए ग्रजमेर लीट गए।

१. ई॰ स॰ १६२॰ के जून में जोधार की 'पोलोटीम' ने भ्राबूपर के 'पोलो टूर्नामैंट' में विजय प्राप्त की ।

२. इस वेतन वृद्धि का हिसाब इस प्रकार रक्खा गया थाः—
१ से ३० रुपये तक के वेतन पाने वालों को ३५ रुपये सैंकड़ा ।
३१ से ५० रुपये तक के वेतन पाने वालों को ३० रुपये सैंकड़ा ।
५१ से १० रुपये तक के वेतन पाने वालों को २५ रुपये सैंकड़ा ।
१०१ से २०० रुपये तक के वेतन पाने वालों को २० रुपये सैंकड़ा ।
२०१ से ६०० रुपये तक के वेतन पाने वालों को १५ रुपये सैंकड़ा ।

३. यह 'रिवैन्यू-सैटलमैंट' के लिये यू. पी. से बुलवाया गया था।

हुआ। इस पर दरवार की तरफ से अतिथि के योग्य ही उसका स्वागत किया गर्यां श्रीर कार्तिक सुदि ११ (२२ नवंबर) को महाराजा साहब के सेनापितत्व में रिसाले की परेड का प्रदर्शन हुआ।

पौष विद = (ई० स० ११२१ की १ जनवरी) को भारत-सरकार ने, यूरोपीय महायुद्ध में दी गई सहायतात्र्यों के उपलच्च में, जोधपुर-दरबार की सलामी की तोपें बढ़ाकर, अपने राज्य-मारवाड़ में, सदा के लिये १७ से ११ करेदीं।

माघ सुदि १ (= फरवरी) को जब डयूक आँफ कनाट (Duke of Connaught) ने दिल्ली में नरेन्द्र-मंडल (Chamber of Princes) का उद्घाटन किया, तब महाराजा साहब मी वहां जाकर उक्त मण्डल में सम्मिलित हुए और इसके बाद वहां से अजमेर लौट आएँ।

फागुन वदि १३ (७ मार्च) को जिस समय बाली के किले के कोठार (magazine) से पुराना बारूद खोदकर निकाला जा रहा था, उस समय फर्श के पत्थर और कुदाली के लोहे की रगड़ से आग पैदा होकर बारूद भड़क उठा। इस से करीब ६० मनुष्य हताहत हुए और कोठार के पत्थरों के द्र-दूर तक जाकर गिरने से आस-पास में स्थित कई लोगों को चोटें लेंगीं।

१. इस उपलच्च मे किए गए राजकीय भोज के बाद वायसराय ने ठाकुर धौंकलसिंह, पं॰ धर्मनारायग काक श्रीर थानवी सांगीदास को उनको मिली उपाधियों के पदक प्रदान किए, तथा रिसालदार मेजर ठाकुर ज़ोरसिंह ( थर्ड लांसर्स ) श्रीर मेजर ठाकुर किशोरसिंह ( रिटायर्ड स्काड्न कमांडर ग्रॉफ दि फुर्स्ट रैजीमैंट-सरदार रिसाला ) को द्वितीय श्रेग्णी के श्री. बी. ग्राइ. के पदक दिए ।

<sup>&#</sup>x27;वायसराय' के लौटे जाने पर महाराजा साहब भी ग्रजमेर चले गए।

२. इसी ग्रवसर पर रावराजा हनूतसिंह श्रीर रावराजा सगतसिंह को भारतीय सेना में ग्रवैतनिक-कप्तान के पद प्राप्त हुए, श्रीर ग्रागे लिखे सजनों को भिन्न-भिन्न उपाधियां मिलीं:— रांकरनरायन पारनायक ( मैडीकल ग्रॉफ़ीसर, इम्पीरियल सर्विस लांसर्थ )-राय साहब। अकुर उदैसिंह ( पांचोटा )-राग्रो साहब।

३. वि॰ सं॰ १६७७ की माघ सुदि १३ (ई० स० १६२१ की २० फरवरी) को जोधपुर की 'पोलोटीम' ने 'प्रिंस आंफ़ वेस्स कमेमोरेशन पोलो टूर्नामैंट' जीता श्रीर इसके बाद जून में दुवारा आबू पर के 'पोलो' के 'मैच' में विजय प्राप्त की।

इस वर्ष (वि॰ सं॰ १६७८) की ग्रीष्म ऋतु महाराजा साहव ने ग्राबू में बिताई श्रीर उसकी समाप्ति पर ग्राप ग्रजमेर लीट गए।

४. वि० सं० १६७८ की ज्येष्ठ विद १३ (ई॰ स॰ १६२१ की ४ जून ) को बादशाह

## महाराजा उंमेदसिंहजी

वि० सं० १६७७ की फागुन सुदि ६ (ई० स० १६२१ की २ मार्च) को मारवाड़ में मनुष्य-गराना की गई श्रीर उसके श्रनुसार मारवाड़ की जन-संख्या १८,४१,६४२ सिद्ध हुई।

इन दिनों नाज बराबर महँगा हो रहाँ था, इसिल्यिये वि० सं० १६७८ की आश्विन विद ५ (२२ सितंबर) को राज्य की तरफ़ से नाज की दूकानें खुलवा कर गेहूं का भाव नियत करिदया गयाँ।

कार्तिक बदि ८ (२४ अवटोबर) को महाराजा साहब १७ वें पूना होर्स रिसाले के अवैतनिक (ऑनररी)-कप्तान बनाए गए।

इसके बाद ही महाराजा साहब पढ़ाई समाप्त कर मेश्रो कालिज ( अजमेर ) से जोधपुर चले आए और 'रीजैंसी काउंसिल' के मैंबरों से राज-कार्य संचालन का अनुभव प्राप्त करने और 'जुडीशॅल' और 'रिवैन्यू' के मुकदमों की कार्रवाई देखने लगे।

कार्तिक सुदि ११ (११ नवंबर) को जोधपुर-नरेश महाराजा उंमेदसिंहजी साहब का विवाह, जोधपुर में ही, श्रोसियां के (भाटी) ठाकुर जैसिंह की कन्या सौभाग्यवती श्रीमती बदनकुँवरीजी साहबा से हुश्रा।

> की वर्ष गांठ के उत्सव पर बाली के क़िले में के बारूद के उड़ने से हताहत हुए लोगों के परिवार वालों को ६.५६० रुपये की सहायता दी गई।

इसी शुभ ग्रवसर पर ठाकुर नाथूसिंह ( रास ) श्रौर लह्मीदास सापट ( चीफ़ जज ) को राग्रो बहादुर की उपाधियां मिलीं।

इसी वर्ष गवर्नभेंट ने मारवाड़ राज्य में स्थित बी. बी. एगड सी. ग्राइ. रेल्वे के स्टेशनों पर के कर्मचारियों के नाम बाहर से ग्राए सामान पर कर (सायर की चूंगी) वसूल करने का मारवाड़-दरबार का ग्राधिकार स्वीकार कर लिया।

- विं सं॰ १६७८ की मादों सुदि ७ (८ सितंबर) को जोधपुर की 'पोलोटीम' ने 'पूना च्रोपन पोलो टूर्नामैंट' में कामयाबी हासिल की।
- २. उस समय गेहूं का भाव एक रुपये का ३॥ सेर हो गया था।
- ३. इन दूकानों पर मोहल्लेवार नियत किए हुए पुरुषों की हस्ताच्चर वाली छपी हुई चिडियों से नाज ख़रीदा जा सकता था। यह प्रबन्ध लोगों के अनुचित लाम उठाने के प्रयत्न को रोकने के लिये किया गया था; क्योंकि हस्ताच्चर करने वाले पुरुष नाज खरीदने वालों की अववश्यकताओं को देख कर ही चिडियां दिया करते थे।
- ४. इसके लिये ग्राप 'चौफ़-कोर्ट' मे बैठ कर ग्रामियोगों की कार्य-प्रणाली देखते थे।
- ५. इस ग्रवसर पर रीवां-नरेश महाराजा गुलाबसिंहजी भी जोधपुर ग्राकर इस शुभ-कार्य में सम्मिलित हुए।

भारत-गवर्नमेंट ने शाहजादे ऐडवर्ड (प्रिंस ब्रॉफ़ वेल्स) के भारत में ब्राने के समय महाराजा साहब को उनके सहचरों (स्टाफ़) में नियत किया था; इस से कार्तिक सुदि १४ (१४ नवंबर को ब्राप वंबई जाकर शाहजादे से मिले और इसी सम्बन्ध में ब्रापने ब्रजमेर, दिल्ली और कराची की यात्राएँ भी की।

मँगसिर बिद ३० (ई० स० ११२१ की २१ नवंबर) को स्वयं शाहजादा जोधपुर आया। इस पर दरबार की तरफ से जोधपुर-स्टेशन से रातानाडा वाले महल तक का मार्ग अच्छी तरह से सजाया गया और शाहजादे के जोधपुर-स्टेशन पर पदार्पण करते ही किले से सलामी की ३१ तोपें दाग़ी गईं। तदुपरान्त यथा नियम सैनिक-सत्कार और उपस्थित महज्जन-परिचय हो जाने पर जब 'प्रिंस ऑफ वेल्स' रातानाडा-महल में पहुँचा, तब फिर किले से सलामी दाग़ी गई। इसके बाद जब महाराजा साहब शाहजादे से मिलने गए, तब इनके जाते और आते समय ११-११ और जब शाहजादा महाराजा साहब से मिलने आया, तब उसके आते और जाते समय ३१-३१ तोपों की सलामी दी गई।

मँगसिर सुदि १ (३० नवंबर) को प्रातःकाल शाहजादे के लिये शिकार का प्रबन्ध किया गया और सायंकाल में स्वयं महाराजा साहब के सेनापितत्व में जोधपुर रिसाले की 'परेड' (क्रवायद) हुई। उसे देख शाहजादे ने यहां के रिसाले की चुस्ती और चालाकी की प्रशंसा के साथ-साथ ही उसके यूरोपीय महासमर में किए वीरोचित कार्यों की भी प्रशंसा की। इसके अनन्तर शाहजादे ने, कुछ सैनिकों को पदक देकरें, अवसर प्रहण किए (पैन्शन पाए) हुए सैनिकों का निरीक्तण किया।

१. इस सिलसिले मे ग्राप मँगसिर बदि १३ (२६ नवंबर) को ग्राजमेर, माघ सुदि १४ (ई० स॰ १६०२ की ११ फरवरी) को दिल्ली श्रीर चैत्र बदि १ (१४ मार्च) को कराची गए थे।

२. इसी प्रकार महाराजा प्रनापसिंहजी के भी शाहजादें से मिलने के लिये जाने पर उनके जाने ख्रीर ग्राने के समय १७-१७ श्रीर शाहजादें के महाराजा प्रतापसिंहजी से मिलने आने पर उसके ग्राने श्रीर जाने के समय ३१-३१ तोपें चलाई गईं। उसी दिन तीसरे पहर 'पोलो' का खेल हुग्रा श्रीर उसमें शाहजादें ने भी भाग लिया।

३. इस ग्रवसर पर निम्नलिखित सैनिकों को पदक दिए गए:---

<sup>(</sup>क) लैफ्टिनेंट ठाकुर जोघा भगवंतिमिंह (यह पहले जोघपुर रिसाले में था)-ग्रो. बी. ग्राइ (द्वितीय श्रेगी)।

<sup>(</sup>ख) रिसालदार गैतानसिंह (सरदार रिसाला )-ग्राइ. ग्रो. एम (द्वितीय श्रेगी)।

शाम को आतिशवाज़ी छोड़ी गई और रात को किले और रातानाडा वाले महल पर रौशनी की गई। इसके बाद रात को जो बृहद्-भोज हुआ, उसमें भी शाह- जादे ने राठोड़-नरेशों और राठोड़-वीरों की बड़ी प्रशंसा की और महाराजा साहब को उन के अंगरेज़ी-सेना के अवैतिनिक-कप्तान (Honorary Captain) नियुक्त होने की बधाई दी।

मँगसिर सुदि २ (१ दिसंबंर) को सुबह शिकार और शाम को पोलो का खेल हुआ। इन दोनों कार्यों में शाहजादे ने भी भाग लिया। इसके बाद वह रातको अपनी खास गाडी (Special train) से लौट गया।

इन दिनों पिएडत सुखदेवप्रसाद काक के बीमार होजाने से कुछ दिनों तक तो उसका काम लैफ़िटनैंट कर्नल लॉयल ही करता रहा। परन्तु वि० सं० १६७ की पौष बदि १२ (ई० स० १६२१ की २६ दिसंबर) को दीवान बहादुर मुंशी दामोदर लाल ( I. S. O. ) अस्थायी 'जुडीशल-मैंबर' बनाया गैया।

इसी वर्ष के माघ (ई० स० ११२२ की जनवरी) से महाराजा साहब ने 'रीजैंसी-काउंसिल' की 'मीटिंगों' (सभात्रों) में भाग लेना प्रारम्भ किया।

इसी ग्रवसर पर जोधपुर-रिसालें के इन सैनिकों को भी Indian meritorious service (भारतीय-प्रशंसित-सेवा) के पदकों से भूषित किया गयाः—

- (क) दक्दार बनेसिंह।
- (ख) दफ़ेदार सूरजब स्थितंह।
- (ग) कोत-दक्तेदार कानसिंह।
- (घ) सवार बाघसिंह।
- (ङ) सवार बल्शूख़ाँ।
- १. इसी महीने में जोधपुर की 'पोलोटीम' ने कलकत्ते में 'इयिडयन पोलो एसोसियेशन' का 'चेंपियन कप' (Champion Cup) जीता । इसी प्रकार यह 'टीम' तीन वर्ष (ई० स ०१६१६, १६२० ग्रीर १६०१) से ग्रजमेर के मेग्रो कालिज के 'टूर्नामेंट' में मी बराबर जीतती रही । इसी महीने में जामनगर-नरेश रग्रजीत सिंहजी ग्रपनी बहन माजी जाडेजीजी साहबा को लेने जोधपुर ग्राए ।
- २. (वि० सं० १६७६ की ज्येष्ठ सुदि ५ (ई० स० १६२२ की ३१ मई) को 'रिवैन्यू-मैंबर' मिस्टर ड्रेक ब्रोकमैन के ६ मास की छुट्टी जाने पर उसका काम भी मुन्शी दामोदरलाल को सौंपा गया।)
- पौष सुदि ३ (ई० स० १६२२ की १ जनवरी) को चंडावल के ठाकुर गिरधारी चिंह को राम्रो बहादुर की उपाधि मिली।

अगले महीने (फागुन=फ़रवरी) में जोधपुर की 'पोलोटीम' ने दिल्ली में होनेवाले खेल में विजय प्राप्त की।

चैत्र विद ४ (१७ मार्च) को शाहजादे के आगमन के उपलच्च में महाराजा साहब के० सी० वी० ओ० की उपाधि से भूषित किए गए।

वि० सं० १६७६ के श्रावणा ( अगस्त ) में कुछ मेहकमों का काम स्वयं महाराजा साहब की निगरानी में होने लगा और उनसे संबन्ध रखनेवाले 'मैंबर' उनके कायजात आपके सामने पेश करने लगे।

कुछ समय से मीरख़ाँ के गिरोह ने बड़ोदा, पालनपुर, राधनपुर, श्रौर श्रहमदाबाद में बड़ा उपद्रव मचा रक्खा था, परन्तु वहां की पुलिस उसे दमन करने में श्रसमर्थ थी। श्रन्त में भादों सुदि ११ (२ सितंबर) को मारवाड़ की पुलिस श्रौर श्रुतरसवारों (Flying camel corps) ने, ठाकुर बखतावरसिंह, सुपिर्टैंडैंट-पुलिस की श्रध्यच्चता में, कोटला (गुड़ा-मालानी) के पास, बड़ी वीरता से उसका सामना कर उसे नष्ट कर डाला। इस कार्य में श्रुतर-सवार सेना के रिसालदार ठाकुर कानसिंह ने भी श्रच्छी वीरता दिखलाई थी।

उस समय जोधपुर की 'पोलो-टीम' में बेड़ा का ठाकुर पृथ्वीसिंह, रोयट का ठाकुर दलप-तसिंह, कुंवर इन्त्तिसिंह श्रीर रामसिंह थे।

वि० सं० १६७६ की वैशाख विद ४ (१५ ग्राप्रेल) को महाराजा साहब रीवां जाकर वहां के महाराजा की बहन के विवाह में सम्मिलित हुए। इसके बाद गरमी का मौसम ग्रा जाने से ग्राप ग्राब् चले गए।

वि॰ सं॰ १६७६ की ज्येष्ठ सुदि ५ (३ जून) को बादशाह की वर्ष गांठ के उत्सव पर निम्नलिखित सजनों को उपाधियां मिलीं:—

जसनगर-ठाकुर पिराडत सुखदेवप्रसाद काक (पोलिटिकल और जुडीशाल-मैंबर)-सर (नाइट हुड)।

रोयट-ठाकुर दलपतिसिंह (दरबार के मिलिटरी सेक्रेटरी)-राम्रो बहादुर। कुँवर नरपतिसिंह (रैज़ीडैंसी के वकील)-राम्रो साहब। मंडारी फ़ीजचन्द (जज-सिविल कोर्ट)-राय साहब।

२. वे महकमे ये थे:—रेख हुकमनामा, मरदानी डेवढी, सिलह्खाना, ग्रास्तबल श्रीर शिकारखाना।

३. इस मुठ-भेड़ में शुतर-सवार सेना के जमादार चांपावत शंभूसिंह के भी दो हलके घाव लगे थे।

इस गिरोह के कुछ डाकू हला और लूट-मार में नाम पैदा कर चुके थे और उनकी गिरफ़्तारी के लिये बड़े बड़े इनाम घोषित हो चुके थे। इसीसे इस कार्य में सफलता प्राप्त करने पर जोधपुर-राज्य की पुलिस के लिये बड़ोदा राज्य और काठिया-वाड़ के ए० जी० जी० ने १५,५००) रुपये इनाम के तौर पर मेजे।

(इसके बाद महाराजा उंमेदिसिंहजी साहब के राज्याधिकार-प्रहरा करने के दरबार में स्वयं लार्ड रीडिंग ने भी मारवाड़-पुलिस की प्रशंसा की।)

भादों सुदि १३ (४ सितंबर) को प्रातःकाल वयोद्द राठोड़-वीर महाराजा प्रतापसिंहजी का, हृदय की गति रुक जाने से, ७६ वर्ष की अवस्था में, स्वर्गवास हो गैया। इस घटना पर अन्य नरेशों और मित्रों के अलावा स्वयं सम्राट्, सम्राज्ञी और राजकुमार (प्रिन्स ऑफ वेल्स) ने भी तार द्वारा अपना हार्दिक शोक प्रकट किया। इसके बाद से 'काउंसिल' के सभापति का कार्य पश्चिमी राजपूताने की रियासतों का 'रैजीडेंटे' करने लगा।

वि॰ सं॰ १६७६ की कार्तिक विद १२ (ई० स० १६२२ की १७ अक्टोबर) को मुंशी दामोदरलाल लौट गया और 'जुडीशल-मैंबरी' का काम फिर पंडित सुखदेव-प्रसाद काक को सौंपा गैंया।

वि० सं० १६७६ की माघ सुदि १० (ई० स० १६२३ की २७ जनवेरी) को, महाराजा उंमेदसिंहजी साहब के राज्याधिकार ग्रहण करने के उपलक्त में, भारत के 'वायसराय' और 'गवर्नर जनरल' लॉर्ड रीडिंग का जोधपुर में आगमन हुआ। इस

<sup>(</sup>वि० सं० १६७८ के भादों के करीब (ई० स० १६२१ की सितम्बर) मे तस्कःलीन सब इन्सपैक्टर मि.धा बलदेवराम ने इसी मीरख़ाँ के मुख्य सहायक जुमेख़ाँ और दत्तेख़ाँ का, भवातड़े के पास, मुक़ाबला कर उन्हें गिरफ्तार किया था।)

१. इस ग्राकस्मिक घटना पर राज्य में तीन दिनों की छुटी की गई।

२. (वि॰ सं॰ १६७८ की कार्तिक बिद ६ (ई॰ स॰ १६२१ की २२ ग्रक्टोबर) को मिस्टर रैनॉल्ड्स छुट्टी से लौट ग्राया था श्रीर वही इस समये यहाँ का रैज़ीडैंट था।)

३. वि० सं० १६७६ की ग्राश्विन विद १ (ई० स० १६२२ की ७ सितंबर) को जयपुर-नरेश महाराजा माधोसिंहजी का स्वर्गवास हो जाने से, उनकी मातमपुरसी के लिये, स्वयं महाराजा साहब ने जय,र की यात्रा की।

४. भँगसिर विदि २ (६ नवंबर) तक मिस्टर ड्रेक बोकमैन के छुट्टी पर रहने से 'रिवैन्यू-मैंबरी' का काम भी वही करता रहा।

माघ विद ७ (ई० स० १६२३ की ६ जनवरी) को पुलिस-इन्स्पैक्टर गुलाबिसंह,

अवसर पर भी स्टेशन से 'वायसराय' के ठहरने के स्थान तक अच्छी सजावट की गई और सड़क के दोनों तरफ सैनिकों के अलावा सरदारों के देसी घोड़ों और ऊंटों पर चढ़े आदमी खड़े किए गए। 'वायसराय' के आने और यथा-नियम भेट-मुलाकात होजाने के बाद उस (वायसराय) ने दरबार में उपस्थित होकर, भारत-गवर्नमेंट की तरफ से, महाराजा साहब को एक ख़िलअत भेट किया और साथ ही श्रीमान् के पूर्णरूप से मारवाइ-राज्य का अधिकार प्रहर्ण करने की घोषंणा की।

इसी समय वायसराय के राजनीतिक-विभाग के मंत्री (Political Secretary) ने खड़े होकर श्रीमान् महाराजा साहब का नाम मय उनकी उपाधियों के इस प्रकार उच्चारण किया:—

भूरसिंह डकैत के दल का सामना कर बड़ी वीरता से मारा गया । इस पर दरबार की तरफ़ से उसकी विधवा को २५) रुपये मासिक की पैन्शन दी गई।

१. इस ग्रवसर पर वायसराय ने स्वर्गवासी महाराजा प्रतापसिंहजी की प्रशंसा के बाद 'रीजैंसी काउंसिल' के कार्य का उल्लेख श्रीर उस पर ग्रपनी सम्मित का प्रकाशन इस प्रकार किया:— ''यद्यपि रीजैंसी-काल में वर्षा की कमी श्रीर व्यापार की मन्दी रही, तथापि उसके सुप्रवन्य के कारण राज्य की ग्राय ८६,००,००० रुपये से बढ़ कर १,००,०००० हो गई। ३५,००,००० रुपये का कर्ज़ ग्रदा करने के बाद ७०,००,००० रुपया रेल्वे में लगाया गया श्रीर ३१,००,००० रुपये की बचत रही। इस से बचत के खाते में कुल २, ५०,००,००० रुपया हो गया।

वि॰ सं॰ १६३८ (ई॰ स॰ १८८१) के बाद पहले-पहल इसी काल में लगान नियत करने (सैंटलमैंट) का काम हाथ में लिया गया, जो वि॰ सं॰ १६८१ (ई॰ स॰ १६२४) तक समाप्त हो जायगा। ग्राशा है इसी प्रकार लगान के नियमों (Rent Regulations) या लगान संबन्धी ग्रादालतों (Revenue Courts) ग्रादि का प्रबन्ध हो जाने से किसानों को भी सुविधा हो जायगी।

यद्यपि इस समय तक तालीम के महकमे में करीब एक लाख का व्यय बढ़ा दिया गया है तथापि यदि दरबार ग्रापने राज्यकार्य के संचालन के लिये योग्य मारवाड़ियों को चाहते हैं तो उन्हें विद्योपार्जन में श्रीर भी सुविधाएं देने की ग्रावश्यकता है।

इन दिनों व्यापार की संसार व्यापिनी मंदी के कारण ही जोधपुर-बीकानेर रेल्वे की ग्राय कम हो गई है"।

२. "Captain His Highness Raj Rajeshwar Maharaja Dhiraj Sir Umaidsingh Bahadur, Knight Commander of the Royal Victorian Order" इसी रोज़ तीसरे पहर 'पोलो' श्लीर 'ऐट होम' (उद्यान-भोज) हुग्रा। रात को किले श्लीर महल के बग़ीचे में विजली को रौशनी की गई श्लीर दल-बादल नाप के शामियाने में, जो वि० सं० १७८७ (ई० स० १७३०) में ग्रहमदाबाद विजय कर लाया गया था, बृहद्भोज (State banquet) हुग्रा।

"कैप्टिन हिज हाइनेस राजराजेश्वर महाराजाधिराज महाराजा सर उंमेदसिंह बहादुर नाइट कमान्डर ऑफ दि रौयल विक्टोरियन ऑर्डर"।

इस अवसर पर किलों से १६ तोपों की सलामी दी गई। इसके बाद दरबार ने अपने भाषणा में जमीन के लगान और रेख और चाकरी के खाते में निकलने वाले ३,००,००० रुपये माफ करने और स्कूलों और अन्य धार्मिक कार्यों के लिये ५०,००० रुपये की खास तौर पर सहायता देने की घोषणा की।

इसी दिन 'रीजेंसी काउंसिल' का कार्य-काल समाप्त हो जाने से महाराजा साहब ने उसके स्थान पर 'राज्य-परिषद्' (काउंसिल ऑफ़ स्टेट) की स्थापना कर पुराने 'मैंबरों' को ही उस का समासद नियत कर दिया। परन्तु उसके समापित का पद स्वयं आपने प्रहण किया और इसकी सूचना आदि निकालने (कनवीनिंग-मैंबर) का काम पंडित सुखदेवप्रसाद काक को सौंपा। यद्यपि इस समा के 'मैंबरों' को यथा-पूर्व ही अपने-अपने कामों की देख-भाल करने के अधिकार दिए गए थे, तथापि इसके प्रस्ताव परामर्श के तौर पर ही माने जाते थे, और जब तक उन पर महाराजा साहब की स्वीकृति नहीं हो जाती थी, तब तक वे कार्यरूप में परिगात नहीं हो सकते थे।

माघ सुदि १५ (१ फ़रवरी) को महाराजा साहब दिल्ली जाकर नरेन्द्र-मगडल (चेम्बर ब्यॉफ प्रिंसेज) की सभा में सिम्मिलित हुएँ।

इस भ्रवसर पर 'वायसराय' ने महाराजा साहब को, दिल्ली में प्रिंस भ्रॉफ, वेल्स के समन्त खेले गए 'पोलो' मे जोधपुर-टीम के विजयी होने की बधाई दी। इसके बाद लॉर्ड रीडिंग ने परिडत सुखदेवप्रसाद काक को 'नाइट-हुड' की सनद श्रीर कैप्टिन ऐवन्स (G. F. Evans) (डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, जोधपुर-बीकानेर-रेलवे, पश्चिमी विभाग) को भ्रो. बी. ई. का पदक प्रदान किया।

माघ सुदि ११ (२८ जनवरी) को वायसराय के लिये शिकार का प्रबन्ध किया गया श्रीर वहां में लौटने पर उसने यहां के किले श्रीर मंडोर के बगीचे का निरीच्या किया। इसी रोज लेडी रीडिंग ने जाकर माजी सीसोदनीजी साहबा श्रीर माजी जाडेजीजी साहबा तथा महारानी भटियानीजी साहबा से मुलाकात की। इस प्रकार भारत-गवर्नमेंट के उच्चतम ग्रिधिकारी की यह यात्रा समाप्त हुई श्रीर वह तीसरे पहर यहां से विदा हो गया।

१. फागुन सुदि ७ (२३ फुरवरी) को कराची से पोरवन्दर जाते हुए, वंबई के 'गवर्नर' मर जॉर्ज लॉयड (George Lloyed) का, मार्ग में दरबार की तरफ से मोजनादि से सस्कार किया गया।

चैत्र विद १३ (ई • स • १६२३ की १५ मार्च) को श्रीमती सूरज कुँवरी बाईजी साहबा के गर्भ से रीवां-महाराजकुमार मार्तगृडसिंहजी का जन्म हुआ। इस पर जोधपुर में भी हर्ष मनाया गया श्रीर किलों से ५१ तोपें चलाई गई।

वि० सं० १६८० की चैत्र सुदि २ (१६ मार्च) को राजकीय जमा-खर्च के तरीके की जांच के लिये मिस्टर जे० डब्ह्यू० यंग (J. W Young, O. B E.) तीन मास के लिये, गवर्नमैन्ट से मांग कर, बुलवाया गर्यों।

द्वितीय ज्येष्ठ विद ४ (२ जून) को महाराजा साहब १७ वें पूना हौर्स रिसाले के 'श्रॉनररी-मेजर' बनाए गएँ।

द्वितीय ज्येष्ठ विद १३ (१२ जून) को मिस्टर लॉयल (फाइनैंस-मेम्बर) के चले जाने से उसका काम पंडित सुखदेवप्रसाद काक और मिस्टर ड्रेक बोकमैन में बाँट दिया गया। इसके बाद से पंडित सुखदेवप्रसाद काक ही फाइनैंस-मैंबर भी कहलाने लगा और मिस्टर यंग (J. W. Young), १ वर्ष के लिये, 'एकाउन्टैन्ट जनरल' बनाया गया।

द्वितीय ज्येष्ठ सुदि २ (ई० स० ११२३ की १६ जून) को ज्येष्ठ महाराज कुमार श्री हनवन्तसिंहजी का जन्म हुआ। इस शुभ अवसर पर राज्य और प्रजा में आनन्द का वातावरण छा गया, किले से १२५ तोपों की सलामी दागी गई, २ आजन्म और ३६ साधारण कैदी मुक्त किए गए, राज्यभर में एक सप्ताह की छुट्टी की गई और अंगरेजों, सरदारों, मुत्सिहियों, राज-कर्मचारियों और सैनिकों को भोज दिए गए।

इन दिनों नागोर के मंगलदास नामक साधु ने डकैती का पेशा इखितियार कर बड़ा उपद्रव मचा रक्खा था। परन्तु अन्त में वि० सं० १६०० की मॅंगसिर सुदि ३

१. द्वितीय ७ मेष्ठ विद ४ / २ जून ) को बादशाह जॉर्ज पंचम की वर्षगांठ के श्रवसर पर महाराज फ़्तैसिंहजी (होम-मैम्बर ) को सी० एस० ग्राइ० की उपाधि मिली।

२ इस वर्ष भी जोधपुर की 'पोलोटीम' ने 'पूना ग्रोपन पोलो टूर्नामेंट' मे विजय प्राप्त की।

है. ग्राषाढ सुदि १४ (२६ जुलाई) को महाराजा साहब ने ग्रापने श्वसुर ठाकुर जैसिंह को ७,३१६ रुपये वार्षिक ग्राय की जागीर दी। (इस जागीर के गावों मे का एक गांव पीछें से दिया गया था।) श्रावणा (ग्रागस्त) में महाराजा साहब 'पोलो' खेलने के लिये पूना गए। वहां पर भी जोधपुर की 'टीम' ने 'पोलो' के खेल में विजय प्राप्त की। इसके बाद काँर (ग्रक्टोबर) में ग्राप वहां से लौट ग्राए।

मैंगसिर बदि ७ (३० नवम्बर) को महाराजा साहब ग्रापनी 'पोलो-टीम' के साथ कलकते गए और पौष सुदि २ (ई० स॰ १६२४ की = जनवरी) को लौट कर जोधपुर पहुँचे। इस यात्रा में महारानी साहबा भी ग्रापके साथ थीं।

<sup>(</sup>वि॰ सं० १६८० के पौष (ई० स० १६२३ के दिसम्बर) में महाराजा साह्ब के छोटे भ्राता महाराज ग्राजितसिंहजी, राज्य-प्रबन्ध की शिल्हा प्राप्त करने के लिये, मेत्र्यो कालिज से जोधपुर चले ग्राए थे।)

(ई० स० ११२३ की १० दिसम्बर) को राजकीय पुलिस ने, जो ठाकुर कान-सिंह, इन्संपैक्टर जोधपुर-पुलिस की अध्यक्तता में, उसका पीछा कर रही थी, उसे उसके तीन अनुयायियों सिंहत, एक मकान में घेर कर मार डाला। इसके बाद वि० सं० १६०१ के ज्येष्ठ और आषाढ (ई० स० ११२४ की जून और जुलाई) तक उसके दल के बचे हुए दो डकैत मोतीसिंह और मानसिंह मी ज़िंदा पकड़ खिए गए। इससे सारा उपद्रव शान्त हो गर्यो।

वि० सं० १६८० की माघ बदि ६ (ई० स० १६२४ की ३० जनवरी) को महाराजा साहब की बड़ी बहन (स्वर्गवासी महाराजा सरदारसिंहजी साहब की बड़ी राजकुमारी) श्री मरुधर कुँवरी बाईजी साहबा का श्रुम विवाह जयपुर-नरेश महाराजा मानसिंहजी के साथ बड़ी धूम-धाम से हुआ। दोनों ही तरफ से बड़ी-बड़ी तैयारियां की गई थीं। इस अवसर पर अलवर और रीवां के नरेशों ने भी जोधपुर आकर उत्सव में भाग लिया।

माघ सुदि १३ (१८ फरवरी) से फागुन सुदि ४ (१ मार्च) तक महाराजा साहब ने, प्रजाजनों की अवस्था जानने के लिये, मारवाङ में दौरा किया।

चैत्र बदि १० (३० मार्च) को ऐल० डब्ल्यू रैनॉल्डस की बदली हो जाने से लैफ्टिनैंट कर्नल मैकफ्सेंन (A. D. Macpherson, I. A.) जोधपुर का रैज़ीडैन्ट नियुक्त हुन्रा।

वि• सं• १६८१ की चैत्र सुदि ८ (१२ च्रप्रेल) को, गरमियों की मौसम च्राजाने से, महाराजा साहब सकुद्रम्ब केटा गए श्रीर च्राषाढ सुदि १० (११ जुलाई) को वहां से लौट च्राए।

वैशाख बदि १२ (३॰ भ्राप्रेल) को राम्रो बहादुर पंडित ज्वालासहाय मिश्र दो वर्ष के लिये 'चीफ-जज वनाया गया।

(पहले के 'चीफ-जज' राम्रो साहब लह्मीदास सपट का वि॰ सं॰ १६८० के कार्तिक (ई॰ स॰ १६२३ के नवम्बर) में देहान्त हो गया था। इस पर दरबार ने, उसकी सेवाम्रों के उपलच्च में, उसकी विघवा के लिये १५० रुपये मासिक की ग्राजन्म पैन्शन (तनख्वाह) करदी।)

च्येष्ठ सुदि १ (३ जून) को सम्राट् के जन्म दिवस पर जोधपुर पुलिस के इंसपैक्टर-जनरख मालकम रतनजी कोठावाला (M. B. E.) को 'ख़ाँ बहादुर की ' उपाधि श्रीर स्कॉटलैंड-मिशन के

१. इस कार्य-तत्परता ऋौर वीरता के लिये ठाकुर कानसिंह सुपरिन्टैन्डैन्ट-पुलिस बना दिया गया।

२. चैत्र बदि ३ (ई• स॰ १६२४ की २३ मार्च) को महाराजा साहब ग्रापनी माता सीसोदनीजी साहबा की ग्रास्वस्थता के कारण उदयपुर जाकर उनसे मिले श्रीर क्टे दिन वापस लौट ग्राए।

वि० सं० १६=१ की श्रावण सुदि १ (१ त्र्यगस्त) से ३ 'डिस्ट्रिक्ट' त्र्यौर 'सैशन' 'कोटों' ( त्र्यदालतों ) की स्थापना की गैई।

इन दिनों यहां की जनता मारवाड़ से मादा जानवरों का बाहर जाना रोकने के लिये आन्दोलन कर रही थी। इससे आवरा बदि ७ (२३ जुलाई) को महाराजा साहब ने देश और जनता के हितार्थ मादा जानवरों (गाय, वकरी, मेड़ वगैरा) का बाहर जाना अस्थायी रूप से रोक दिया और इसके बाद गांवों की जनता के भावों की जांच कर भादों वदि १ (१५ अगस्त) को इस आज्ञा को स्थायी रूप देदिया।

मँगसिर विद ४ (ई० स० ११२४ की १५ नवम्बर) को महाराजा साहब, नरेन्द्र-मगडल की सभा में सिम्मिलित होने के लिये, दिल्ली गए और मँगसिर विद १२ (२३ नवम्बर) को वहां से लौट आएँ।

डाक्टर थी ग्रोडोर चामर्फ (Theodore Chalmers) को 'कैसरे-हिन्द' का (द्वितीय श्रेग्णी का) पदक मिला।

ग्राषाढ विद ३ (१६ जून) को 'रिवैन्यू-मैम्बर' मिस्टर ड्रेक ब्रोकमैन के प्र महीने की छुट्टी जाने पर उसके विभागों का काम ग्रान्य 'मैम्बरों' मे बांट दिया गया।

सावन विद २ (२७ जून) को जोधपुर की 'पोलोटीम' ने "क्रेटा-ग्रमेरिकन-हैंडीकैप" में विजय प्राप्त की।

श्रावर्षा विदि १३ (२६ जुलाई) को महाराजा साहब सुमेर पुष्टिकर स्कूल के 'हाई स्कूल' बनाए जाने के उपलच्च में किए गए, उत्सव में शरीक़ हुए।

- १. इससे कोर्ट सरदारान. दीवानी श्रीर कीजदारी ग्रादालतों का काम इन ग्रादालतों में होने लगा। 'जुडीशल-सुपरिन्टेन्डेन्टों' के ग्राधिकार बढ़ाकर १,००० से २,००० रुपये तक कर दिए गए। नायब हाकिमों को तीसरे दरजे के मैजिस्ट्रेट के इंख्तियार मिले श्रीर दो ग्रॉनररी (ग्रवैतनिक) मैजिस्ट्रेटों के कोर्ट बनाए गए।
- २. भादों सुदि १३ (११ सितम्बर) को जोधपुर में २४ घंटों में १७ इंच वर्षा होजाने से चारों तरफ जल ही जल दिखाई देने लगा।

कार्तिक वदि ४ (२५ सितम्बर) को 'जोधपुर-पोलो-टीम'ने पूना में 'सर प्रतापसिंह कप' का 'फ़ाइनल मैच' जीता।

३. मँगसिर सुदि १ (२७ नवम्बर) को जोधपुर में पहले-पहल हवाई जहाज़ ग्राया। जिन लोगों को उसे पहले कहीं देखने का ग्रावसर नहीं मिला था उन्होंने उसे बड़ी ही उत्सुकना श्रीर ग्राध्चर्य के साथ देखा।

मँगसिर सुदि २ (२८ नवम्बर) को महाराजा साहब ने कलकत्ते की यात्रा की श्रीर माघ विदि ११ (३० दिसम्बर) को वहां पर ग्रापकी 'पोलोटीम' ने 'इंडियन-पोलो-एसोसियेशन' का 'चैंपियन कप' जीता। इसके बाद पौष सुदि ६ (ई॰ स॰ १६२५ की जनवरी) को ग्राप वहां से वापस ग्राप।

## महाराजा उंमेदसिंहजी

वि० सं० १६८१ की पौष सुदि ७ (ई० स० १६२५ की १ जनवरी) से राज-कर्मचारियों के लिये 'प्रौवीडैन्ट फ़ंड' की स्थापना की गई। इससे उनके रियासत की सेवा से अवसर प्रहरा करने पर गुजारे का बहुत कुछ सुभीता हो गया।

ई० स० ११२५ की ६ जनवरी को 'डयूक ऑफ़ कनाट' के पुत्र 'हिज रॉयल हाइनैस' प्रिंस अर्थर ऑफ़ कनाट और उनकी पत्नी का जोधपुर में आगमन हुआ। इस पर महाराजा साहब की तरफ़ से भी उनके अनुरूप ही उनका आदर सत्कार किया गया।

माघ सुदि ४ (ई० स० ११२५ की २ = जनवरी) को महाराजा साहब के छोटे भ्राता महाराज अजितसिंहजी की बरात ईसरदे' (जयपुर राज्य) के लिये रवाना हुई। उस समय स्वयं महाराजा साहब मी उसके साथ थे<sup>3</sup>। वहां पर माघ सुदि ५ (२१ जनवरी) को महाराज अजितसिंहजी का शुभ विवाह वहां के ठाकुर की कन्या से सकुशल संपन्न हुँआ।

चैत्र वदि १२ (२१ मार्च) को महाराजा साहब ने सकुटुम्ब इंगलैंड की यात्रा की। राजपृताने के रईसों में पहले-पहल आपने ही इस प्रकार विलायत की यात्रा की

पौष सुदि ७ (ई० स॰ १६२५ की १ जनवरी) को धौकरन-ठाकुर राम्रो बहादुर मंगलसिंह, पिंबल वर्क्स मैम्बर जोधपुर-दरबार की उत्तम सेवाम्रों के उपलक्त्य मे सी॰ ग्राइ० ई० श्रीर पेंडित स्रजप्रकाश वातल, ग्राध्यत्त विद्या-विभाग, 'राय साहव' बनाए गए। फागुन विद २ (१० फरवरी) को बून्दी-नरेश श्री रघुवीरसिंहजी जोधपुर ग्राए श्रीर फागुन विद ११ (१६ फरवरी) को यह वापस लीट गए।

(फागुन वदि ६ (१४ फरवरी) को यहां पर महाराज म्रार्जुनसिंहजी की कन्या से म्रापका विवाह हुम्रा।)

चैत्र वदि २ (१८ फरवरी) को जोधपुर की 'पोलो टीम' ने दिल्ली में फिर प्रिंस भ्रॉफ़ वेल्स कमेमोरेशन कप (Prince of Wales Commemoration Cup) जीता।

(२८ फरवरी) को मिस्टर डी० एल० ड्रेक ब्रोकमैन, रिवेन्यू मैम्बर ८ महीने की छुट्टी से लौट कर ग्राया।

- १. स्वर्गवासी जयपुर-नरेश महाराजा माधोसिंहजी श्रीर वर्तमान जयपुर-नरेश महाराजा मान-सिंहजी ईसरदे-ठिकाने से ही गोद ग्राए थे। इस सबब से महाराज ग्राजितसिंहजी की कुँवरानी साहबा वर्तमान जयपुर-नरेश की बड़ी बहन होती हैं।
- २. वहां से द्याप माघ सुदि ५ (१ फरवरी ) को लौटे।
- ३. फागुन सुदि १४ (६ मार्च) को महाराजा साहब ने बेड़ा ठाकुर पृथ्वीसिंह को हाथी सरोपाव, हाथ का कुरब श्रीर दुहेरी ताज़ीम श्रादि देकर सम्मानित किया।
- ४. ग्रापका 'नरकुंडा' नामक जहाज़ वि० सं० १६८२ की चैत्र सुदि ४ ( २८ मार्च )

थी। इस यात्रा में महाराज अजितिसंहैंजी और जोधपुर की 'पोलो-पार्टी' भी आपके साथ थी। वहां पर सम्राट् पंचम जार्ज से मिलने पर उन्होंने आपका अच्छा स्वागत किया और इस यात्रा में आपकी 'पोलो-पार्टी' ने भी कई प्रसिद्ध-प्रसिद्ध 'मैचों' में विजय प्राप्त की।

महाराजा साहब की इंगलैंड-यात्रा के समय राजकीय 'काउंसिल' का कार्य राश्रो बहादुर सर पंडित सुखदेवप्रसाद काक की श्रध्यक्ता में होता था।

वि० सं० १६ ८२ की ज्येष्ट सुदि ११ (ई० स० १६२५ की ३ जून ) को, बादशाह की बैरसगांठ के अवसर पर, गवर्नमैंट ने महाराजा उंमेदसिंहजी साहब को के० सी० एस० आइ० की उपाधि से भूषित किया और इसके बाद आषाढ सुदि ४ (२५ जून ) को आपके बादशाह से मिलने पर उन्होंने स्वयं अपने हाथ से आपको उपर्युक्त उपाधि (के० सी० एस० आइ०) का पदक पहनाया।

श्राषाढ वदि ३० (२१ जून ) को लंदन में ही श्रापके द्वितीय महाराज-कुमार हिम्मतिसंहजी का जन्म हुँ श्रा।

को वम्बई से रवाना हुम्रा था। वैशाख वदि १ (१० म्रप्रेल ) को ग्राप मार्सलीज पर उतरे श्रीर वहां से वैशाख वदि ३ (११ म्रप्रेल ) को रेलद्वारा लन्दन पहुँचे।

- १. लन्दन से लौटने पर ग्राप पोलिटिकल श्रीर जुडीशल मैम्बर के पास बैठकर श्रीर काउंसिल की बैठकों मे भाग लेकर राज-कार्य का ग्रनुभव प्राप्त करने लगे।
- २. यह मुलाकात ज्येष्ठ विद १४ (२१ मई) को हुई थी श्रीर महाराजा साहब सम्राट्द्वारा निमंत्रित होकर दरवार में गए थे।

इसी मास ( मई ) में जोधपुर की 'पोलोटीम' ने इंगलैंड मे 'माइन हैड ग्रोपन कप' (Mine Head Open Cup) जीता।

३. ज्येष्ठ सुदि ११ (३ जून) को बादशाह की बरसगांठ के ग्रवसर पर राजपूत-स्कूल का प्रिंसिपल मिस्टर ग्रार॰ बी॰ वानवर्ट (R. B. Van Wart) ग्रो॰ बी॰ ई॰ बनाया गया।

इस मास में दरबार की 'पोलोटीम' ने लन्दन में 'रोहैम्पटन चैलैंज कप' (Rohampton Challenge Cup) जीता श्रीर इसके बाद जुलाई में इसने लन्दन का 'हर्लिगहम चैम्पियन कप' Hurlingham Champion Cup) भी जीत लिया।

ग्रगस्त में महाराजा साहब की 'पोलोटीम' ने 'रगबी ग्रोपन कप' (Rugby Open  $Cu\rho$ ) के 'मैच में' विजय प्राप्त की ।

४. इस ग्रवसर पर क़िले से १२५ तोपें दागी गई, दफ्तरों मे ५ दिन की छुट्टी व जलसे ग्रादि किए गए। लंदन में रहने के समय आपने वहां के अनेक दर्शनीय और सार्वजनिक स्थानों का निरीक्त स्थान किया, बादशाह द्वारा किए गए वैंबले (Wembley) प्रदर्शनी के उद्घाट-नोत्सव में योग दिया और स्कॉटलैंड की यात्रा की । इसके बाद कार्तिक वदि ६ ( = अक्टोबर ) को आप इंग्लंड से रवाना होकर कार्तिक सुदि ७ ( २४ अक्टोबर ) को जोधपुर पहुँचे ।

माघ विद ७ (ई० स० ११२६ की ६ जनवरी) को महाराजा साहब ने, २,०१,⊏३५ रुपयों की लागत से बने, दरबार हाई स्कूल के नए भवन और जसवन्त कालिज के नए भाग का उद्घाटन किया।

वि० सं० १६८३ की प्रथम चैत्र सुदि (ई० स० १६२६ के मार्च के अन्त) में आप बंबई जाकर जाने वाले 'गवर्नर जनरल' लॉर्ड रीडिंग और आने वाले लॉर्ड इरविन से मिले और वहां से लौट कर द्वितीय चैत्र वदि १३ (१० अप्रेज ) को सकुटुम्ब

ग्रगले महीने में (संखवाय) ठाकुर प्रतापसिंह ने १० वर्षों की सेवा के बाद ग्रॉक्सिस कमांडिंग सरदार रिसाला के पद से ग्रवसर ग्रहण किया। महाराजा साहब की इस वर्ष की इंगलैंड यात्रा के समय सेना-विभाग का सारा काम इसके ग्रिषकार में रहा था। इसके ग्रवसर ग्रहण करने पर दरबार की तरक से इसकी उत्तम सेवाग्रों की यथानियम सराहना की गई श्रीर इसके रिक्तस्थान पर (रोडला) ठाकुर ग्रनोपसिंह कमांडिंग ग्रॉक्सिर नियुक्त हुग्रा।

पौष विद ३० (ई० स० १६२५ की १५ दिसम्बर) को दरबार ने क्रुपा कर नगर के राज-नीतिक ग्रान्दोलन-कारियों को माफी देदी।

माघ विद २ (ई० स० १६२६ की १ जनवरी) को जसोल-ठाकुर रावल ज़ोरावरसिंह 'राम्रो बहादुर' बनाया गया श्रीर ख़ान बहादुर माल्कम कोठा वाला, (Malcolm Ratanji Kothawala) इंसपैक्टर जनरल पुलिस को बादशाही पुलिस का तमगा (King's Police Medal) मिला।

फागुन विद २ (३१ जनवरी) को जामनगर-महाराज ने जोधपुर भ्राकर करीव १५ दिनों तक राज्य की मेहमानदारी स्वीकार की।

२. वि॰ सं॰ १६८२ की द्वितीय चैत्र वि६ ६ (४ ग्रंप्रेल) को ग्राप बम्बई से लौटे थे।
(प्रथम चैत्र वि६ ४ (ई॰ स॰ १६२६ की ३ मार्च) तक यहां के रैज़ीडैंट का कार्य
लैक्टिनेंट कर्नल मैक्फ्संन (Lt.-Col. A. D. Macpherson) करता रहा, ग्रौर फिर उसके स्थान
पर मिस्टर केटर (A. N. L. Cater, I. C. S.) नियुक्त हुग्रा। इसके बाद वि॰ सं॰ १६८३ की
प्रथम चैत्र सुदि १० (२३ मार्च) को कर्नल स्ट्रींग (Lt.-Col. H. S. Strong) रेज़ीडैन्ट होकर
ग्राया। ज्येष्ठ वि६ ८ (३ जून) को बादशाह की बरसगांठ के ग्रावसर पर 'राय साहब' डाक्टर
ग्रोंकारसिंह, एसिस्टैंट सर्जन हीयूसन ग्रस्थताल को 'राग्रो बहादुर' का ख़िताब मिला।

१. ग्रापका 'रांचो' नामक जहाज कार्तिक सुदि ६ ( २३ ग्रक्टोबर ) को बम्बई पहुंचा था।

उटकमंड चले गए। वहीं पर वैशाख सुदि ७ (१६ मई) को जिस समय त्र्याप शेर के शिकार के लिये नीलगिरि के घने जंगल ( त्यान-कुड़ी ) में घूम रहे थे, उस समय त्र्यापका सामना टोले से ज़दा हुए एक मस्त जंगली हाथी से हो गया। उसे देखते ही आपके साथ के लोग भाग खड़े हुए । इतने ही में उस मदान्ध हाथी ने त्राप पर त्राक्रमगा कर दिया । उस समय त्र्यापके पास केवल एक भरी हुई दु-नाली बंदक थी श्रीर कारतूस रखनेवाला श्रनुचर तक पहले ही भाग चुका था। ऐसे संकट के समय भी आपने धेर्य को न छोड़ा और हाथी की तरफ मुख किए हुए ही आप पीछे हटने लगे। परन्त जब वह हाथी बहुत ही पास त्रागया, तब त्रापने उसके मस्तक को लच्य कर एक गोली चलाई। यद्यपि इसकी चोट से एकवार तो वह मस्त हाथी जहां का तहां ठिठक रहा तथापि उसी समय पीछे वृत्त का तना त्र्या जाने से महाराजा साहब के ठोकर खाकर गिर पड़ने से उसने आगे बढ़कर आप पर आक्रमण कर दिया। ऐसे समय आपके पुर्य-प्रताप ने ऋापकी सहायता की; जिससे ऋाप उसके दोनों विशाल दांतों के बीच श्रागए। हाथी की सुंड श्रापकी गोली से पहले ही च्रत-विच्रत हो चुकी थी, इसलिये वह उससे काम न ले सका। इसी समय त्रापके छोटे भाता महाराज त्रजितसिंहजी और महाराजा सर प्रतापसिहजी के दौहित्र (बेडा-ठाकुर) प्रथ्वीसिंह ने स्रापके न दिखाई देने के कारण जैसे ही इधर-उधर नजर दौड़ाई वैसे ही आपको उस अवस्था में देखा। इस पर वे दोनों शीव्र ही पलट पडे त्रीर उन्होंने अपनी-अपनी दु-नाली बंदुकों से दो-दो गोलियां चलाकर उस हाथी के मस्तक को विदीर्ण कर दिया। इन करारी चोटों के लगने से वह मदान्ध हाथी धवरा गया त्रीर महाराजा साहब को छोड़ कर चिघाड़ता हुत्रा भाग चला। महाराजा साहब ने इस त्र्याकरिमक त्र्याक्रमण से सम्हलते ही त्र्रपने साथवालों को उस हाथी का पीछा करने की त्राज्ञा दी। इस पर तत्काल उन्होंने उसका अनुसरण किया और एक नाले के पास पड़ा पाकर उसे समाप्त कर दिया। इस प्रकार इस महान संकट के समय ईश्वर की कृपा से त्रापकी रत्ना हुई। इसके बाद त्राप गरमी की मौसम उटकमंड में बिताकर काँर विद १ (३० सितंबर) को जोधपुर लांट त्र्याए।

वैशाख सुदि २ (१३ मई) को मारवाड़ की पुलिस ने डकैत रगाजीतसिंह श्रीर जवाहरसिंह का वीरता से सामना कर उन्हें मार डाला। कई वर्षों से सीकर-राज्य के भूरसिंह नामक डकैत ने जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, श्रलवर, नामा,

१. च्राषाढ सुदि ३ (१३ जुलाई) को मिस्टर विनगेट (R. E. L. Wingate, I. C. S.) यहां का रेज़ीडैंट नियुक्त हुन्ना।

पिटयाला और अजमेर-मेरवाड़े में उपद्रव मचा रक्खा था। इसी से वि० सं० १६८३ की कार्तिक विद १ (ई० स० ११२६ की ३० अक्टोबर) को मारवाड़-पुलिस के ठाकुर बख़तावरसिंह और ठाकुर कानसिंह ने सीकर-राज्य में घुस कर उसे और उसके साथियों को मार डाला। इस पर जयपुर आदि कुछ राज्यों की तरफ से मारवाड़-पुलिस के लिये १३,१०० रुपये इनाम के मेजे गए।

त्राश्विन त्रीर कार्तिक ( त्राक्टोबर त्र्यौर नवम्बर ) में महाराजा साहब ने मारवाड़ राज्य के देसूरी-प्रान्त का दौरा किया ।

इसके बाद (नवम्बर में) आप राजकीय रेल्वे के लूनी जंकशन, बाहड़मेर और गडरा-रोड़ नामक स्टेशनों, समदड़ी के नए पुल और जालोर की नई लाइन का निरीक्त ए करने को गए। इस यात्रा में आपने किराड़ू के जीर्ग-शीर्ग परन्तु कला-पूर्ण शिव-मन्दिरों का भी निरीक्त किया और साथ ही ऐसे स्थानों की रक्ता आदि के लिए आर्किया लॉजिकल डिपार्टमैन्ट (पुरातत्व-विभाग) की स्थापना की।

इसी मास में त्र्याप दिल्ली जाकर नरेन्द्र-मण्डल की बैठक में सम्मिलित हुए।

वि० सं० १६८३ की मँगसिर विद ११ (ई० स० १६२६ की १ दिसम्बर) को रात्र्यो बहादुर पंडित सुखदेवप्रसाद काक, के० टी०, सी० ब्राइ० ई०, पोलिटिकल, जुडीशल और फाइनैन्स मैम्बर ने जोधपुर-दरबार की सेवा से अवसर प्रहरा कर लिया। इस पर रात्र्यो बहादुर सरदार ज्वालासहाय मिश्रे जुडीशल-मैम्बर बनाया गया और पोलिटिकल और फाइनैन्स मैम्बर का काम अस्थायी तौर पर रिवैन्यू-मैम्बर मिस्टर डी० एल० ड्रेक ब्रोकमैन, सी० ब्राइ० ई०, ब्राइ० सी० ऐस० को सौंपा गया। साथ ही पोलिटिकल डिपार्टमैन्ट का काम तो स्वयं महाराजा साहब के तत्वावधान में रहा और बाकी के महकमें, जो पंडित सुखदेवप्रसाद काक के अधीन थे, दूसरे मैम्बरों में बाँट दिए गए।

वि० सं० १६=३ की मँगसिर सुदि १५ (१६ दिसम्बर) को नगर की प्रजा ने श्रीर राजनीतिक श्रान्दोलनकारियों ने उपस्थित होकर महाराजा साहब के सामने श्रपनी राज-भक्ति प्रकट की , इसपर श्रीमान् ने भी श्रपना प्रजा-प्रेम प्रकट कर सबको सन्तुष्ट किया।

१. कार्तिक विदे ११ ( ई॰ स॰ १६२६ की १ नवम्बर ) से फिर कर्नेल स्ट्रॉॅंग (Lt.- Col. H. S. Strong, I. A ) रैज़ीडैन्ट नियुक्त हुग्रा ।

२. इसी ग्रवसर पर पिर्डित ज्वालासहाय मिश्र को दरबार की तरफ़ से सोना श्रीर ताज़ीम की इज्ज़त दी गई।



महाराज श्रजितसिंहजी (जन्म-वि॰ सं॰ १९६४ (ई॰ स॰ १९०७)

इस यात्रा में त्र्यापने परवतसर-लाइन, लाडनू और मूँडवा स्टेशनों और भदवासी (नागोर के पास ) की खड़िया (नागोरी खड़ी=Gypsum) की खानों का निरीन्त्रण किया।

माघ सुदि १ (ई० स० ११२ मी २३ जनवरी) को भारत का गवर्नर जनरल श्रीर वायसराय लॉर्ड इरविन मय अपनी पत्नी के जोधपुर श्राया श्रीर उसने यहां के घोड़ों, मवेशियों श्रीर व्यापारिक वस्तुश्रों की प्रदर्शनी को देखकर मारवाड़ के नागोरी बैलों की बहुत प्रशंसा की। दूसरे दिन महाराजा साहब के सेना-नायकत्व में सरदार रिसाले का प्रदर्शन (Review) हुन्या। उस समय उसके सवारों की कार्य-दत्तता को देख वायसराय ने प्रसन्तता प्रकट की। उसी दिन रात्रि में राजकीय मोज (State banquet) के समय महाराजा साहब ने दो लाख हाये देकर मारवाड़ी युवकों के लिये पशु-चिकित्सा (Veterinary) श्रीर कृषि-विज्ञान (Agricultural science) की ४ इरविन-छात्र-वृत्तियां (Scholarships) नियत करने श्रीर हाल ही में हिन्दू-यूनीवर्सिटी को कृषि-विद्या की शिद्या के लिये दिए तीन लाख रुपयों से इरविन-कृषिविद्या-शिद्यक (Irwin Chair of Agriculture) नियुक्त करने की इच्छा प्रकट की ।

१. वि० सं० १६८४ की कार्तिक विद ६ (ई० स॰ १६२७ की १६ ग्रक्टोबर) को महाराजा साहब, ग्रपने मामू (maternal uncle) बूंदी-नरेश रघुवीरसिंहजी की मातमपुरसी के लिये, बूंदी गए श्रीर वहां से जौटने पर कार्तिक विद १४ (२४ ग्रक्टोबर) को बीकानेर की 'गंगा-कैनाल' नामक नहर के उद्धाटनोत्सव मे सम्मिलित हुए।

वि॰ सं॰ १६८४ की मँगसिर सुदि १४ (७ दिसम्बर) को गश्त के समय, देवीसिंह. सब-इंसपैक्टर-पुलिस डकैतों द्वारा मारा गया। महाराज ने उसकी वीरता और कार्य-तत्परता से प्रसन्न होकर उसकी स्त्री के गुज़ारे के लिये 'पैनशन' नियत करदी।

श्यह रुपया पिएडत मदनमोहन मालवीय के, वि॰ सं॰ १६८४ के मँगसिर (ई॰ स॰ १६२७ की नवम्बर) में, जोधपुर ग्राने पर दिया गया था श्रीर इसी के साथ राज-परिवार श्रीर प्रजावर्ग ने भी इस कार्य के लिये एक लाख रुपया श्रीर इकड़ा कर दिया था। (पहले लिखे ग्रानुसार हिन्दू-विश्वविद्यालय (Hindu University) के कायम किए जाने के समय भी जोधपुर-राज्य से दो लाख रुपये दिए गए थे श्रीर चौबीस हज़ार सालाना पर शिल्पकला-विज्ञान की शिद्धा के लिये एक शिद्धक (Jodhpur Hardinge Chair of Technology) नियुक्त किया गया था। यह उपर्युक्त रकम वि॰ सं॰ १६६६ के माघ (ई॰ स १६१३ की फ़रवरी) में दरमंगा-नरेश श्रीर मदनमोहन मालवीय के यहां ग्राने पर दी गई थी।)

इस पर वायसराय ने भी शिक्तोन्नित की इन दोनों बातों को सहर्ष स्वीकार कर लिया । तीसरे दिन प्रातःकाल वायसराय ने जोधपुर के दुर्ग का निरीक्त् एा किया और उसी दिन तीसरे पहर वह लौट गया ।

फागुन वदि ११ (१७ फरवरी) को महाराजा साहब नरेन्द्र-मएडल (Chamber of Princes) की सभा में सम्मिलित होने के लिये दिल्ली गए, और वि० सं० १६ = ५ की चैत्र सुदि ३ (२४ मार्च) को आपने तिलवाड़े (मारवाड़ के पश्चिमी-प्रान्त) के मेले में लाए गए मारवाड़ के घोड़ों और मवेशियों का निरीक्त किया। इसके बाद गरमी का मौसम आ जाने से वैशाख सुदि १५ (४ मई) को आप सकुटुम्ब उटकमंड चले गए और वहां से द्वितीय सावन सुदि ३ (१ = अगस्त) को, डाक्टरों की सलाह के अनुसार, स्वास्थ्य-लाम के लिये, बंबई होकर, इंगलैंड को खाना हो गए। इससे आपकी अनुपस्थित में स्टेट-काउंसिल के सभापति का कार्य लैफ्टिनैंट कर्नल विंदम करने लगा।

जोधपुर में प्राचीन काल से रिवाज चला आता है कि यदि कोई पुरुष वध किए जाने वाले बकरों आदि को लेकर शराफ़ा-बाजार से निकलता है तो वहां के महाजन लोग उन पशुओं की कीमत देकर उन्हें धर्मपुरे के बाड़े में मेज देते हैं। इसी के अनुसार वि० सं० १६८५ की ज्येष्ठ सुदि १० (ई० स० १६२८ की २६ मई) को जब कुछ मुसलमान कुर्बानी के एक बकरे को लेकर उस खास बाजार से निकले, तब महाजनों ने दुगनी-तिगनी कीमत देकर, प्रचलित-प्रथानुसार, उस बकरे को लेना चाहा। परन्तु वे मुसलमान पहले से ही जान-बूफ कर गड़-बड़ मचाने पर आमादा

इसी भ्रावसर पर वायसराय ने जोधपुर-राज्य की उन्नतिशील व्यवस्था की श्रीर ग्रामेरिका जाने वाली भारतीय सैनिक 'पोलोटीम' को दो हुई महाराजा साहब को ग्रार्थिक श्रीर घोड़ों की सहायता की प्रशंसा की।

वैशाख विद ६ ( १४ म्राप्रेल ) को लैफ्टिनेंट कर्नल विंदम तीन मास के लिये छुट्टी पर गया। इससे उसका काम जुडीशल श्रीर रिवेन्यू मैंबरों में बांट दिया गया।

वैशाख सुदि १५ (४ मई) से लैक्टिनेंट कर्नल स्ट्राँग के स्थान पर लैक्टिनेंट कर्नल गंबील
 (G. H. Gabriel, C. V. O., I. A.) यहां का रैज़ीडेंट नियुक्त हुन्रा ।

ग्राषाढ विदि १ ( ४ जून ) को बादशाह की बरसगांठ के ग्रावसर पर यहां की चीफ़-कोर्ट के चीफ़ जज राग्रो साहब कुँवर चैनसिंह ( M. A., L. L. B. ) को 'राग्रो बहादुर' श्रीर सरदार रिनाले के कमांडैंट लेक्टिनट कर्नल ठाकुर भ्रनोपसिंह ( M. C. ) को 'सरदार बहादुर' की उपाधियां मिलीं।

थे। इसिलिये उन्होंने उस बकरे को देने से इनकार कर दिया। इस पर महाजनों ने उस बकरे के कान में बाली (कुड़की) डाल कर उसे पास के सिटी-पुलिस के थाने में साँप दिया। यह देख उस समय तो वे शरारती मुसलमान चुप हो रहे, परन्तु दूसरे दिन ईदगाह की नमाज के समय अन्य मुसलमानों को भड़का कर उनमें से करीब पांच हजार को पुलिस थाने पर चढ़ा लाए। यद्यपि पुलिस-अफसरों ने शान्ति के साथ मामला तय कर देने की बहुत कुछ चेष्टा की, तथापि वे लोग बाहर के वातावरण से प्रेरित होने के कारण बल-प्रयोग करने पर उद्यत होगए। इसकी सूचना पाते ही जुडीशल-मिनिस्टर पिषड़त ज्वालासहाय मिश्र ने सरदार रिसाले के कुछ सवारों को तत्काल घटनास्थल पर भेज दिया। इससे सारा कगड़ा शीष्र ही शान्त हो गया।

भादों सुदि ११ (२५ सितंबर) को जिस समय मकराना नामक स्थान पर ठाकुरजी की रिवाड़ी (जल-यात्रा की सवारी), जुलूस और बाजे के साथ, वहां की एक मसज़िद के सामने से निकली, उस समय कुछ मुक्काओं के भड़काने से, मुसलमानों ने, अपने लिख कर दिए वादे को तोड़ कर, पुलिस और जुलूस के लोगों पर पत्थर फेंकने प्रारम्भ कर दिए । इस पर जैसे-जैसे उन्हें समभा कर शान्त करने की चेष्टा की गई, वैसे-वैसे वे अधिकाधिक उत्तेजना प्रकट करने लगे। इसके बाद उन्होंने उक्त मसज़िद के पीछे बने वहां के जागीरदार के बंधु रघुनाथसिंह के बाड़े में आग लगा दी और स्वयं रघुनाथसिंह को तलवारों और लाठियों से चत-विचत कर मारडाला। उस समय वहां पर पुलिस के जवानों की संख्या कम होने से शीघ्र ही पासके परबतसर्रे नामक स्थान से फीज बुलाई गई और इस प्रकार वह उपद्रव दबाया गया। इसके बाद उपद्रव करने वालों पर बाक़ायदा मुकदमे चलाए गए और अपराध सिद्ध हो जाने पर उन्हें सज़ाएँ दी गईं।

१. मारवाड़ में प्रचिं जित-प्रथा के ग्रानुसार जिस बकरे के कान में बाली (कुड़की) डाल दी जाती है वह ग्रावध्य सममा जाता है श्रीर उसे यहां के लोग 'ग्रामर-बकरा' कहते हैं।

२. इस प्रकार के जातीय मनगड़े को रोकने के लिये भादों सुदि ६ (२० सितंबर) को फिरसे इस विषय के नियम तय किए गए और कार्तिक विद ६ (३ नवंबर) को उन्हें राज-कीय गज़ट में प्रकाशित करवा दिया गया।

३. यह स्थान जोधपुर से करीब ११८ मील ईशान कोगा में स्थित है श्रीर वहां पर संगमरमर की खानें हैं ।

४. यह स्थान मकराने से करीब १२ मील दिचा में है।

कार्तिक (नवंबर) में लाला रामचन्द्र, सुपरिन्टैन्डैंट पुलिस, ने बड़ी मुस्तैदी से जामनगर के मकरानी डकैतों का पीछा किया और बाद में ठाकुर बख़तावरसिंह और कानसिंह भी उसके साथ हो लिए। इसके बाद इन्होंने सिंध-प्रान्त में घुसकर इस डाकू-दल को नष्ट कर डाला।

कार्तिक सुदि ४ (१६ नवंबर) को महाराजा साहब, मय कुटुम्ब के, लंदन से रैवाना होकर मंगिसर विद ५ (१ दिसंबर) को जोधपुर पहुँचे। इस पर राज-कर्म-चारियों, नगर-वासियों और छात्र-गर्गों ने स्टेशन पर उपस्थित हो, बड़े ब्यादर, प्रेम और उत्साह से ब्यापका स्वागत किया।

माघ विद १ (ई० स० १६२६ की २६ जनवरी) को महाराजा साहब ने एक आम दरवाँर कर सीकर-निवासी डकैत भूरसिंह के दल को नष्ट करने वाले मारवाड़-पुलिस के अफ़सरों और मुलाज़िमों को १५,६०० रुपये का इनाम बांटा। इसमें का कुछ रुपया अन्य रियासतों ने, जो इस दल की लूट-मार से तंग आ गई थीं, भेजा था। इसी अवसर पर दरबार ने मालकम रतनजी कोठावाला, इन्सपैक्टर जनरल जोधपुर-पुलिस, की सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे सोना और ताज़ीम दी।

माघ वदि १४ ( = फरवरी ) को महाराजा साहब नरेन्द्र-मण्डल की सभा में सिम्मिलित होने को दिल्ली गएँ।

इस वर्ष भी जोधपुर की 'पोलोटीम' ने मेग्रो कालिज (ग्रजमेर) के खेल में विजय प्राप्त की। पौष वदि ६ (ई॰ स॰ १६२६ की १ जनवरी) को टाकुर बख़तावरसिंह, सुपरिंटैंडैंट-पुलिस, को बादशाही पुलिस मैडल (King's Police Medal) मिला।

१. इस पर जामसाहव रागुजीतसिंहजी ने लाला रामचन्द्र को एक तलवार श्रीर सरोपाव दिया श्रीर उन्हीं की इच्छानुसार उनके उत्तराधिकारी ने खाँ बहादुर कोठावाला, इन्सपैक्टर जनरल-पुलिस, को एक सुवर्ग-पदक प्रदान किया। इस कार्य मे चौहटन के ठाकुर सुल-तानसिंह श्रीर रामसर के ठाकुर जवाहरसिंह ने भी पुलिस की ग्रच्छी सहायता की थी। इससे प्रसन्न होकर जोधपुर-दरबार ने उन्हें एक-एक बंदूक (Rifle) इनाम में दी।

२. ग्रापका 'कैसरेहिंद' जहाज़ मँगसिर वदि ४ ( ३० नवंबर ) को बंबई पहुँचा था।

स्वाराजा साहब ने रेल से उतरते ही पहले उपस्थित लोगों का हार्दिक ग्रामिनंदन ग्रह्म किया श्रीर फिर किले पर स्थित ग्रापनी कुल-देवी चामुएडा के दर्शन कर ग्रापने महल (राई के बाग़) मे प्रवेश किया।

४. यह दरबार पुराने 'पब्लिक-पार्क' में किया गया था।

५. माघ सुदि ८ (१७ फ़रवरी ) को च्राप दिल्ली से वापस च्राए।

फागुन सुदि १ (१२ मार्च) को आप फिर दिल्ली गए और वहां से हिन्दू-यूनीवर्सिटी के कृषि-विद्यालय (Agricultural College) का उद्घाटन करने को बनारस पहुँचे ।

इस समय मारवाड़ में नाज महँगा हो रहा था। इसीसे दरबार ने उसका देश से बाहर जाना रोक दिया त्रौर बाहर से नाज मँगवा कर शहर में सस्ते नाज की दूकानें खुलवा दीं। इससे गरीबों को बड़ी सहायता मिंली।

फागुन सुदि १ (११ मार्च) को मिस्टर डी. ऐल. ड्रेक ब्रोकमैन (D. L. Drake Brockman, C. I. E., I. C. S.) (रिवेन्यू-मैंबर स्टेट-काउंसिल) अपनी, यहां के कार्य की अविध समाप्त हो जाने से वापस 'युनाइटेड प्रोविंसेज' (अवध) में कमिश्नर होकर चला गैया। इस पर मिस्टर जे. डब्क्यू. यंग (Mr. J. W. Young, O. B. E.), जो अब तक 'ऐकाउंटैंट जनरल' था, 'फाइनैंस-मैंबर' बनाया गया।

श्रावण विद १० (३१ जुलाई) को महाराज फ़तैसिंहजी ने 'होम-मैंबर' के पद से अवसर ग्रहण कर लिया। इस पर उसी दिन पौकरन-ठाकुर, रास्रो बहादुर, चैनसिंह (M. A., LL. B.) 'जुडीशल-मैंबर', रास्रो बहादुर रास्रो राजा नरपतिसिंह 'मैंबर-इन-वेटिंग' (Member-in-Waiting) और रास्रो बहादुर पिउत ज्वालासहाय मिश्र अस्थायी 'रिवैन्यू-मैंबर' बनाए गए।

वि० सं० १६८६ की सावन छिदि ३ (७ ऋगस्त ) को जोधपुर में स्थानापन्न

चैत्र विदे ४ ( २६ मार्च ) को मिस्टर गैबील के स्थान पर मिस्टर ऐल. डब्ल्यू. रैनॉब्ड्य ( L. W. Reynolds, C. S. I., C. I. E., M.C., I. C. S.,) श्रीर वि० सं० १६ प्६ की चैत्र सुदि ६ ( १५ ग्राप्रेल ) को उसके स्थान पर मिस्टर केटर ( A. W. L. Cater, I. C. S. ) यहां का रैज़ीडैंट नियत हुग्रा।

३. हाल ही में यह सर (Knight) की उपाधि से भूषित किया जाकर (यू. पी. की) 'पब्लिक सर्विस कमीशन' का 'प्रैसीडैंट' बना दिया गया है।

जेठ वदि ११ (३ जून) को बादशाह की बरसगांठ के ग्रवसर पर राग्रो साहब, राग्रो राजा नरपतिसेंह (Household Comptroller and Private Secretary) को 'राग्रो बहादुर' का ख़िताब मिला।

म्राषाढ सुदि १३ ( १६ जुलाई ) को राम्रो बहादुर पौकरन ठाकुर मंगलसिंह, सी० म्राइ० ई०, पिब्लिक वर्क्स मैंबर का हृदय की गति रुक जाने से स्वर्गवास हो गया। यह एक सच्चा श्रीर सीधा सरदार था।

१. वहां से ग्राप चैत्र विद ७ (१ ग्रप्रेल) को लौट कर ग्राए।

२. इन दूकानों पर ग्रंगरेज़ी तोल से १ रुपये का साढ़े सात सेर गेहूं मिलता था।

(Acting) गवर्नर जनरल, लॉर्ड गोश्चर्न (Lord Goschen) और उसकी पत्नी का आगमन हुआ। नियमानुसार मेट-मुलाकात हो जाने के बाद उसने यहां का दुर्ग और पोलो का खेल देखा। इसी प्रकार दूसरे दिन सुबह चौपासनी की राजपूत-स्कूल और शाम को मंडोर और कायलाने की मील का निरीक्त एा किया। रात को दरबार की तरफ से उसके आने की खुशी में एक बृहत् भोज दिया गैया। तीसरे रोज सरदार समंद में शिकार हुआ और इसके बाद वह (लॉर्ड गोश्चन) वापस लौट गया।

वि० सं० १६८६ की ऋाश्विन विद २ (ई० स० १६२६ की २१ सितंबर) को तृतीय महाराज-कुमार हरिसिंहजी का जन्म हुऋँ।

श्राश्विन सुदि ३ (५ श्रक्टोबर) को मुंशी हिम्मतसिंह, जो यू. पी. गवर्नमैन्ट से मांग कर बुलवाया गया था, 'रिवैन्यू-मैंबर' बनाया गया श्रीर पिरडत ज्वालासहाय मिश्र ने जोधपुर-दरबार की सेवा से श्रवसर ग्रहण कर लिया।

मँगसिर वदि २ (१८ नवंबर) को महाराजा साहब ने जोधपुर नगर के पास की छीतर (हिल) नामक पहाड़ी पर बनाए जाने वाले अपने विशाल राज-भवन की

कार्तिक सुदि १ (२ नवंबर) को मिस्टर यंग (J. W. Young, O. B. E.,) छुट्टी पर गया श्रीर फारान बदि १२ (ई० स० १६३० की २५ फरवरी) को लौटकर वापस आया।

ई० स० १६२६ में जोधपुर की 'पोलोटीम' ने लखनऊ में 'ग्रोपन कप' श्रीर दिल्ली में ग्रन्य दो 'कप' जीते। इसी प्रकार इसने ग्रन्य ग्रनेक 'पोलो' के खेलों में भी समय-समय पर विजय प्राप्त की। इससे भारत के बाहर इंगलैंड तक में भी इसकी ग्रन्छी धाक जम गई। इस टीम के वर्तमान दो खिलाड़ियों रावराजा इन्तरिसंह श्रीर रावराजा ग्रमयसिंह ने (जिनके इस समय क्रमशः ६ श्रीर प्रहेंडिकैप हैं) इस खेल में ग्रन्ताराष्ट्रीय ख्याति (International fame) प्राप्त करली है। येही दोनों खिलाड़ी जयपुर-नरेश की तरफ से भी भारतीय श्रीर इंगलैंड के 'पोलो' के खेलों में बरावर खेला करते हैं। इसी से उनकी 'पोलोटीम' भी मशहूर हो गई है।

स्वयं जोधपुर-नरेश के भी, जिस समय ग्राप पोलो खेला करते थे, ५ हैं डिकैप थे।

१. यह पहले मद्रास का गवर्नर था श्रीर महाराजा साहब के प्रतिवर्ष की गरिमयों में उटकमंड जाने के कारण इन दोनों के बीच मित्रता चली ग्राती थी।

२. इस ग्रवसर पर पौकरन-ठाकुर चैनसिंह को 'राग्रो बहादुर' का, ठाकुर ग्रानोपसिंह को 'सरदार बहादुर' का श्रोर ठाकुर बखतावरसिंह को बादशाही पुलिस-मैडल का तमगा दिया गया।

३. इस ग्रवसर पर किलों से १२५ तोपें चलाई गईं, श्रीर दफ्तरों में पांच रोज़ की छुट्टी हुई। कार्तिक विद ३ (२१ ग्रक्टोबर) को लैक्टिनेंट कर्नल मैक्नब (R. J. Macnabb, I. A.) जोधपुर का रैज़ीडैंट नियुक्त हुग्रा।

नींव रक्खी। इस शुभ त्र्यवसर पर दरबार की तरफ़ से जिन बातों की घोषगा की गई थी वे इस प्रकार थीं:—

- (१) पुराने जागीरदार के मरने और उसके उत्तराधिकारी के गद्दी पर बैठने के बीच होनेवाली जागीर की श्रम्थायी जन्ती बंद करदी गई।
- (२) एक हजार तक की रेखवाले जागीरदारों पर निकलनेवाला, रेख श्रीर चाकरी का, पांच वर्ष से पहले का राज्य का कर्ज़ माफ कर दिया गया।
- (इस घोषणा से मारवाड़—राज्य के २०० जागीरदारों को क़रीब ढाई लाख रुपये के कर्ज से छुट्टी मिल गई।)
- (३) खालसे (राज्य) के गांवों के कृषकों श्रौर श्रन्यजन-साधारण को, उनके गांवों की सैटलमैंट होनेसे पहले के हासिल, खरड़ा, घास-मारी श्रादि के कर्ज से मुक्ति दे दी गई।

(इससे प्रामी गा जनता को साढ़े त्र्याठ लाख रुपये का फायदा हुत्र्या।) इसी के साथ ही वि० सं० १६७२ (ई० स० १६१५) के कहत के समय और उससे पूर्व के वर्षों में कूँए खोदने त्र्यादि के लिये दिए हुए एक लाख रुपये का कर्ज भी माफ कर दिया गया।

- (४) मारवाड़ के मुसलमानों के लिये, राज्य की तरफ़ से, जोधपुर में एक अच्छा स्कूल बनवा देने का वादा किया गैया।
- (५) चालीस रुपये तक की तनखा के राज्य के मुस्तिकल मुलाज़िमों को चौथाई महीने की तनख़्वा, इनाम के तौर, पर दी जाने की आजा दी गई।
- (६) गरीबों श्रौर बिना गुजारे वाले लोगों को राज्य की तरफ़ से गरम कपड़े देने का हुक्म हुआ।

१. इस ग्रावसर पर धार्मिक कृत्यों को संपादन करने के लिये काश्री से भी पिएडत बुलवाए गए थे। इस महल का नक्शा लंदन के मिस्टर लैंकेस्टर (Lanchester) ने बनाया था श्रीर यह महल ग्राभी बन रहा है।

२. यह स्कूल १,३१,००० रूपये की लागत से बनकर तैयार हो गया है। इस समय इसमें सैचंथ क्लास तक की पढ़ाई होती है और इसका कुल ख़र्च राज्य से मिलता है।

(७) लोगों में निकलने वाली राज्य की कुछ पुरानी रकमें, जिनकी जोड़ करीब पचास लाख के थी, माफ करदी गईं।

इसी रोज महाराजा साहब ने नगर के नए विशाल अस्पताल की नींव का पत्थर रक्खा। इसके बनाने के लिये दस लाख रुपयों की मंज़ूरी दी गई थी श्रीर इसके सामान के लिये डेढ लाख का श्रीर इसके वार्षिक ख़र्च के लिये बाईस हजार का अंदाज किया गया था। पौष सुदि १ (ई० स० ११३० की १ जनवरी) को गवर्नमैन्ट ने महाराजा साहब को जी. सी. आइ. ई. के ख़िताब से भूषित किया।

माघ विद १२ (ई० स० ११३० की २६ जनवरी) को 'फील्ड मार्शल' ऐलन्बी (Viscount Allenby, G. C. B., G. C. M. G, etc., मय अपनी पत्नी के, जोधपुर श्रीया और दूसरे दिन उसने, महाराजा साहब को साथ लेकर, राजकीय सेनाओं का निरीक्षण किया। यूरोपीय महायुद्ध के समय जोधपुर का सरदार रिसाला, उसकी अध्यक्ता में, पैलेस्टाइन में वीरता के अनेक कार्य कर चुका था। इसी से तीसरे दिन राजकीय मोज (State Banquet) के समय उसने जोधपुर के रिसाले की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि—"जॉर्डन की घाटी (Jorden Valley), हैका (Haifa) और अलेप्पो (Alleppo) के युद्धों में किए कार्यों के कारण इतिहास में इस रिसाले का नाम अवश्य ही आदर का स्थान प्राप्त करेगा।

१. इस ग्रस्पताल का नक्शा मिस्टर जॉर्ज (Walter George) ने बनाया था श्रीर इसमें २४० बीमारों के रहने का स्थान रक्खा गया था। इससे पूर्व करीब पांच लाख की लागत से ग्रस्पताल का एक बड़ा भवन श्रीर भी बन चुका था। परन्तु उसके नगर से दूर होने ग्रादि ग्रन्य ग्रनेक कारणों से वह पुलिस के महकमें के हवाले करदिया गया।

२. माघ विद ३० (ई॰ स० १६३० की २६ जनवरी) को 'फ़ील्ड मार्थल' ऐलन्बी लौट गया। माघ विद १४ (२८ जनवरी) को भारतीय राजस्थानी सेनाम्र्यों का मुख्य परा-मर्शदाता (Military Adviser in Chief of Indian State Forces.) मेजर-जनरल बेटी (G. A. H. Beatty, C. B., C. S. I., C. M. G., D. S. O.) भी यहां ग्रागया था। वह भी चौथे दिन लौट गया।

वैत्र विद ३ (१७ मार्च) को फ़ौजी लाट 'फील्ड मार्शल,' लॉर्ड बर्डवुड (His Excellency Field Marshall Lord Birdwood, Commander-in-Chief.), हवाई जहाज़-द्वारा दिल्ली से जामनगर जाते हुए, यहां ग्राया, श्रीर वहां से लौटते समय वैत्र विद ६ (२० मार्च) को भी यहां एक दिन ठहर कर दूसरे दिन दिल्ली चला गया।

इसके अलावा हैफा ही एक ऐसा नगर था, जिस पर बिना किसी अन्य प्रकार की सहायता के केवल रिसाले के आक्रमण से अधिकार किया गया था।"

माघ सुदि ३ (१ फरवरी) को महाराजा साहब, 'पोलो' के लिये, लखनऊ गए श्रीर वहां से दिल्ली जाकर नरेन्द्र-मंडल की सभा में सम्मिलित हुए। इसके बाद गरमी का मौसम त्या जाने से, वि० सं० १६८७ की वैशाख वदि १ (१४ अप्रेल) को, आप उटकमंड चले गए और सावन वदि १० (२१ जुलाई) को वहां से लौट कर आए।

कार्तिक ( श्रक्टोबर ) में महाराजा साहब ने जालोर श्रौर जसवंतपुरे का दौरा किया।

वि० सं० ११८७ की पौष विद १ (ई० स० ११३० की १४ दिसंबर) को महाराजा साहब के यहां महाराज-कुमारी साहबा का जन्म हुआ।

वि० सं० १६८७ की फागुन सुदि ६ (ई० स० १६३१ की २६ और २७ फरवरी) को होनेवाली मनुष्य-गराना में मारवाङ की जन संख्या २१,२५,१८२ गिनी गई।

ई० स० ११३१ की मार्च में महाराजा साहब दिल्ली जाकर नरेन्द्र-मंडल में सम्मिलित हुए।

वैशाख वदि १२ (१३ अप्रेल) को लैक्टिनैंट कर्नल विंटम (C. J. Windham.) ने, जो राजकीय काउंसिल का उपाध्यक्त (Vice President.) था, दरबार की सेवा से अवसर प्रहण करैलिया। इस पर सावन सुदि २ (१५ अगस्त) को, उसके स्थान पर कुँवर महाराजिसेंह (बार-ऐट-लॉ, सी. आइ. ई., किमिश्नर इलाहबाद डिविजन, युनाइटेड प्रौविंसेज) 'काउंसिल' का उपाध्यक्त बनाया गया।

वि॰ सं॰ १६८७ की ग्राषाढ विद १३ (२४ जून) को राग्रो बहादुर रावराजा नरपतिसिंह चार मास की छुट्टी पर गया श्रोर कार्तिक सुदि ६ (२७ ग्रक्टोबर) को वापस लौट ग्राया।

भादों विद ७ (१६ ग्रगस्त ) को महाराजा साहब ग्रपने मातामह (नाना ) महाराना फ़्तै-सिंहजी की मातमपुरसी के लिये उदयपुर गए।

१. वैशाख विद १४ (१६ ग्राप्रेल ) को महाराजा साहव जाते हुए वायसराय लार्ड इर्विन से श्रीर ग्राते हुए लार्ड विलिंग्डन से मिलने बंबई गए।

द्वितीय भ्राषाढ सुदि ४ (१६ जुलाई) को मिस्टर मैकैंज़ी (D. G. Mackenzie, I. C. S., C. I. E.,) यहां का रैज़ीडैंट नियुक्त हुम्रा।

वि० सं० ११८८ की सावन सुदि १४ (२६ अगस्त ) को महाराजा साहब ने जोधपुर नगर में पानी का समुचित प्रबन्ध करने के लिये गोलासनी के पास नया ( उंमेदसागर ) बंद तैयार करने को, अपने निजी खर्च (Privy Purse) से, दो लाख रुपये देने की आज्ञा दी। सावन सुदि १५ (२७ अगस्त ) को आपने, अपनी काउंसिल के अर्थमंत्री (Pinance Minister), मिस्टर यंग को अपना प्रतिनिधि बना कर 'गोल मेज' (Round Table) कॉन्फ्रैंस में सम्मिलित होने के लिये इंगलैंड मेजी।

कार्तिक सुदि ७ (ई० स० ११३१ की १६ नवंबर) को 'एश्रर मार्शल' सर जौन स्टील (John Steel) ने जोधपुर त्र्याकरें यहां के हवाई जहाज के 'स्नब' (Jodhpur Flying Club) का उद्घाटन किया।

फागुन विद १ (ई० स० ११३२ की १ मार्च ) से भारत गवर्नमैंट ने, ख़र्चे की बचत के ख़याल से, पश्चिमी राजपूताने की रियासतों की रैज़ीडैन्सी को उठा कर अस्थायी रूप से जयपुर की रैज़ीडैंसी में मिला दिया।

फागुन सुदि १२ (१६ मार्च) को, 'फैडरेशन' से संबंध रखनेवाले आर्थिक (Financial) प्रश्नों पर विचार करने के लिये, भारत-सरकार द्वारा नियुक्त (Indian States Enquiry) कमेटी का यहां पर आगमन हुआ और उसने महाराजा साहब और उनके मंत्रियों से विचार—विनिमय (Discussion) किया।

चैत्र वदि ७ ( २ = मार्च ) को महाराजा साहब नरेन्द्र-मण्डल की सभा में सिम्मिलित होने को दिल्ली गैंए।

ग्राश्विन सुदि ११ (२२ ग्रक्टोबर) को महाराजा साहब की बड़ी बहन श्रीमती मरुधर कुँवर बाई साहबा के गर्भ से जयपुर महाराज-कुमार का जन्म हुग्रा। इस पर जोधपुर में भी हर्ष मनाया गया श्रीर कि़ले से ५१ तोपें चलाई गई।

१. मँगसिर वदि ३० ( ६ दिसंबर ) को यह, द्वितीय गोलमेज़ (Second Round Table) कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होकर, वापस ग्राया।

माघ सुदि ११ (ई॰ स॰ १६३२ की १८ फ़रवरी ) को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड विलिंग्डन का पुत्र लॉर्ड रैटंडन (Lord Ratendone) जोधपुर म्राया श्रीर ८ दिनों तक यहां रहा।

फागुन वदि ४ ( २५ फरवरी ) को जोधपुर में लेडी विलिंग्डन का ग्रागमन हुग्रा।

- २. तीसरे दिन यह लौट गया।
- ३. इस पर जयपुर, जोधपुर श्रीर राजपूताने की ग्रन्य पश्चिमीय रियासतों का कार्य मिस्टर मैंकेंज़ी (D. G. Mackenzie, I. C. S.) करने लगा।
- ४. वहां से ग्राप चैत्र वदि १२ (२ ग्रप्रेल) को लौटे।

वि० सं० १६८६ की वैशाख विद ४ (२४ अप्रेल) को स्वर्गवासी महाराजा सुमेर-सिंहजी साहब की कन्या श्री किशोरकुँवरी बाईजी साहबा का विवाह जयपुर-नरेश महाराजा मानसिंहजी के साथ हुआ। इस शुभ अवसर पर काश्मीर, बीकानेर, कोटा, अलवर, ढूंगरपुर, किशनगड़, नवानगर, पना, चरखारी और नरसिंहगड़ के नरेशों और वीकानेर और कोटा के महाराज-कुमारों ने उपस्थित होकर उत्सव में भाग लिया।

श्राषाढ सुदि ६ (१ ज़ुलाई) को कुंगर महाराजसिंह, 'वाइस प्रेसीडैन्ट स्टेट-काउंसिल' भारत-सरकार का 'एजेन्ट' (प्रतिनिधि) नियत होकर दिल्लाणी-ऐफ़िका चला गया; इस पर मिस्टर यंग (J. W. Young) काउंसिल का श्रास्थायी बाइस-प्रैसीडैंट बनाया गया।

आश्विन सुदि ५ ( ४ अक्टोबर ) को महाराजा साहव ने फिर इंगलैंड की यात्रा की और मँगिसर सुदि १ (६ दिसंबर ) को आप वहां से लौट कर आए।

श्राश्चिन सुदि १५ (१४ श्रक्टोबर) को लॉर्ड विलिंगडन श्रौर लेडी विलिंग्डन दोनों का, हवाई जहाज से पूना जाते हुए श्रौर कार्तिक वदि ३ (१७ श्रक्टोबर) को वहां से दिल्ली लौटते हुए, जोधपुर में श्रागमन हुश्रा।

कार्तिक सुदि = (५ नवंबर) को मिस्टर (J. W. Young) यंग तृतीय गोलमेज सभा (3rd Round Table Conference) में सम्मिलित होने के लिये इंगलैंड गया और माघ विद १ (ई० स० ११३३ की २० जनवरी) को वापस छौटा। परन्तु इसवार की सभा में जोधपुर, जयपुर और उदयपुर तीनों रियासतों ने सर पिंडत सुखदेवप्रसाद काक को अपना मुख्य प्रतिनिधि बनाकर मेजा था।

१. স্মাपकी बरात उसी दिन यहां पहुँची श्रौर वैशाख वदि ६ (२६ শ্প) को वापत लौट गई।

वि० सं• १६८६ के म्राश्विन (ई॰ स॰ १६३१ के म्रक्टोबर) श्रीर वि• सं० १६८६ के म्राश्विन (ई॰ स॰ १६३२ के सितंबर) के बीच महाराजा साहब ने जालोर, नागोर, सांचोर, बाली देस्री म्रादि मारवाड़ के प्रान्तों का दौरा किया।

१. (इसके बाद यह सर (Knight) की उपाधि से भूषित किया गया था।)
 ग्राश्विन सुदि १ (१ ग्रक्टोबर) को महाराजा साहब ने सकुटुम्ब द्रोसियां की यात्रा की।
 पौष सुदि ७ (ई॰ स० १६३३ की ३ जंनवरी) को ग्रालोप-टाकुर फ़्तैसिंह को 'राग्रोबहादुर'
 का खिताब मिला।

वि॰ सं॰ १६६ • की चैत्र सुदि १४ (६ ग्राप्रेल ) को महाराजा साहव मातमपुरसी के लिये जामनगर गए।

फागुन सुदि ५ (ई० स० ११३३ की १ मार्च ) को जेधपुर-रेल्ने को बने ५० वर्ष हो जाने से उसकी 'जुनिली' मनाई गई। इसका उत्सन्न पाँच दिनों तक रहा।

चैत्र वदि ७ (१८ मार्च) को महाराजा साहव नरेन्द्र-मंडल में सम्मिलित होने के लिये दिक्की गएँ।

वैशाख सुदि १ (४ मई) को राश्रोबहादुर रावराजा नरपतिसंह ने श्रयने कार्य से इस्तीफ़ा देदिया। इस पर ज्येष्ठ विद १ (१० मई) से संखवाय-टाकुर माधोसिंह होम मिनिस्टर बनाया गया और मिस्टर यंग (J. W. Young) चीफ़ मिनिस्टर नियुक्त हुआ।

ज्येष्ठ वदि १ (१० मई) से मारवाड़ की रियासत का नाम जोधपुर-स्टेट के बदले जोधपुर-गर्वनमेंट कर दिया गया श्रोर 'काउंसिल के मैंबर' 'काउंसिल के मिनिस्टर' कहाने लगे।

ज्येष्ठ वदि ७ (१६ मई) को महाराजा साहब शिकार के लिये पूर्वी ऐफ़िका गए श्रीर भादों सुदि ७ (२७ अप्रगस्त) को वहां से लौटे<sup>२</sup>।

श्राश्विन सुदि १ (२० सितंबर) को चौथे महाराज-कुमार देवीसिंहजी का जन्म हुँ आ।

- १. वि॰ सं॰ १६६० की वैशाख सुदि ११ (६ मई) को लंदन में किशोर कुँवर बाई साहबा के गर्भ से जयपुर-नरेश के द्वितीय महाराज-कुमार का जन्म हुन्ना। इस पर जोधपुर में मी हर्ष मनाया गया श्रीर किलो से २५ तोपें चलाई गई।
- २. भ्रापके वापस जौटने पर भ्राश्विन विद = (१२ सितंबर) को जनता ने एक विराट् सभा कर भ्रापका भ्रभिनंदन किया।

म्राषाद सुदि ३ (२६ जून) को मिस्टर भैकैंज़ी के स्थान पर मिस्टर लोदियन (A. C. Lothian, C. I. E., I. C. S.) जयपुर श्रीर पश्चिमी राजपूताने की रियासतों का रैज़ीडैंट नियुक्त हुन्ना।

३. इस खुशी में किले से १२५ तोरों की सलामी दी गई श्रीर दफ्तरों में ५ दिन की छुट्टी की गई।

वि॰ सं॰ १६६० के कार्तिक (ई॰ स॰ १६३३ के ग्रास्टोबर) में महाराज विजयसिंहजी को भ्रापनी जागीर में प्रथम श्रेगी के इख़ित्यार दिए गए। यह १२,००० रुपये की रेख की जागीर इन्हें वि॰ सं॰ १६८८ (ई॰ म १६३१) में दी गई थी।

माघ विद २० (ई० स० १६३४ की १५ जनवरी ) को दिन के सवा दो बजे के करीब कोषपुर में भूकम हुन्ना, परन्तु इससे किसी प्रकार की हानि नहीं हुई। श्राश्विन सुदि ११ (२६ सितंवरै) को मुंशी हिम्मतसिंह श्रपनी यू॰ पी॰ गवर्नमैंट की नौकरी पर वापस चला गया श्रौर उसके स्थान पर बंबई गवर्नमैंट से मांगकर बुलवाया हुश्रा, मिस्टर इर्विन ( J. B. Irwin, D. S. O., M. C., I. C. S.) रिवेन्यू मिनिस्टर नियुक्त किया गया।

वि० सं० ११११ की प्रथम वैशाख विद १४ (ई० स० ११३४ की १२ अप्रेल) को मिस्टर यंग (J. W. Young) बीमारी के कारणा छुट्टी लेकर इंग्लैंड गया और वहां पर द्वितीय वैशाख सुदि १० (२४ मई) को उसका स्वर्गवास होगया। इस पर रात्रोवहादुर टाकुर चैनसिंह, जो अब तक 'जुडीशल मिनिस्टर' था, अस्थायी रूप से 'चीफ़-मिनिस्टर' बनाया गया। यद्यपि ज्येष्ठ सुदि = (२० जून) से वह फिर 'जुडीशल मिनिस्टर' कहाने लगा, तथापि अर्थ और राजनीतिक विभाग (Finance and Political Departments) उसी के अधिकार में रक्खे गए। इसी समय मिस्टर ऐडगर (S. G. Édgar, I. S. E.) अस्थायी रूप से तामीरात-विभाग का मिनिस्टर (Public Works Minister) बनाया गर्या।

- १. म्राश्विन सुदि १२ (३० सितंबर) को डाक्टर निरंजननाथ गुर्टू के हैल्थ-ऑफ़ीसरी से म्रावसर ग्रहण करने पर महाराजा साहब ने उसकी सेवाम्रों से प्रसन्न होकर उसे म्रापना 'म्रॉनररी फिज़ीशियन' (म्रावैत निक डाक्टर) नियुक्त किया श्रीर बाद में उसके लिये १५०) रुपये माहवार की पैन्शन् नियत कर दी।
- २. वि॰ सं॰ १६६१ की द्वितीय वैशाख सुदि २ (ई० स० १६३४ की १५ मई) को लॉर्ड श्रीर लेडी विलिग्डन हवाई जहाज़ से इंग्लैंड जाते हुए श्रीर श्रावण सुदि ६ (१६ ग्रागस्त) को वहां से लौटते हुए जोधपुर मे टहरे।

श्रावया सुदि ३ (१३ ग्रगस्त) को पश्चिमी राजपूताने की रियासतों की रैज़ीडैंसी फिर स्थापित की गई श्रीर कर्नल विटिक (H. M. Wightwick, I. A.) यहां का रैज़ीडैंट नियुक्त हुआ।

७२ष्ठ वदि ७ ( ४ जून ) को बादशाह की बरसगांठ के ग्रवसर पर उंमैदनगर-टाकुर जैसिंह को राग्रोबहादुर का ।ख़ताब मिला ।

इसी नमय मीठेड़ी श्रीर खीखर के ग्रास-पास नकली रुपयों के प्रचार के बढ़ने से लोगों में

माघ सुदि १० (२५ जनवरी) को हवाई-फ़ौजी बेड़ों का ग्राफ़सर सर जौन स्टील (Sir John Steel, Air Marshal) जोधपुर ग्राया श्रीर दूसरे दिन लौट गया।

वि० सं० १६६१ की प्रथम वैशाख विद ३ (२ अप्रेंज) को मेजर बाईन (L.E. Barton, I.A.) जयपुर और जोधपुर का रैज़ीडेंट नियुक्त हुआ।

<sup>(</sup>१) यह गांव सांभर परगते में है।

<sup>(</sup>२) यह गांव परबतसर परगने में है।

बहां पर जाली सिक्षे बनाए जान की ग्राफ़वाह फैलने लगी। इस पर धुपिरटैंडैंट-पुलिस मिरधा बलदेवराम श्रीर ठाकुर-कार्नसह इस मामले की जाँच के लिये नियुक्त किए गए। उनकी जांच से वहां पर नकली सिक्षों के साथ ही जाली नोर्जों के बनाए जाने के प्रयत्न का भी पता लगा।

परन्तु मीठड़ी-ठाकुर के ताज़ीमी-सरदार हांने से पहले मुकद्दमें के संबन्ध के सबूतों वगैरा की जांच की गई श्रीर इसके वाद महार जा साहव की ग्राज्ञा प्राप्त कर इन मुकद्दमों पर विचार करने के लिने एक विचारक सभा (Tribunal) कायम की गई।

इसमें राय साहय लाला टोपनराम ( चीफ़ जज़ ), पंडित नन्दलाल ( सैशन जज ) श्रीर नींवेड़ा-ठाकुर उमैदसिंह ( हाकिम ) विचारक नियुक्त किए गए। फागुन वदि ६ ( ई स ॰ १६३५ की २७ फरवरी ) से इन मुकद्दमों का विचार प्रारम्भ हुआ और वि० ए० १६६२ की भादों यदि २ (१६ भ्रगहन) को इस सभा (ट्रिब्यूनल) ने नकली रुपया बनाने के ग्रपराध से मीठड़ी के टाकुर भोमसिंह की बरी कर दिया। परन्तु जाली ने.ट वनाने के मामले में उसे दोपी पाया। इसके बाद पुलिस के अपील करने पर ग्रा देवन वदि ५ (१७ सितंवर) को दरवार ने, ग्रपने प्रधान मंत्री (Chief Minister) की सलाह से उपर्युक्त फैसलों को नामंजर कर दिया और कार्तिक बदि ३ (१४ अवरोबर) को इन पर फिर से विचार करने के लिये दूमरी विचारक सभा (Tribunal) कायम की। इसमें रायगहादुर कुँवरवेन, (वार ऐट-लॉ) प्रेसीडैंट श्रीर ५ंडित श्रीतारिकशन कील, (बार-ऐट-लॉ) श्रीर ठाकुर हैं मसिंह ( सैशन जज ) मैबर थे। इस सभा ने पहले जाली नोट बनाने के मामले पर विचार किया और इसमें ठाकुर भोमसिंह ग्रादि को दोषी पाया। इसके बाद 'इजलास खास' में ग्रापील होने पर 'चीक मिनिस्टर' कर्नल डी. एम. कील्ड 'होम मिनिस्टर' संखवाय ठाकुर माधोसिह श्रीर 'रिवैन्यू मिनिस्टर' खाँबहाद्र नवाब मोहम्मद्दीन ने मिलकर इस पर फिर विचार किया श्रीर ग्रापनी राय लिख कर महाराजा साहब की सेवा में भेज दी। इसके बाद वि॰ सं० १६६३ की वैशाख सुदि १० (ई० सं १६३६ की १ मई ) को मीठड़ी-टाकुर को मिली हुई ताज़ीम और कुरव के साथ ही जागीर के गांवों में से ८,३०० रुपये की वार्षिक ग्राय के ४ गाँव हमेशा के लिये ज़ब्त हो गए। इसके ग्रालावा ठाकुर को श्रीर उसके साथ के ग्रन्य ग्रापराधियों को यथानियम दूसरी सज़ाएं भी दी गई।

वि० सं० १६६१ की म्राक्षित सुदि १ (ई॰ स० १६३४ की ६ म्रक्टोबर) को सर फैंक नोइस (Sir Frank Noyce) वायसराय की काउंसल का (Industries & Labour) भैंबर जोधपुर ग्राया ग्रीर चौथे दिन लौट गया।

कार्तिक सुदि ४ (१० नवंबर) को फीजी-लाट की पत्नी लेडी चेटबुड (Lady Chetwood) जोधपुर ग्राई श्रोर ग्रगले दिन लीट गई। इसके बाद फागुन सुदि ८ (ई० स० १९३५ की १३ मार्च) को यह फिर ग्राई।

वि॰ सं॰ १६६१ की भँगसिर सुदि ७ (ई० स० १६३४ की १३ दिसंबर ) की महाराजा साहब ने प्रसन्न होकर राज्योराजा ग्रमयिह को सोनाईमाजी और राज्योराजा हनूतसिंह को मिणियारी नामक गाँव जागीर में दिए और दोनों को द्वितीय श्रेणी के जुडीशल इख्तियारात भी मिले।

. वि॰ सं॰ १६६१ की माघ सुदि ११ (ई॰ म॰ १६३५ की १४ फरवरी ) को हवाई सेना क ग्राफ़सर सर जौन स्टील जोधपुर ग्राया श्रीर उसी दिन लौट गया। इसके बाद फागुन वदि २ (२॰ फरवरी) को यह फिर ग्राया। वि० सं० ११११ की पौष विद २ (ई० स० ११३४ की २२ दिसंबर) को महाराजा साहब मय अपने छोटे भाता अजितसिंहजी के फिर शिकार के लिये पूर्वी ऐफिका गए और चैत्र विद १० (ई० स० ११३५ की २१ मार्च) को वहां से लौटे।

फागुन विद ७ (ई० स० ११३५ की २५ फरवरी) को भूतपूर्व ग्रीस नरेश ने जोधपुर आकर महाराजा साहब का आतिथ्य स्वीकार किया और अगले दिन वह सौट गया।

वैशाख वदि ३० (२ मई) को लैफ्टिनैंट कर्नल डोनाइन्ड फ़ीइन्ड (D. M. Field, C. I. E.) चीक्र मिनिस्टर बनाया गया।

वि० सं० १११२ की वैशाख सुदि ४ (ई० स० ११३५ की ६ मई) को बादशाह की रजत-जुिवली (Silver Jubilee) मनाई गई। इसके संबन्ध में महल पर सुबह जो दरबार हुआ उसमें रैज़िडेंट ने महाराजा साहब के सामने वायसराय का मेजा हुआ खरीता उपस्थित किया और महाराजा साहब ने अपनी प्रजा पर का साढ़े आठ लाख रुपये का कर्ज़ माफ करने की घोषणी की। दूसरे दिन (वैशाख सुदि ५=७ मई को) करीब दस हजार रुपये गरीबों को बांटे गए।

बादशाह की इस जुबिली के चंदे में ५०,००० रुपये दरबार ने दिए श्रौर २,२४,७३७ रुपये रियाया ने इकट्ठे किए। यह रकम इस अवसर पर राजपूताने की अन्य रियासतों में इकट्ठी की गई रकमों से अधिक सिद्ध हुई श्रौर इस रकम में से १,५७,६३३ रुपया मारवाड़ निवासियों के हितार्थ खुर्च करने के लिये वापस आ गैया।

१. इस समय यह फिर श्रीस के सिंहासन का अधिकारी हो गया है।

वि • सं ॰ १६६२ की वैशाख विदे ५ (२३ ग्रेंजि) को बर्मा का गवर्नर यहां ग्राया श्रीर उसी दिन वापस चला गया।

२. वैशाख बदि १४ (१ मई) को जुबिली उत्सव के संबन्ध में माग्डी-दिवस (Flag day) मनाया गया श्रीर छोटी-छोटी मांडियाँ बेचकर भारतियों के हित के कार्यों के लिये रुपया इकड़ा किया गया।

उस दिन किले से १०१ तोपों की सलामी दाग़ी गई, १२१ कैदी छोड़े गए, ३६३ कैदियों की जेल की मनिच घटाई गई, ऋौर महाराजा साहय ने म्रपने कुछ मुल्की, फ़ौजी ऋौर रेल्वे के म्राफ्सरों को चांदी के ६५ जुबिली-मैडल दिए। उसी मनिपर पर ख़ाँबहादुर एम. म्रार. कोठावाला (इन्सपैक्टर जनग्ल पुलिस) को जोधपुर-राजकीय पुलिस का पहला पदक दिया गया।

३. यह रुपया निम्नलिखित कार्यों के लिये ग्राया थाः— (क) १५,००० रुपये मारवाड़-राज्य के कुष्ट रोग की जांच (Survey) के खिये।

वैशाख सुदि १ (६ मई) को रिवैन्यू मिनिस्टर मिस्टर इर्विन (J. B. Irwin, I. C. S.) अपना यहां का कार्यकाल पूरा हो जाने के कारण, बंबई प्रेसीडैंसी में लौटने की इच्छा से, सुद्दी पर चला गया। इस पर 'स्टेट' काउंसिल का कार्य इस प्रकार बाँटा गयाः—

प्रेसीडैंट-महाराजा साहब चीफ़ और फाइनैंस-मिनिस्टर-कर्नल डोनाल्ड फील्ड, सी. ग्याइ. ई. जुडीशल मिनिस्टर-राग्रोबहादुर पौकरन-टाकुर चैनसिंह, एम. ए., एल एल. बी.

होम मिनिस्टर-संखवाय-ठाकुर माधोसिंह पबलिक वर्क्स मिनिस्टर-मिस्टर ऐडगर (S. G. Edgar, I. S. E.)

ज्येष्ठ विद १४ (३१ मई) को प्रातःकाल के समय केटा और उसके आस-पास के प्रदेश में भयंकर भूकम्प हुआ। इससे धन-जन की बड़ी हानि हुई। इसकी सूचना मिलते ही वहां के पीड़ितों की सहायता के लिये १०,१०० रुपया दरबार ने दिया और ४१,४३१ रुपया अन्य लोगों ने इकट्ठा किया। इसके बाद यह ५१,५३१ रुपये की रक्तम वायसराय के (दिल्ली के) केटा भूकम्प-सहायक फंड (Quetta Earthquake Relief Fund, Delhi) में भेज दी गई।

ज्येष्ठ सुदि २ (३ जून) को बादशाह की सालगिरह के उत्सव पर सरदार रिसाले के मेजर हेमसिंह (Second-in-Command of the Sardar Rissala) को द्वितीय श्रेगी की खो. बी. ब्राह. की उपाधि मिली।

म्राषाढ सुदि ६ (७ जुजाई) को 'जुडीशल मिनिस्टर' ठाकुर चैनसिंह लंदन मे होनेवाली शिला सभा (World Educational Conference) में, भारतीय प्रतिनिधि की हैसियत सं, समिलित होने के लिये छुट्टी पर गया श्रीर कार्तिक विद ७ (१८ ग्रक्टोबर) को वहां से लीटा।

वि० सं० १६६२ की मंगसिर सुदि १५ (ई० स० १६३५ की १० दिसंबर) को श्रीमती किशोरकुँवरी बाई साहवा के गर्भ से जयपुर-नरेश के तृतीय महाराज-कुमार का जन्म हुआ। इस अवसर पर भी जोधपुर में हुई मनाया गया श्रीर किलो से २५ तोरें चलाई गई।

<sup>(</sup>ख) ४५,००० रुपये पागलों की मानसिक चिकित्सा के ग्रस्पताल के लिये।

<sup>(</sup>ग) ५०,००० रुपये भारतीय बाल और मातृ हितरचिग्री सभा (All-India Lady Chelmsford League for Maternity and Child-welfare) के लिये।

<sup>(</sup>घ) ४५,००० रुपये विंदम ग्रास्पताल मे राजयह्मा (Tuberculosis) के रोगियों के वास्ते १२ मंचों (Beds) का स्थान तैयार करने के लिये।

१. ज्येष्ठ सुदि ३ (४ जून) को, राज्य की तरफ से, लोगों से इस कार्य के लिये चन्दा इकडा करने को एक कमेटी बनादी गई थी।

वि० सं० ११६२ की मंगसिर सुदि १२ (ई० स० ११३५ की ७ दिसंबर) को ख़ाँबहादुर नवाब चौधरी मोहम्मददीन रिवैन्यू मिनिस्टर बनाया गैया।

वि० सं० १११२ की माघ विद ११ (ई० स० ११३६ की २० जनवरी) को सम्राट् जार्ज पञ्चम का स्वर्गवास हो गया। इसपर जोधपुर राज्य में मी अपिछे दिन से यथा नियम शोक मनाया गैया।

इसके बाद माघ सुदि ६ ( २ ६ जनवरी ) को नए बादशाह एडवर्ड अष्टम के राजगद्दी पर बैटने का उत्सव मनाया गया और उस अवसर पर किए गए दरबार में रैज़ीडैंट द्वारा भारत के वायसराय की, नवामिषिक सम्राट् की अधीनता स्वीकार करने

१. यह पहले जयपुर मे रिवेन्यू मिनिस्टर था।

वि॰ सं॰ १६६२ की पौष सुदि ७ (ई० स॰ १६३६ की १ जनवरी ) को निम्नलिखित राज-कर्मचारियों को पदक ग्रीर उपाधियां मिलीं:—

मिसेज टार्नेटन-कैसर-ए-हिन्द पदक मेजर गौडंन (O B. E.)-सी. म्राइ. ई. कर्नल टाकुर पृथ्वीसिंह (बेड़ा)-राम्रोबहादुर। टाकुर कानसिंह (सुपरिन्टैंडेंट-पुलिस)-बादशाही पुलिस-पदक

२. इस प्रवसर पर तीन दिनों की छुट्टी की गई, तीन दिनों तक किले पर की नौबत, रोज़मरी की तोपें और जन-साधारण के यहां का नाच-गान बंद रक्खा गया। सरदारों, ग्रंगरेज़-ग्रुक्सरों और मुत्तदियों ग्रादि को ग्रपनी-ग्रपनी प्रथानुसार शोक मनाने का ग्रादेश दिया गया। माघ बदि १३ (२२ जनवरी) के प्रातःकाल किले से शोक-स्चक ७० तोपें (Minute guns) दानी गई और उस दिन सारे बाज़ार बंद रहे।

इसके बाद जब माघ सुदि ५ (२८ जनवरी) को स्वर्ग-गत सम्राट् की श्वन्तेष्टि की गई तब फिर एक दिन के लिये उपर्कुक्त विधि से शोक मनाया गया श्रीर मन्दिरों, मसजिदों श्रीर गिरजों में प्रार्थनाएं की गई।

<sup>(</sup>१) ई० स० १६१४ में यह ग्रापते नाना महाराजा प्रतापसिंहजी के साथ यूरप के महायुद्ध में गया था श्रीर दो वर्षों तक युद्धरःल पर रहा था। वि० सं० १६२६ से १६२४ तक यह महाराजा साहब का सेना-सचिव (मिलटरी सेक्रेटरी) रहा श्रीर इसके बाद सरदार रिसाले का कमांडर बनाया गया। वि० सं० १६६३ की दूमरी मार्दो सुदि २ (ई० स० १६३६ की १७ सितंबर) को इस राजभक्त ठाकुर का स्वर्गवास हो गया श्रीर इस ग्राकस्मिक घटना पर महाराजा साहब ने खास तौर से ग्रपना शोक प्रकट किया।

# की घोषणा पढ़ कर सुनाई गैई।

वि० सं० १११२ की चैत्र विद १ (ई० स० ११३६ की १७ मार्च) को भारत के वायसराय और गत्रनेर जनरल का जोधपुर में आगमन हुआ और उसने नवीन 'पबलिक-पार्क' (विलिंग्डन गार्डन) और उसमें बने अजायबघर आदि का उद्घाटन किया।

वि० सं० १११३ की चैत्र सुदि ६ (ई० स० ११३६ की २ मार्च) को रात्र्योबहादुर ठाकुर चैनसिंह ने जुडीशल-मिनिस्टर के पद से इस्तीफ़ा दे दिया और उसके स्थान पर, वैशाख वदि ७ (१४ अप्रेल) को, रायबहादुर लाला कुँवरसेन (Bar-at-law) जुडीशल-मिनिस्टर नियुक्त हुआ।

वि० सं० ११६३ की वैशाख सुदि १५ (ई० स० ११३६ की ६ मई) को महाराज अजितसिंहजी परामर्शदातृ-सभा (Consultative Committee) के सभापति (President) नियत हुए।

वि० सं० १११३ की आषाढ सुदि ४ (२३ जून) को नवामिषिक सम्राट् की बरसगांठ के उत्सव पर महाराजा साहब जी. सी. एस. आइ. की उपाधि से भूषित किए गएँ।

इससे पूर्व वि० सं० १६६२ की माघ विद ११ (ई० स० १६३६ की २० जनवरी ) को भी उक्त वायसराय इवाई जहाज़ से, पोरबंदर से दिल्ली जाते हुए इधर से निकला था।

इसी वर्ष के वैशाख ( ग्रंपेल ) में मिस्टर ऐडगर ( S. G. Edgar, I. S. E. ) ( पव् किक वर्क्स मिनिस्टर ) छुट्टी पर गया और उसके ग्राश्विन ( ग्रंक्टोबर ) में लौटने तक उसका काम चीफ़ मिनिस्टर और जुडीशल मिनिस्टरों में बाँट दिया गया।

इसी प्रकार वि॰ सं० १६६३ के वैशाख (ई॰ स॰ १६३६ की मई ) में चीफ मिनिस्टर (Lt.- Col. D. M. Field, C. I. E.) डोनाल्ड फ़ील्ड छुट्टी पर गया श्रीर उसके आवर्ण (जुलाई ) में लौटने तक उसका काम होम-मिनिस्टर को सौंपा गया

३. इसी ग्रवसर पर बाबू घीस्लाल ( एसिस्टैंट सेक्रेटरी मैनेजर जोधपुर रेल्वे ) को रायसाहब का ख़िताब मिला।

१. इसके बाद सामने के मैदान में 'यूनियनजेक' फहराया गया, रिसाले ने शाही सलामी दी, बैंडवालों ने 'जातीय गीत' .(National anthem) बजाया और किले से १०१ तोपों की सलामी दी गई।

२. इस वार समयाभाव के कारण वायसराय हवाई जहाज़ से भाया था श्रीर दूसरे ही दिन जौट गया।

इस वर्ष बारिश की कमी के कारण द्वितीय भादों वदि १० (१० सितंबर) को बीलाड़ा, बाली, देसूरी, जालोर, पार्ली, जसवंतपुरा, सिवाना, सांचोर श्रीर वाड़मेर के प्रान्तों में श्रकाल होने की घीतणा कर उपयुक्त स्थानों पर सस्ते घास की दूकानें खुलवाई गईं, रिच्चित वन-स्थली की रुकावट उठाकर मवेशियों के चारे श्रीर पानी का प्रबंध किया गया। जहां-जहां श्रावश्यकता सम्भी गई वहां-वहां नाज की दूकानें श्रीर गरीबों के भोजनालय (Роог ношев ) क्वायम किए गए, किसानों को तकाबी दी गई, उनसे लगान लेना या उन पर की डिगरियों की वसूली करना बंद किया गया श्रीर गरीबों की सहायता के लिये मदद के कान (rene! work) खोले गएँ।

द्वितीय भादों सुदि ६ (२२ सितंवर) को सम्राट् एडवर्ड अष्टम ने महाराजा साहब को अपना सहचर (A. D. C.) नियुक्त किया और साथ ही 'ऑनररी कर्नल' के पद से भी भूषित किया।

वि० सं० ११६३ की कार्तिक सुदि २ (ई० स० ११३६ की १६ नवंबर) को यहां पर, जोधपुर-राज्य के समग्र भारतीय राज्यसंघ (All-India Federation) में सम्मिलित होने में उपस्थित होनेवाली कठिनाइयों पर विचार-विनिमय करने के लिये, वायसराय के प्रतिनिधियों (Et.-Col. 5 George Ogilvi, K. C. I. E., C. S. I., Mr. F. V. Wyiie, C., E. and Ar. E. G. Herbert, का आगमन हुआ। इस वार्तालाप में यहां के रैज़ीडैंट लैफ्टिनैंट कर्नल ऐच. ऐम. विटिक (H. M. Wightwick) ने मी भाग लिया। इसके बाद ये प्रतिनिधि कार्तिक सुदि ४ (१० नवंबर) को लौट गए।

वि० सं० १११३ की मंगिसर विद १२ (ई० स० ११३६ की १० दिसंबर) को (अपने विवाह के मामले में) सत्राप् एडवर्ड अष्टम ने ब्रिटिश-साम्राज्य की गद्दी छोड़ दी। इस पर उनके छोटे भ्राता जार्ज पष्ट के नाम से उक्त गद्दी पर बैठे। इस संबन्ध में मंगिसर सुदि १ (१४) दिसंबर) को जोधपुर में एक दरबार किया गैया।

इससे पहले ही नागोर प्रान्त के कुषकों के लगान मे कमी करदी गई थी।

२. इस ग्रवसर पर राजपूताने की पाश्चमी रियामतों के रैज़ीडेंट ने सम्राट् की घोषणा पढ़कर सुनाई। इसके बाद सामने के भेदान म 'यूनीयनजैक' फहराया गया, राजकीय सेना ने शाही सलामी दी, बाजे वालों ने निशनल ऐन्थम' बजाया, किले से १०१ तोपें चलाई गई श्रीर सरकारी दफ़्तरों श्रीर विद्यालयों में छुट्टी की गई।

वि॰ सं॰ १६६३ की माघ बदि ६ (ई॰ स॰ १६३७ की १ फरवरी) को लैफ्टिनेंट कर्नन डी. एम. फील्ड. (Lt. Col. D. M. Field, C. I. E.) को सर (Knight) की उपाधि श्रीर टी. जी. दबाब (T. G. Dalal), पोलिटिकन सैकेटरी को 'खाँसाइव' की उपाधि मिली।

वि० सं० १११३ की माघ सुदि १ (ई० स० ११३७ की १२ फरवरी) को सम्राट् जॉर्ज षष्ठ ने महाराजा साहब को अपना सहचर (A.D.C.) नियुक्त किया।

वि० सं० १११४ की चैत्र सुदि १ (ई० स० ११३७ की ११ अप्रेल ) को महाराजा साहब सम्राट् जार्ज षष्ठ के राज्याभिषेकोत्सव में सम्मिलित होने के लिये, हवाई जहाज से, लंदन को खाना हुए। इस यात्रा में महारानी साहबा भी आपके साथ थीं। वहां पर वि० सं० १११४ की वैशाख सुदि २ (१२ मई) को नवीन सम्राट् का राज्याभिषेक हुआ। उसमें भाग लेने के कारण सम्राट् की तरफ से महाराजा साहब को राज्याभिषेकोत्सव-संबन्धी पदक (Coronation medal) से भूषित किया गया और महारानी साहबा को फीता (ribbon) और साड़ी पर लगाने का कांटा (brooch) मेट किया गया।

वि॰ सं॰ १६६३ की चैत्र विद ३० (ई॰ स॰ १६३७ की ११ च्राप्रेल) को यहां के रैज़ी-डैंट विटिक (Lt-Col. H. M. Wightwick, I. A.) के छुट्टी जाने पर उसके स्थान पर लैफ्टिनैंट कर्नल गिलन (Lt.-Col. G. V. B. Gillan, C. I. E.) नियुक्त हुन्रा।

वि॰ सं॰ १६६४ की चैत्र सुदि २ (ई॰ स॰ १६३७ की १२ ग्राप्रेल ) को चीफ, मिनिस्टर सर डोनाल्ड फील्ड (Lt.-Col. Sir Donald Field, C. I. E.) राजकीय कार्य से लंदन गया श्रीर ग्राघाढ सुदि ५ (१२ जुनाई) को वहां से लौटा। इस ग्रवसर के बीच इसका कार्य टाकुर माधोसिंह (संखवाय) गृह-सचिव (होम मिनिस्टर) के तत्वावधान में होता रहा।

१. वि॰ सं॰ १६६३ की माघ सुदि १५ (ई॰ स॰ १६३७ की २५ फरवरी) को बंबई प्रान्त के गवर्नर लॉर्ड ब्रेगोर्न (Lord Brabourne, G. C. I. E., M. C.) कः यहां म्रागमन हुन्ना श्रीर दूसरे दिन वह यहां से लीट गया।

३१ मार्च को खाँमाहब फ़ीरोज़शाह को जोधपुर दरबार की सेवा से ख्रवसर प्रहण करने पर उसकी सेवाचों के उपलच्य में ३५०) रुपये माहवार की पैनशन दी गई।

२. इसी ग्रान्सर पर महाराज ग्राजितसिंहजी, लैं पिटनैंट कर्नल सर डोनाल्ड फील्ड (चीफ़ मिनिस्टर जोधपुर), श्रीर राग्रोराजा हनू निह को भी कोरोनेशन मेडल मिले।

साथ ही कैप्टिन रावराजा हनूतसिंह को 'राम्रोबहादुर' श्रीर खाँबहादुर कोठावाला (इन्स्पैक्टर जनरल पुलिस) को भ्रो. बी. ई. (O B. E.) की उपाधियां मिलीं।

उसी दिन प्रातःकाल जोधपुर में भी सम्राट् जॉर्ज षष्ट का राज्याभिषेकोत्सव मनाया गया। इस ग्रावसर पर जलमें के ग्रालावा किलें से १०१ तोपों की सलामी दागा गई, विद्यार्थियों को मिठाई श्रीर गरीबों को भोजन दिया गया। उन गरीब मातात्रों को जिन्होंने हाल ही में प्रसव के समय भातृरान्तिगी सभा' की दाइयों से सहायता ली थी रुपयों की मदद दी गई, मंदिर, मसजिद श्रीर गिरजे में एकत्रित होकर प्रार्थनाएं की गई श्रीर राज्य के दफ्तरों ग्रादि में ३ दिनों की छुट्टी दी गई।

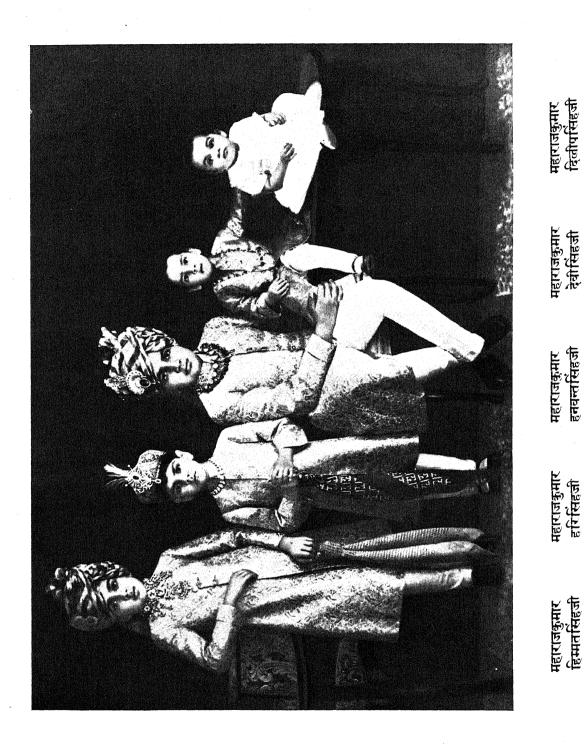

महाराजकुमार देवीर्सिहजी

महाराजकुमार हनवन्तर्सिहजी

महाराजकुमार हरिसिंहजी

महाराजकुमार हिम्मतर्सिहजी

## महाराजा उम्मेद्सिंहजी

इसके बाद वि० सं० १६६४ की ज्येष्ठ विद १४ (ई० स० १६३७ की ७ जून ) को महाराजा साहब हवाई जहाज से लौट कर सकुशल जोधपुर पैहुँचे।

वि० सं० १११४ की सावन विद ३ (ई० स० ११३७ की २६ जुलाई) को महाराजा साहब ने एक दरबार किया और उसमें अपने राजकीय कर्मचारियों को सम्राट् के राज्याभिषेकोत्सव-संबन्धी पदक (Ceronation Medals) प्रदान किए।

वि० सं० १११४ की कार्तिक विद १ (ई० स० ११३७ की २० अवस्टोबर) को पाँचवे महाराज-कुमार का जन्म हुँआ।

पहले लिखा जा चुका है कि वि० सं० १६४२ (ई० स० १८८५) में भारत सरकार ने मेरवाड़े के २१ गांवों पर जोधपुर-दरबार का अधिकार मानते हुए भी उनका प्रबन्ध हमेशा के लिये अपने अधिकार में कर लिया था। परन्तु वि० सं० १६६४ के माघ (ई० स० १६३८ की जनवरी) में राज्य-संघ (Federation) के सिलसिले में वे गाँव फिर से जोधपुर दरवार को लौटा दिए गैंए।

इस समय तक गवर्नमैंट को जोधपुर-दरबार की तरफ से १,०=,००० रुपये सालाना ख़िराज के और १,१५,००० रुपये (वि० सं० १८७८=ई० स० १८१८ की सन्धि के अनुसार) फ़ौज-खर्च के दिए जाते थे। परन्तु आगे से, ऐरनपुरे की मीग्णा—फ़ौज (कोर) के तोड़ दिए जाने से, यह पिछली रकम नहीं देनी होगी।

इस खुशी में ग्रगले रोज़ दफ्तरों में छुट्टी की गई श्रीर स्कूलों के विद्यार्थियों को मिठाई
 दी गई।

२. इस ग्रवसर पर १६ पदक मुल्की (Civil), २६ पदक फ़ौजी (Military) श्रौर १६ पदक जोधपुर-रेल्वे के ग्राफ्सरों श्रीर कर्मचारियों को दिए गए।

इस द्मवसर पर भी किले से १२५ तोपें दाग़ी गई, ५ दिनों की छुट्टी की गई, ५ कैदी छोड़े गए श्रीर १०३ कैदियों की मियादें घटाई गई!

वि॰ सं॰ १६६४ की पौष विद ३० (ई॰ स॰ १६३८ की १.जनवरी) को भंडारी विछमचंद (फाइनैंस-सेक्नेटरी) को 'रायसाहब' की उपाधि मिली।

४. इन गांवों में ३ नये भ्राबाद हुए गांवों के मिले होने से इस समय इनकी संख्या २४ हो गई है।

वि० सं० १६६५ की वैशाख विद १४ (ई० स० १६३ की २६ अप्रेल) को महाराजा साहब ने सुमेर-समन्द से लाई गई नहेंर का उद्घाटन किया।

इस समय यहां पर राज्य-प्रवन्ध के लिये एक मन्त्रियों की सभा (काउंसिल) नियुक्त है। उसमें पांच मन्त्री हैं श्रीर उसके सभापति का. श्रासन स्वयं महाराजा साहब प्रहरा करते हैं ।

१. इस (Sumer Samand Warer Supply Channel) के बनाने मे करीब १८ लाख रुपये खर्च हुए । यह नहर क़रीब ६० मील लंबी है और इसमें मार्ग में चढ़ाई च्राजाने के कारगा ७ पंपिंग स्टेशन बनाए गए हैं । इसका पानी इकड़ा करने के लिये तख़तसागर का बांघ बन रहा है । इसमे करीब ५३ लाख रुपये लगेंगे ।

इस नहर के बन जाने से जोधपुर नगर की पानी की कमी दूर होगई है।

२. राजकीय काउंसिल के मन्त्रियों का श्रीर उनके विभागों का विवरण इस प्रकार है:—

(क)-सर डोनाल्ड फील्ड प्रधान मंत्री श्रीर ग्रर्थ-सचिव (Lt.-Col. Sir Donald Field, C. I. E.) (Chief & Finance Minister)

(ख)-ठाकुर माघोसिह (संखवाय)

गृह-सचिव (Flome Minister)

(ग )-मिस्टर एस. जी. एडगर (Mr. S. G. Edgar, I. S. E.)

तामीरात विभाग-सचिव (Public Works Minister)

(घ)-नवाब खाँबहादुर चौधरी सोहम्मददीन

ग्राय-सचिव

(ङ)-रायबहादुर लाला कुँवरसेन

(Revenue Minister)

न्याय-सचिव

(Judicial Minister)

#### परिशिष्ट-२.

# महाराजा उम्मेद्सिंहजी सःहब की पूर्वी एफ़िका-यात्रौ। (प्रथम यात्रा)

महाराजा साहब ने पहले-पहल विक्रम संवत् १६ ८६ (ई० स० १६३२-३३) की शीतऋतु में शिकार के लिये पूर्वी एफ़्रिका जाने का निश्चय किया और इसके प्रबन्ध के लिये उगडा और सोमालीलैंड के भूतपूर्व गवर्नर और सूडान के गवर्नर-जनरल सर जॉकरी आर्चर को लिखा । इतपर वह जोधपुर आकर आप से मिला और यहां पर यात्रा का प्रारम्भिक प्रबन्ध कर आगे के प्रबन्ध के लिये पूर्वी एफ़्रिका चला गया।

इसके बाद वि० सं० ११६० की ज्येष्ठ विद ७ (ई० स० ११३३ की १६ मई) को आप जोधपुर से रवाना हुए और बम्बई पहुँच पूर्वी एफ़िका जानेवाले ब्रिटिश इंग्डिया कम्पनी के केनिया (Kenya) नामक जहाज पर सवार हुए।

इस यात्रा में त्र्यापके साथ त्र्यापके छोटे भ्राता महाराज त्र्यजितसिंहजी, श्रोसियां के ठाकुर रामसिंह त्र्यौर कुँतर बिशनसिंह तथा जोधपुर का प्रिंसिपल मैडीकल श्रॉफ़ीसर मिस्टर ई० डब्ल्यू० हेवर्ड थे<sup>3</sup>।

- १. मिस्टर हेवर्ड के विवरण के ग्राधार पर।
- २. सर जॉक्तरी श्रीर सहायक-शिकारी (Chief hunter) मरे स्मिथ ने महाराजा साहब के समान नमाननीय व्यक्ति के हिल्ल जन्तुओं का शिकार करने को जाने के समय एक दच्च शब्य-चिकित्सक (Surgeon) का साथ रखना ग्रावश्यक बतलाया था। इसी से मि॰ हेवर्ड साथ लिया गया था।

इस यात्रा मे शल्य-चिकित्सा मे सहायता देनेवाले एक व्यक्ति के स्राला वा तीन स्रानुचर श्रीर भी साथ थे। इनके स्रालावा स्रान्य अनुचरों का प्रबन्ध केनिया में ही किया गया था।

भारत से सेशल्स (Seychelles) द्वीप तक की यह सामुद्रिक यात्रा बड़ी सुहा-वनी रही, और वहां पर आपने अपने सहचरों सहित किनारे पर उतर उस स्नानोप-योगी सुन्दर समुद्र-तटवाले ऊर्वर द्वीप के अपनेक छाया-चित्र लिए। कुछ घंटों के विश्राम के बाद आपका जहाज अवशिष्ट यात्रा के लिये फिर आगे बढ़ा और उसके मोग्बासा (Mombasa) पहुँचने पर वहां के प्रान्तीय किमश्नर ने केनिया के गवर्नर के प्रतिनिधि-रूप से आपका स्वागत किया। साथ ही सर जॉकरी आर्चर तथा मिस्टर निकोल भी वहां आकर उपस्थित हुए। इसके बाद महाराजा साहब अपने सब अनुयायियों को लेकर किलिएडनी (Kılindini) के बन्दरगाह के करीब बने मिस्टर निकोल के सुन्दर भवन में पहुँचे और उसका आतिथ्य स्वीकार किया। इससे निवृत्त होने पर मिस्टर निकोल ने सब को मोम्बासा की सैर करवाई और महाराजा साहब को अपने हवाई जहाज में बिठाकर उक्त नगर का ऊपरी दृश्य दिखलाया।

अन्त में महाराजा साहब के स्थानीय गवर्नर का आतिथ्य प्रहर्ण कर लेने पर आपका दल, वहां के समुद्र-तल से रवाना होकर कई हजार फीट की ऊँचाई पर स्थित नैरोबी को जानेवाली रेलगाड़ी से रवाना हुआ और शाम के बाद अपने गन्तन्य स्थान माउंगू (Maungu) पर, जो एक छोटासा स्टेशन है, पहुँच गया।

यह स्थान वौई (Voi) प्रान्त में है, जो घने जंगलवाला होने से अपने हाथियों के लिये प्रसिद्ध है। यहां के जंगल में विशाल वृद्ध न होकर कांटोंवाली काड़ियों की अधिकता है। इसी से वहां पर चलना-फिरना कठिन हो जाता है। इस स्थान पर पहले से ही सुखद ख़ेमों का प्रबन्ध कर दिया गया था। इसलिये रात भर विश्राम कर लेने के बाद प्रातःकाल के पूर्व ही महाराजा साहब एफ़िका के सब से बड़े शिकार—हाथी की खोज में रवाना हो गए।

इस यात्रा में कप्तान टि० मरे स्मिथ (T. Murray Smith) सहायक-शिकारी (Chief hunter) नियुक्त किया गया था और उसकी सहायता के लिये तीन अन्य शिकारी भी रक्खे गए थे। इसी से मरे स्मिथ और एक अन्य शिकारी महाराजा साहब के साथ और दो शिकारी महाराज अजितिसहजी के साथ रहते थे। हाथी का शिकार दलबद्ध होकर नहीं किया जा सकता। इसी से महाराजा साहब को एक दिशा में

१. मिस्टर निकोल का पिता भी उन मुख्य पुरुषों में से एक था, जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट एफ़िका के नाम से सम्बोधित होने वाले इस भूभाग का द्वार मुक्त किया था।

# महाराजा उम्मेदसिंहजी

श्रोर महाराज श्रजितसिंहजी को दूसरी दिशा में जाना पड़ा। महाराजा साहब श्रपनी छोटी सी टोली के साथ सावो (Tsavo) नदी के उस प्रदेश में, जिसका पूरा-पूरा वर्णन पैटर्सन की 'सावो के मनुष्य भक्तक' (Man eaters of the Tsavo) नामक पुस्तक में दिया गया है, पहुँचे श्रोर महाराज श्रजितसिंहजी श्रापकी श्रपेत्ता माउंगू से कुछ पास रहकर शिकार की खोज करने लगे।

अन्त में कुछ दिनों के, प्रातःकाल से पूर्व निकल कर अंधेरा होने तक सघन माड़ियों में घूमते रहने के, कठिन परिश्रम के बाद महाराजा साहब ने एक एफ़िकन हाथी का शिकार किया। इसका प्रत्येक दांत तोल में ५७ पाउंड था। यद्यपि यह मार अपेन्ना-कृत हलका था, तथापि ये दांत, ख़ास तौर पर लम्बे और सुन्दर बना-वट के थे।

शिकार कर लेने के बाद, हाथी के दांत निकालने और पैर, कॉन व पूँछ काटने का चातुर्य-पूर्ण और श्रन-साध्य कार्य किया गया। हाथी की पूँछ पर के बालों से उसकी आयु का पता चलता है, इसी से यह भाग विशेष महत्त्व रखता है। इसके अलावा हाथी के मरकर एक पार्श्व पर गिर जाने के कारण बहुधा उसके दोनों कान शिकारी के हाथ नहीं आते, क्योंकि उस अवस्था में उसका उठाना असम्भव हो जाता है।

वहां से लौटकर महाराजा साहब ने कुछ दिन माउंगू में विश्राम किया और फिर दो दिन इघर-उघर शिकार कर लेने के बाद आपने दूसरा बड़ा हाथी मारा। इसके दांतों का तोल ११७ और ११४ पाउंड था और उनकी लम्बाई ७ फुट १ ईच और ७ फुट है इंच थी।

इसके बाद शीघ्र ही महाराज अजितसिहजी ने भी दो सुन्दर हाथियों का शिकार किया । उनका प्रत्येक दांत श्रीसतन १० पाउंड था।

यद्यपि महाराजा साहब ने शिकार के लिये लगाए एक सप्ताह के चक्कर में ही दो हाथी मारलिए, तथापि महाराज अजितिसहजी को दो सप्ताहों तक बिना एक मी गोली चलाए निष्फल चक्कर काटने पड़े। परन्तु अन्त में चार दिनों में ही दो हाथी उनके हाथ लग गए। इसी से कहा जाता है कि हाथी के शिकार में भाग्य, धैर्य और चातुर्य की आवश्यकता होती है।

सिवानी (Siwani) में (जिसका नाम मारवाड़ के सिवाना से मिलता हुआ है और जहां पर महाराजा साहब अबतक अनेक तेंदुओं (Panthers) का शिकार कर चुके हैं) महाराजा साहब ने दो गैंडों का, जिनकी अनुमित आपके शिकार के परवाने में थी, शिकार किया।

इसी बीच महाराजा साहब श्रीर महाराज श्रजितिसहजी ने दो-दो भैंसों के श्रवाबा कुछ श्रन्य पशुश्रों का शिकार भी किया। इससे डेरे पर, मारे हुए कई प्रकार के सुन्दर पशुश्रों का संग्रह हो गया; इन्ही में एक श्रजगर भी था, जिसे महाराजा साहब ने जिपे (Jipe) भील के पास मारा था।

इसके बाद करीब एक दर्जन मोटरों और मोटर लॉरियों में अपना सामान लाद कर महाराजा साहब की सारी पार्टी माउंगू से दिल्ला टैंगानीका (Tanganyika) की तरफ चल पड़ी। मार्ग में इसने मकटाउ (ivlaktau) में विश्राम किया। यह पूर्वी एफ़िका की एक लड़ाई का स्थान है। इसी से महाराजा साहब ने बड़े शौक से यहां की पुरानी खाइयों (Trenches) का निरीक्षण किया। उस समय इस स्थान पर ज़ोरों की ठंडी हवा चल रही थी। इसलिये दूसरे दिन प्रातःकाल यहां से रवाना होने में सबको प्रसन्नता हुई। अन्त में सब लोग मोशि (Moshi) से होते हुए, जहां पर एफ़िका के सबसे ऊंचे पहाड़ की सुन्दरता का नजारा है, हमेशा बरफ से ढकी रहने वाली चोटी वाले किलिमंजर (Kılimanjaru) पर पहुँच गए।

इसके बाद एक सड़क को, जो सड़क के समान न होने पर भी अपने सुरिच्चित शिकार के लिये स्मरगीय है, पार कर यह मोटरों का काफ़ला अरुशा (Arusha)

१. पूर्वी एफ़िका के नियमानुसार प्रत्येक शिकारी को एक परवाना लेना पड़ता है, जिस पर प्रत्येक जाति के पशुत्रों की संख्या लिखी रहती है। ग्रतः शिकारी उनमे ग्रधिक का शिकार नहीं कर सकता। यद्यपि ग्राम तौर पर शिकारी (hunter) का ग्रर्थ बड़े-बड़े पशुत्रों के शिकार करने वाले का होता है, तथापि पूर्वी एफिका में यह शब्द कसान मरे स्मिथ के समान पेशेवर शिकारी के लिये ही प्रयुक्त होता है। ऐसे शिकारियों को खास तौर के परवाने (licenses) लेने पड़ते हैं। परन्तु उन पर भी शिकार की तादाद लिखी रहती है। इसके ग्रजावा ग्रपने ग्रासामियों को वहां के शिकार के नियमों से ग्रवगत करने की ज़िम्मेदारी भी इन शिकारियों पर ही रहतो है। परन्तु इन नियमों का ठीक तौर से पालन करवाना शिकार की निगरानी करने वालों (wardens) या गिरदावरों (rangers) का काम है।

## महाराजा उम्मेद्सिंहजी

पहुँचा । यद्यपि उस समय तक सब लोग रास्ते की गर्द से भर गए थे, तथापि मार्ग में मोशि के बाद के रिक्ति-वन में घूमनेवाले मृगयोपयोगी पशु-दल के सुन्दर दश्यों को देखने के कारण प्रमन्न थे । उस स्थान के पशु मोटर गाड़ियों से परिचित हो जाने के कारण बहुधा सड़क के पास ही खड़े हो जाते हैं । इसी से इस पार्टी को निकट पहुँच उनके अनेक छाया-चित्र खींचने में सफलता मिली।

अरुशा में पहुँच महाराजा साहव ने दो दिन पड़ाव किया; क्योंकि उस प्रान्त के सुदीर्घ दिच्छि। भाग में खाने-पीने की सामग्री के न मिलने के कारण सर जॉफ़री और कप्तान मरे स्मिथ को, यात्रा करने के पूर्व, उसके एकत्रित करने का मौका देना आवश्यक था। यहीं पर आप केनिया पहाड़ (Mount Kenya) के ढाल पर बने क्रिगेडियर-जनरल बोयड मौस (Boyd Moss) के घर पर पधारे। इस प्रान्त में यह घर सब से सुन्दर घरों में से है और इसके साथ इंगलेंड के देहाती बग़ीचे का-सा एक बग़ीचा भी जुड़ा है। इसके अलावा यह सब एक ऐसे अल्लूते (Virgin) जंगल के बीच हैं, जिसमें से निकल कर आने वाले हाथी और गैड कभी-कभी इस बग़ीचे के कुल भाग को नए कर जाने हैं। इसी से यह एक आश्चर्य-जनक और निराली जगह है।

यहां से रवाना होकर आपका दल दिन भर दिच्छा को जानेवाली सड़क पर चलता रहा और रात को बवाटी (Balati) में ठहरा। यहां के होटल में पुराने ढाँचे के गारे के सौपड़े थे, और खाने के कमरे में कुछ लकड़ी भी लगी थी। परन्तु यहां से आम-पास का दृश्य ख़ूब दिखलाई देता था। इसके अलावा इस विश्राम-गृह ने सबको रात भर ख़ूब गरम रक्खा।

दूसरे दिन बरेकु (Bereku) पहुँचने पर एक बड़े सरदार ने, जिसका नाम सुल्तान जालिम था, और जो एक प्रादेशिक अफसर के साथ वहां ठहरा हुआ था, आपको अपने अनुचरों का दल दिखलाया। यह अर्धनग्न योद्धाओं का एक समूह था।

तीसरे पहर के जलपान के बाद, जो कोलो ( Kolo ) के बाहर सड़क के किनारे किया गया था, महाराजा साहब की पार्टी ने वहां की स्थानीय टोली के साथ फुटबॉल का मैच खेला और इसमें सरपंच ( Referee ) की खड़ानता के कारण बग्र एक भी

१. ५हीं पर भिस्टर हवड़ ने ज़ालिम का एक दांत, जो उसे बहुत भीड़ा देता था, उखाड़ दिया। परन्तु डाक्टर के उस दांत को घास पर फैंकते ही उन नंगे योद्धात्रों में से एक ने दौड़ कर उन्ने उठालिया और एक पवित्र यादगार की तरह ऋपने पास रख लिया।

गोल लिए विपित्त्यों को दो गोल से हराया। इस सरपंच के 'ऑफ़-साइड' (Offside) के नियमों से अनिभन्न होने के कारण ही महाराजा साहब की पार्टी को सफलता मिली थी। इसके अलावा हारी हुई टोली का निर्णायक से दलील करना और भी चित्ताकर्षक था; क्योंकि प्रातःकालीन भोजन (Breaklast) के समय प्रादेशिक अफ़सर ने महाराजा साहब के दल को विश्वास दिला दिया था कि वहां के लोग अब विशेष जंगली और मनुष्य-भन्नक नहीं रहे हैं। इसके बाद यह दल अपनी मोटरों में बैठ कर करेमा (Karema) नदी पर पहुँचने के लिये आगे बढ़ा और शाम होने के पूर्व ही वहां पर ख़ेमे गाड दिए गए।

दूसरे दिन प्रातःकाल महाराजा साहब आगे के पड़ाव पर चले गए और वहां पर कुछ दिन तक बिना शिकार किए ही ठहरे रहे। यद्यपि उस प्रदेश में हाथियों की बहुतायत थी, तथापि उसके अति सघन वृक्ताच्छादित होने से वहां पर अच्छे नर-हाथी का पता लगाना कठिन था।

अपने अबतक के साहस-पूर्ण शिकार-सम्बन्धी कार्य के बाद वहां के डेरे पर महाराजा साहब ने ऋीकिट खेलने और अपने जन्म-दिवस के उपलच्य में एका-एक नियत किए खेलों के छाया-चित्र खेने में बड़े विश्राम का अनुभव किया।

महाराज अजितसिंहजी ने भी, जो करेमा के डेरे पर पहुँचने के दूसरे दिन ही शिकार के लिये एक तरफ चले गए थे, अबतक कोई समाचार न मेजा था और इससे यह अनुमान करिलया गया था कि वह भी हाथी के शिकार में उस समय तक सफल नहीं हो सके थे।

इसके बाद महाराजा साहब सिंगीडा (Singida) की तरफ चले । यद्यपि वहां पर भी हाथी का शिकार न हो सका, तथापि आपने एक बड़ा और शानदार कूडु (Kudu) मारा; जिसके सींग नाप में ५५ ई इंच थे।

महाराज ऋजितसिंहजी भी अबतक हाथी का शिकार करने में सफल न हो सके थे। इसिलये पहले सिंहों और अन्य पशुओं के शिकार को जाने का और वापस लौटते हुए यदि समय मिले तो हाथियों के शिकार करने का निश्चय किया गया। इसके बाद जिस समय महाराजा साहब कौंडोआ इरंगी (Kondoa Irangi) में से होकर लौट रहे थे, उस समय आपने एक विशाल वृद्ध देखा। यूरोपीय महायुद्ध के दिनों में, जिस समय यह गांव जर्मनों की सेना का केन्द्र (Head quarter) था, उस समय वे

# महाराजा उम्मेदसिंहजी

लोग इस वृक्त के तने में अपना गोली-वारूद रक्खा करते थे। इस वृक्त के तने में घुसने का द्वार इतना बड़ा था कि, उसमें एक लंबा आदमी वंगर सर फुकाए ही घुस सकता था। इसी से पाठक उस वृक्त के तने की विशालता का पता लगा सकते हैं।

इसके बाद आपने मैन्यारा (Manyara) सील पर पड़ाव किया और वहां पर दो शानदार सिंह मारे। इनका नाप क्रमशः १ फुट ६ इंच श्रीर १ फुट १ इंच था। वहीं पर आपने अनेक तरह के शिकारोपयोगी पश्चओं के कई सुन्दर छाया-चित्र भी लिए । इस पड़ाव पर भहाराज व्यजितसिंहजी और मिस्टर हेवर्ड भी शिकार करने में लगे थे। इससे डेरे पर पूर्वी एफिका के इस भाग में मिलने वाले सब तरह के शिकार किए जाने वाले पशुत्रों का अच्छा संग्रह हो गया । महाराजा साहब ने अपने सहायक शिकारियों ( Chief hunters ) को पड़ले ही कह रक्खा था कि शिकार करने में आपका विचार पशुत्रों की विशेषता ( Quality ) से है. संख्या से नहीं । इसीसे यहां पर मारे हुए पशुत्रों का नम्बर अधिक न होने पर भी स्मारक के तौर पर जितने भी पशु मारे गए थे, वे सब अपनी खास विशेषता रखते थे। इसके अलावा साथवालों के भोजन के लिये, जिनकी संख्या करीब ६५ के थी, मांस का प्रबन्ध करने में भी कम से कम पशु-वध किया जाता था। इसी तरह कभी-कभी उन घुमकक जाति के लोगों को भी जो इंडोरोबो ( Ndorobo ) के नाम से प्रकार जाते हैं. खिलाना आवश्यक होता था। वे लोग शिकार की खबर लेकर त्याते त्रीर भोजन के लिये मांस का एक कवल मिलने पर ही उसे प्रकट करने को तैयार होते थे। परन्तु वे इस मांस-कवल का ऋषे प्रत्येक के लिये आधी भेड़ प्राप्त करना मानते थे । इसी से एकवार इनमें के एक आदमी ने भोजन के लिये दी हुई भेड़ की टांग को अपन परिश्रम की एवज में अत्यरूप बतला कर लेने से इनकार कर दिया था।

यहां भील पर गुलाबी रंग के सारस-जाति के पिल्यों (Flamingoes) के हजारों की संख्या में इकट्ठे होने का दृश्य भी बड़ा सुन्दर था। जिस समय ये उड़ते थे, उस समय त्राकाश का दिखना बिलकुल बंद हो जाता था; त्रीर इनका रंग त्रीर इनके परों की चमक लोगों का ध्यान त्रपनी त्रीर खींच लेती थी। इससे वहां पर इनके भी कुछ सुन्दर छाया-चित्र खींचे गए।

अगला कैंप इंगोरो-गोरो (Ngoro-goro) नामक ज्वालामुखी के मुहाने पर किया गया। यह प्रदेश कई वर्ग-मील में फैला हुआ है और इसमें करीब २०,०००

शिकार के पशुत्रों का होना त्रमुमान किया जाता है। इसी से यहां पहुँच यह पार्टी अपने कैंप से, जिसकी ऊंचाई दो हजार फुट थं, कई घंटों तक उन पशुत्रों के फुन्डों का तमाशा देखती रही; क्योंकि यह एक हमेशा याद रहने वाला दृश्य था। यद्यपि दूरी के कारण न तो यहां छाया-चित्र ही खींचे जा सकते थे न संरक्ति-प्रदेश (Game preserve) होने से शिकार ही किया जा सकता था, तथापि जिन्होंने इसे एकबार देख लिया है, वे इसे किसी तरह नहीं भुला सकते।

यहां से आगे सेरेंगेड्डी (Serengetti) के मैदान को, जो १०० मील से भी लम्बा निर्जल प्रदेश है, पार करने के लिये पूरी खबरदारी और प्रवन्ध की आवश्यकता होती है। यह एक ऐसा निर्जल प्रदेश है कि वहां पर मनुष्यों के और मोटरों के रेडीयेटरों के लिये जल का मिलना असम्भव है। यद्यपि यह यात्रा भी खासी-मली थी, तथापि इस मैदान को पारकर दूसरे किनारे के आख़िरी कैप में पहुँचने से प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्तता हुई। वैसे तो इस जगह का पानी भी मैला और अस्वादु था, फिर भी वह मिल जाता था।

यहां पर महाराजा साहब ने ४ दिनों में ही ४६ सिंहों के चित्र खींचे। यद्यपि यहां पर सिंहों (Lions) का शिकार करना बहुत त्र्यानान था, तथापि त्र्यापने किसी पर गोली नहीं चलाई; क्योंकि यहां पर पहले के समान शिकार का पीछा करने से उत्पन्न होने वाले रोमाञ्चकारी साहस का त्र्यानन्द न था। फिर भी यहां पर खींचे हुए चल (Cinema) और अचल चित्र इस प्रदेश की, जहां पर सभी तरह के शिकार पाए जाते हैं, स्मृति को अन्तुएण बनाए रक्खेंगे।

इस समय तक महाराजा साहब के जोधपुर लौटने का समय मी करीब त्रान पहुँचा था। इसिलये त्रापकी पार्टी मोटरों से सुगा पड़ावों पर ठहरती, सेरेंगेट्टी को पारकर ऋरुशा त्रीर मोशि होती हुई वौइ त्रा पहुँची, त्रीर वहां से रेल-द्वारा मोंबासा त्रीर फिर वहां से केनिया जहाज-द्वारा बम्बई त्रा गई। इसके बाद भादों सुदि ७ (२७ स्थगस्त) को सब लोग जोधपुर पहुँचे।

इस यात्रा-वर्णन में जिन पशुत्रों के शिकार का उल्लेख हो चुका है, उनके अलावा निम्नलिखित पशुत्रों का शिकार भी किया गया था:—

तेंदुआ (Panther), टोपी (Topi), गेरेनुक (Gerenuka), छोटा कूडु (Lesser Kudu), इतेंड (Eland), इग्पाला (Impala), पानी की बक (Water buck), स्टीन

बक (Stein buck), डिक-डिक (Dic-dic), कोंगोनी (Congoni), न्यू (Gnu), थोंपसन का चिकारा (Thompson's gazelle) ग्रीर ग्रांट का चिकारा (Grant's gazelle)।

ये सव शिकार बाद में नैरोवी (Naircbi) से रवाना किए गए थे, श्रौर मसाला भरे जाने के बाद इस समय महाराजा साहव के महलों की शोभा बढ़ाते हैं। इन सब में हाथी के कान की मेजें श्रौर भी दर्शनीय हैं।

वैसे तो जंगली जानवरों की आवाज़े पड़ाव के निवास को मज़ेदार बनाती रहती हैं। परन्तु इस यात्रा में एक-दो घटनाएं, जिनका वर्णन आगे किया जाता है, ऐसी भी घटी थीं, जिन्हें मज़ेदार कहने के स्थान पर उत्तेजना-दायक कहना अधिक उपयुक्त होगा।

एक रात को महाराजा साहब के कैंग्प से क़रीब एक मील पर रहने वाले वहां के एक स्थानीय पुरुष के चौपायों पर सिहों ने आक्रमण कर दिया। ऐसे समय मोटर-कार से गोली चलाना ही उचित होता है। अतः इस घटना की सूचना मिलते ही महाराजा साहब उस गहरी रात में चौपायों पर हमला करने वालों को भगाने के लिये ख़ेमे से रवाना हुए। यह याद रखने की बात है कि सिंह को मनुष्य का मांस बहुत पसन्द होता है। परन्तु महाराजा साहब ने वहां पहुँचते ही तत्काल दो सिंहों को मार गिराया। इनमें से एक तो मरकर मोटर के इंजिन (Radiator) पर ही, जिसपर उसने आक्रमण किया था, आ गिरा।

एक रात्रि को महाराज अजितसिंहजी के आगे चलनेवाले ख़ेमे में हाथी घुस आए। यद्यपि वे हाथी इस सफ़ाई से ख़ेमे के पार हुए कि न तो ख़ेमे की कोई रस्सी ही टूटी न मेख ही, तथापि उसे तत्काल खाली कर देना पड़ा।

इस प्रकार की घटनात्र्यों के कारण ही एफ़िका की भाड़ियों में डेरा लगाने वाले समभ्रदार पुरुषों के लिये भरी बंदूक पास में रखकर सोना त्र्यावश्यक होता है।

ऊपर महाराजा साहब की पहली सफरी का; जिसका अर्थ एफ़्कावालों की बोल-चाल के अनुसार शिकार के लिये यात्रा करना होता है, संचित वर्णन दिया गया है। एक ख़ास दिन के शिकार या छाया-चित्र लेने का ख़ुलासा वर्णन इस विषय की अनेक प्रसिद्ध पुस्तकों में मिल सकता है; और जैसा उन पुस्तकों में लिखा गया है, वैसा ही प्रत्येक शिकारी को अनुभव होता है। इसलिये यहां पर उसका विशद विवरण देना अनावस्यक है।

हां, त्रागे शेरों के छाया-चित्र लेने का कुछ हाल दिया जाता है। यह ऐसे स्थान पर ही ठीक तौर से लिया जा सकता है, जिस का कुछ भाग संरचित-शिकार-गाह हो त्रीर जहां पर बहुत ही कम बंदूक दाग्ने की इजाजत दी जाती हो। इससे उस भाग के पशु, साधारण जंगली जानवरों से, कम भड़कने वाले हो जाते हैं।

ऐसे स्थान का शेर मोटरकार से बिलकुल ही नहीं डरता और मोटर के तेल की गन्ध उसमें बैठे हुए आदिमयों की गन्ध से तेज होने के कारण, जब तक वह उन लोगों की बात-चीत नहीं सुन लेता या उन लोगों के अपने को अधिक प्रकट कर देने के कारण देख नहीं लेता, तब तक उस ख़तरे को नहीं समक सकता। इसलिये यह नियम बना लिया गया है कि, तसवीर लेने वाला फोटोग्राफर लॉरी के पिछले भाग में बैठता है और वह लॉरी धीरे-धीरे चलाई जाती है। जब शेर दिखाई देते हैं तब वह उनसे क़रीब पचास गज के फासले पर ले जाकर खड़ी कर दी जाती है।

एकवार लॉरी ने एक छोटे शेर के दिल में ऐसा शौक पैदा कर दिया कि वह उसकी वास्तविकता को जानने के लिये उससे पन्द्रह गज़ के फ़ासले तक चला आया। इससे तसवीर लेने में बड़ी सुविधा हुई, और इस प्रकार लिए हुए उस चित्र को उस छोटे सिंह की पूरी छुवि कहैं तो भी अत्युक्ति न होगी। परन्तु सिंह इस तरह की कृपा सदा ही नहीं किया करते। इसलिये उन्हें ललचाना पड़ता है। इसका यह तरीका है कि सिंहों वाले स्थान से एक या दो मील हटकर एक ज़िवरा (Zebra) या न्यू (Gnu) (जिसे विल्डिबीस्ट Wilde beeste भी कहते हैं) गोली से मार लिया जाता है और उसका पेट चाक कर दिया जाता है। इसके बाद उसकी लाश लॉरी के पीछे रस्से से इस प्रकार बांध दी जाती है कि वह लॉरी के पिछले बोर्ड से करीब पन्द्रह यज की दूरी पर जमीन पर घसिटती चलती है। इस प्रकार पेट चाक की हुई लाश को लेकर जब लॉरी शेरों के पास लौट कर पहुँचती है, तब उसकी गन्व उनका ध्यानं अपनी और खींच लेती है और वे उसका पता लगाने को आगे बढ़ आते हैं। कभी-कभी वे बहुत आगे बढ़ आते हैं और लॉरी के पीछे धीरे-धीरे घसिटती हुई पशु की लाश को पकड़ने

की चेष्टा भी करने लगते हैं। यह दृश्य चल-चित्र (सिनेमा की तसवीर) खींचने वाले के लिये अपूर्व मौके का होता है। अक्सर ऐसा मौका भी आ जाता है, जब रस्सा खोलकर लाश सिंहों के पास छोड़ देनी श्रीर लॉरी कुछ दूर हटा लेजानी पड़ती है। इसके बाद जब सिंह, मारकर नजर किए हुए अपने प्रियतर भोजन को प्रहण करने लगते हैं, तब बॉरी फिर पास सरका ली जाती है, और तसवीर खींचने का कार्य पूरी तत्परता से शुरू कर दिया जाता है। परन्तु जिस समय काले अयालवाले बबर शेर की नाक जीबरे की लाश में गहरी घुसी होती है, उस समय उसका पूरा चहरा तसवीर में नहीं आ सकता । ऐसे समय उस भव्तगा में तत्पर मृगराज का ध्यान भोजन से हटाने के लिये लॉरी की बगल में ज़ोर से खटखटाना पड़ता है, श्रीर इससे वह उस शब्द का कारण जानने के लिये अपना सिर ऊपर उठा लेता है। यह कार्य एक बच्चे की तसवीर खींचने के समान है; क्योंकि फोटोग्राफ़र को चित्र खींचते समय उसकी दृष्टि कैमरे की तरफ़ त्राकृष्ट करने के लिये उसे पुकारना पड़ता है। इस प्रकार चित्र खींचे जाने के समय सहायक शिकारी (Chief hunter) लॉरी चलाने वाले की बगल में बैठा रहता है, क्योंकि कभी-कभी भड़कीले स्वभाव का कोई नौजवान सिंह दिए हुए भोजन से श्रसन्तुष्ट होकर लॉरी की खोज करने के लिये श्रधिक निकट श्राजाता है श्रीर ऐसे समय उसे सीसे का भोजन देकर (गोली मारकर) शान्त करना पड़ता है। परन्त भाग्य से ऐसी त्र्यावश्यकता ही नहीं पड़ी। इसके त्र्यलावा त्र्याम तौर पर कोई भी शिकारी ऐसे सिंह-शावक पर गोली चलाना उचित न समभेगा, जिसका चर्म केवल अजायबघर के 'नैचुरल हिस्टी'-( मृतजीव-जन्तुओं वाले ) विभाग के ही उपयोगी हो । अस्तु, महाराजा साहब के ये चल और अचल चित्र, जो कुछ उन्होंने वहां पर देखा, उसके त्रीर दोनों प्रकार के चित्र खींचने में उनकी कुशलता के चिर-स्मारक रहेंगे।

## महाराजा उम्मेद्सिंहजी

में नहाते थे। उनके समागम से वह पानी श्रीर मी ख़राब हो जाता था श्रीर शिविर में रहनेवालों को नित्य ही उस पानी को स्नानोपयोगी बनाने के प्रयत्न में बहुतसा समय व्यतीत करना पड़ता था। परन्तु यह स्नान का कार्य श्रंघेरे में ही श्रच्छा हो सकता था, क्योंकि उस समय किसी को यह पता नहीं चलता था कि वह श्रपने सिर पर कैसी चीज डाल रहा है। यह शिविर सुन्दर प्रदेश में होने श्रीर यहां की श्राबहवा श्रच्छी होने से एक मनोहर स्थान था।

माघ वदि १३ (१ फरवरी) को महाराजा साहब ने दूसरे हाथी का शिकार किया। इस वार ख़ासा तमाशा रहा, क्योंकि जिस समय हाथियों का एक टोला गोली की मार के मीतर होकर शिविर के पास से निकला, उस समय उनमें से बढ़िया हाथी चुनने के साथ-साथ चुने हुए शिकार पर आघात करते समय, उसके साथियों के हमले से बचने के लिये पूरी चौकसी रखने की आवश्यकता भी आ पड़ी। उन दिनों देश के उस भाग में अकाल था। इसलिये दूसरे दिन प्रातःकाल जिस समय महाराजा साहब की टोली उस मारे हुए हाथी के दांत निकालने को पहुँची, उस समय उक्त प्रान्तवासियों का एक बड़ा समूह, अनुमित मिलते ही मृत हाथी का मांस खाने के लिये, वहां पर एकत्रित हो गया। इसके बाद हाथी के दांत, पर, पूँछ और कानों को जुदा कर लेने पर जब तक उसके शव के टुकड़े किए गए, तब तक महाराजा साहब को नाचते और गाते हुए हब्शियों के छाया-चित्र लेने का अच्छा मौक़ा मिल गया।

करीब २०० नग्न या ऋषं नग्न मनुष्यों का छुरियां ले-लेकर उस हाथी की लाश पर (जिसके कि उन्होंने टुकड़े-टुकड़े कर दिए) हमला करने का दृश्य देखने वालों के भुलाए नहीं भूल सकता। इस प्रकार उस बन के सब से बड़े गजराज का, जो एक रात पहले वहां पर राजा की तरह घूमता था, ५ टन (१४० मन) का शरीर शाम तक पूरी तौर पर समाप्त हो गया।

हाथी के शिकार के लिये सुबह ४ बजे उठना आवश्यक होता है; क्योंकि इससे शिकारी प्रातःकाल होते ही पानी की तलैया पर पहुँच जाता है और फिर शीघ्र ही किसी बड़े नर हाथी के, जिसने रात में वहां आकर पानी पिया हो, पद-चिह्नों का अनुसरण करता है।

साधारण तौर पर हाथी के पद-चिह्नों से उसकी विशालता का अन्दाजा होजाता है और फिर शिकारी को होशियारी के साथ जंगल में कई घंटों तक उनका अनुसरण करना पड़ता है। यह बड़ा ही कठिन कार्य है। इसके बाद जब यह अनुमान हो जाता है कि शिकारी की टोली शिकार के पास पहुँच गई है, तब शिकारी अपनी बन्दूक, जिसे अब तक वाहक (Gun boy) लिये होता है, स्वयं ले लेता है।

जंगल में महाराजा साहब की पार्टी के लोगों का, जो एक कतार में रहकर चलते थे, क्रम साधारणतया इस प्रकार रहता था:-

खोज देखनेवाला, कप्तान मरे स्मिथ, बन्दूक-बाहक, महाराजा साहब, दूसरा बन्दूक-बाहक, महाराज अजितसिंहजी (यदि वह शिकार के लिये अन्य स्थान पर न गए हों ), तीसरा बन्दूक-बाहक और दो या तीन मजदूर।

ऐसी यात्राश्चों में यह भी एक ध्यान देने की बात है कि, टोली जितनी ही छोटी होगी उसकी श्रावाज भी उतनी ही कम होगी। परंन्तु इसकी विशेषता उस समय श्रौर भी बढ़ जाती है, जिस समय यह ज्ञात होजाता है कि एक टहनी का टूटना भी कभी-कभी हाथी को श्रानेवाले खतरे से खबरदार कर भाग जाने को प्रेरित कर देता है। बहुधा ऐसे जंगलों में माड़ी इतनी सघन होती है कि यदि २० गज की दूरी से हाथी का पार्श्व दिखलाई दे जाय तो भी उसके सिर श्रौर पूंछ की दिशाश्चों का पता लगाना श्रासम्भव हो जाता है। इसी से ऐसे समय उसके गिर्द चक्कर लगाकर उसके मस्तक को देखना श्रौर उसके दोनों दांतों के मौजूद श्रौर उसको मारकर प्राप्त करने योग्य होने का निश्चय करना श्रावश्यक होता है।

शिकारियों के २५ या ३० गज के फासले पर पहुँच जाने पर उनकी आवाज सुनकर या गन्ध पाकर हाथियों का भाग खड़ा होना कोई अनोखी बात नहीं है। ऐसे देश में जहां हवा अक्सर रुख़ बदलती रहती है शिकारी का सफल होना उसके भाग्य पर ही निर्भर रहता है और बहुधा उसे हताश होना पड़ता है। परन्तु अन्य अनेक कारगों में से यह भी एक कारगा है कि जिससे लोग हाथी का शिकार करने को लालायित रहते हैं।

## महाराजा उम्मेदसिंहजी

माघ बदि १२ (३१ जनवरी) को महाराज श्राजितसिंहजी ने भी एक शानदार हाथी का शिकार किया । इसके दांत तोल में १०५ और १०० पाउएड थे। इसके बाद महाराजा साहब ने जंगली भैंसों श्रोर शेरों की खोज में नैरोबी में होकर दिल्ला मासाइ (Masai) प्रदेश में जाने का निश्चय किया।

जिस समय हाथी का शिकार किया जा रहा हो, उस समय अन्य पशुओं पर गोली नहीं दागी जा सकती, क्योंकि ऐसा करने से अन्य पशुओं के प्राप्त होने पर भी हाथी हाथ से निकल जाता है। यही कारण है कि कोई भी शिकारी, जो हाथी के शिकार के समय की उत्तेजना और उस समय आवश्यक होनेवाले धैर्य और चातुर्य से प्रभावित हो चुका है, इसे पसन्द नहीं करेगा।

महाराजा साहब के मारा (Mara) नदी पर जाते समय मार्ग का पहला पड़ाव नरीक (Narok) पर हुआ और वहां से आगे बढ़ने पर सब लोग सिआना (Ciana) प्रदेश से जो मासाइ के रिलत-वन का प्रायः एक निर्जन प्रदेश है, गुजरे।

वहां पर महाराज अजितसिंहजी ने शीघ्र ही दो जंगली मैंसों का शिकार किया। परन्तु माघ सुदि ११ (१४ फरवरी) को महाराजा साहब ने जिस जंगली मैंसे का शिकार किया, उसके सींगों का घराव ५१ इंच का था। यूरोपीय महायुद्ध के बाद मारे गए बड़े मैंसों की सूची में मी इसका स्थान खासा ऊँचा रहा। वे लोग जो वहां उपस्थित थे महाराजा साहब के खासा अवेरा और बारिश शुरू हो जाने के बाद लौटने पर उत्पन्न हुई उस उत्तेजना को बहुत समय तक याद रक्खेंगे। उस दिन का सा, तीसरे पहर के भोजन में लगे आध घंटे के अलावा, बारह घंटे तक बराबर शिकार का पीछा करते रहने का कठिन कार्य शायद ही कोई कर सकेगा या करना चाहेगा। कप्तान मरे स्मिथ ने भी, जिसे एफिका का अच्छा अनुभव था, उस दिन महाराजा साहब के जंगल में मदद देनेवाले इथकंडों और चातुर्य की मुक्तकंठ से प्रशंसा की। यद्यपि यह शिकार एक बड़ा पुरस्कार था, तथापि वहां पर उपस्थित लोगों ने इसे उस दिन के परिश्रम से अधिक नहीं समभा। इसी अवसर पर महाराजा साहब ने एक आश्चर्य-जनक चल-चित्र मी खींचा। इसमें अपने एक साथी मैंसे के मारे जाने पर जंगली मैंसों के मुखड का अधिवद्ध होकर महाराजा साहब पर आक-मिया करने का दृश्य था। जिस समय आप यह चित्र खींच रहे थे, उस समय की

अवस्था को देख यद्यपि साथ वालों ने आपसे बन्दूक हाथ में ले-लेने की प्रार्थना की, तथापि आप खतरे की परवाह न कर बहुत समय तक कैमरे से चित्र खींचते रहे। परन्तु आपके सौभाग्य से, एक दूसरे बड़े मैंसे के मारे जाते ही, उस आक्रमगाकारी महिष दल ने अपना रुख पलट लिया। फिर भी शिविर को लौटते समय इन कुद्ध हुए मैंसों के भुग्ड से बचने के लिये पूरी खबरदारी रखनी पड़ी। इस दल ने पलट कर एक वार फिर आपकी टोली पर हमला किया था; परन्तु सौभाग्य से करीब ५० गज की दूरी पर से ही वह फिर लौट गया।

इसके बाद बरसात के समय से पूर्व ही शुरू हो जाने से महाराजा साहब को इस सफलता-दायक शिविर को नियत समय के पूर्व ही छोड़ देने का निश्चय करना पड़ा।

( इसी स्थान पर महाराज अजितसिंहजी और मिस्टर हेवर्ड ने भी अपने मारे सींगों और अयाखवाले पशुओं को सम्मिलित कर महाराजा साहब द्वारा किए गए शिकार की संख्या में वृद्धि की )।

यद्यपि बहिया के समय नदियों को पार करना उत्तेजनादायक था, तथापि यह एक श्रम-साध्य कार्य था। कभी-कभी पार्टी के वे लोग जो लॉरियों को पीछे से धकेलते थे, कंधों तक पानी में हो जाते थे। मार्ग की गीली, काली और चिकनी (Cotton soil) मिट्टी को पार करना जब खाली लॉरियों के लिये भी एक परीन्ना का कार्य था, तब बदी हुई लॉरियों के लिये तो यह और भी अधिक संकट का काम था। इसी से आपका कैंप दो दिनों में ५ मील से भी कम आगे बढ़ सका और एक दिन तो केवल नदी के इस पार से उस पार तक की ही यात्रा हुई।

इस घीमी त्रीर कठिन यात्रा में भी भाग्य ने महाराजा साहब का साथ दिया। इसी से त्रापने मार्ग में एक बहुत ही शानदार भूरे त्र्ययाल वाले १ फुट १ इंच लम्बे शेर का शिकार किया।

यद्यपि यह सिंह करीब १५ मिनट की थोड़ीसी दौड़-धूप के बाद ही एक सघन काड़ी में मारा गया था, तथापि यह एक ऐसी रोमाञ्चकारी घटना हुई कि आपकी उस १२ घंटों तक मैंसे का पीछा करते रहनेवाली उत्तेजना-वर्धक घटना से किसी कदर कम न रही। जिस प्रकार वे लोग ही, जिन्हें ऐसे कार्यों का अनुभव है, उस सघन जंगल में, जहां पर कमर ऊँची करके सीधा खड़ा होना भी कहीं-कहीं ही सम्भव हो सकता है, १२ घंटे तक बराबर शिकार का पीछा करते रहने के परिश्रम की वास्तविक

## भहाराजा उम्मेद्सिंहजी

कदर कर सकते हैं, उसी प्रकार वे मुक्त-भोगी ही, जिन्होंने ऐसे सघन जंगल में शेर को मरा या जीवित जाने वग़ैर ही उसका पीछा किया है, उपर्युक्त १५ मिनट को उत्तेजना का अन्दाज लगा सकते हैं।

महाराजा साहब के अपनी पार्टी के साथ नैरोबी पहुँचने पर वहां के गवर्नर ने आपका स्वागत किया। यहां से सब लोग फागुन सुदि ४ ( मार्च ) की सुबह इम्पीरियल एअर वे के, सप्ताह में दो वार चलने वाले, हवाई जहाज द्वारा खारा छुए। परन्तु इसके पूर्व महाराजा साहब ने राजधानी के निकट के रिवत-बन में घूमने वाले शिकारोपयोगी पशुओं के सुन्दर चित्र भी खींचे थे। यहां से चलने पर आपका पहला पहाब खारटूम (Khartoum) में हुआ और सब लोग रातभर वहां रहे। उस स्थान पर महाराजा साहब ने अपना रात्रि का भोजन वहां के गवर्नर-जनरल के साथ, उस प्राने और प्रसिद्ध महल में किया, जिसमें जनरल गौर्डन (Gordon) और फील्ड मार्शल लॉर्ड किचनर (Kitchener) के स्मारक रक्खे हुए हैं। वहां के चिड़िया घर में मेजर बारकर (Barker) का अपने एक चीते के पिंजरे में बिना हिचकिचाहट के घुसकर उसे खुजाना देख सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। यहां पर मी महाराजा साहब ने दिन में पहले हवाई जहाज-द्वारा नाइल के ऊपरी हिस्से के आई-मूभाग (Swamps) में रहनेवाले सैकड़ों हाथियों के सुग्एडों के चित्र खींचे।

कारो (Cairo) पहुँचने के पूर्व एक रात लक्सोर (Luxor) में भी ठहरना पड़ा। परन्तु कारो पहुँचने पर महाराजा साइब को मिस्र (Egypt) की उस राजधानी को, जहां पर आप ई० स० १११२ की कड़ी बीमारी के बाद स्वास्थ्य लाम के लिये लाए गए थे, दुबारा देखकर बड़ी प्रसन्तता हुई। महाराज अजितसिंजी का इसे देखने का यह पहला ही अवसर था। यद्यपि कारो के प्रसिद्ध होने के कारण उसके विषय में कुछ लिखना अनावश्यक ही होगा, तथापि यह प्रकट करना अनुचित न होगा कि यहां पर महाराजा साहब ने एक सप्ताह के निवास में जितना कुछ देखा जा सकता था, सब देख डाला। आप विशाल पिरामिड (Great Pyramid) पर चढ़े, आपने तुतनखामन (Tutankhaman) के समय की वस्तुओं वाला अजायबघर देखा, और आप नाइल का बांध (Dam) देखने को भी गए। आपके कारो पहुँचने पर वहां के हाई कमिश्नर (High Commissioner), सेनापित (General Officer Commanding) और टर्फ क्लब (Turf Club) ने, जिसके कि आप ऑनरेरी सभासद बनाए गए,

आपका स्वागत किया। 'टर्फ़ क्लब' में उन सैनिकों द्वारा, जिन्होंने यूरोपीय महायुद्ध के समय जोधपुर रिसाले के साथ रहकर कार्य किया था, वर्णन किए गए अपने रिसाले के वीरता-पूर्ण कार्यों को सुनकर आपको अपार हर्ष हुआ। साथ ही आपने अप्रकट रूप से घूमकर अनेक देशों के लोगों से भरे नगर के अन्य अनेक भागों को भी देख डाला। इसके अलावा कारो और मारवाड़ के लोगों के गाने में खासी-भली समानता को जानकर भी आपको प्रसन्नता हुई।

यहां से आप रेल-द्वारा सईद बन्दर (Port Said) पहुँचे और वहां से पी० एएड आ० कम्पनी के मलोया (Maloya) जहाज-द्वारा बम्बई आए। इसके बाद वि० सं० १६६१ की चैत विद १० (ई० स० १६३५ की २६ मार्च) को आए अपने अनुचरों सहित जोधपुर पहुँचे।

श्रापके दूसरे नौकर भारी-भारी सामान श्रौर शिकार किए हुए पशुश्रों को लेकर मोंबासा से सीचे ही रवाना हो गए थे। श्रतः यथा-समय वे पशु श्रादि मसाले से भरे जाकर श्रापके महलों में सजा दिए गए हैं, श्रौर वहां पर वे बन्दूक द्वारा प्रकट की गई श्रापकी सफल वीरता को प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार श्रापके खींचे हुए चलचित्र (Cinema films) भी सिनेमावालों द्वारा जनता को दिखाए जानेवाले श्रेष्ठ चित्रों का मुकाबला करते हैं।

#### परिशिष्ट--३

## यूरोपीय महासमर भ्रौर जोघपुर का सरदार रिसाला।

यूरोपीय महायुद्ध के प्रारम्भ होते ही, वि० सं० १६७१ के भादों (ई० स० १६१४ के अगस्त ) में, जोधपुर के 'सरदार-रिसालें' की पहली रैजीमैंट और उसकी दूसरी रैजीमैंट का कुछ भाग, युद्धस्थल के लिये मेजा गया। इसके कुछ दिन बाद ही जोधपुर-राज्य के उस समय के निरीक्षक (रीजेंट) वयोवृद्ध महाराजा सर प्रतापसिंहजी और नवयुवक-नरेश महाराजा सुमेरसिंहजी मी युद्धस्थल की तरफ रवाना हुए। पहले इस रिसाले को स्वेज नहर की रक्षा का भार सौंपना निश्चित हुआ था। परन्तु वहां पहुंचने पर इसे मार्सलीज (Marseilles) जाने की आज्ञा मिली। इसके बाद, कार्तिक विद = (१२ अक्टोबर) को जब यह रिसाला वहां पहुंचा, तब रेल-द्वारा ओरलीन्स (Orleans) मेजा जाकर सिकन्दराबाद रिसाले के साथ कर दिया गया।

मँगसिर ( नवम्बर ) के प्रारम्भ में इसने मैरविल्ले (Merville) की तरफ जाकर आर्मेएटीए (Armentieres) और गिवैंची (Givenchy) के बीच की सैन्यपङ्क्ति की रज्ञा के कठिन कार्य में भाग लिया। इस प्रकार उस महीने के अन्त तक यह यप्ने (Ypres) के प्रथम युद्ध में लगा रहा। परन्तु पौष ( दिसंबर ) में इसने फ़ैस्टुबिया (Festubert) और गिवैंची (Givenchy) के आस-पास के घमसान युद्ध में योग दिया। इस वार की मुठभेड़ में अन्य हताहतों के साथ ही इस रिसाले का 'स्पेशल सर्विस ऑफ़ीसर' मेजर स्ट्रॉंग मी घायल हुआ।

इसके बाद यह रिसाला अगले दो वर्षों (ई० स० १२१५ और १२१६) में अविकतर, भारत के अन्य रिसालों के साथ मिलकर, युद्ध-स्थल के पीछे दी जानेवाली युद्ध कला की शिक्षा में, उपयुक्त भू-मागों को तारों से घेरने में, युद्धोपयोगी छोटी रेलों की लाइनें तैयार करवाने में और शत्रु की आत्म-रक्षार्थ तैयार की हुई रुकावट के टूटने पर अपनी तरफ के रिसाले के धावे के लिये मार्ग तैयार करने में लगा रहा, परन्तु साथ ही इसने कुछ खाइयों की और कुछ सोमे (Somme) के पास की छोटी-छोटी मुठभेड़ों में मी, जो इस समय के बीच हुई, भाग लिया।

१. जानेवाले कुल जवानों की संख्या १३५९ थी।

इसी बीच, वि० सं० ११७२ के प्रथम वैशाख (ई० स० १११५ की अप्रेल) में, जोधपुर-नरेश नवयुवक महाराजा सुमेरसिंहजी को, अपने राज्य (मारवाड़) का पूर्ण शासनाधिकार प्रहण करने के लिये, भारत लौट आना पड़ा।

वि० सं० ११७३ के (ई० स० १११६-१७ के) शीतकाल में इस रिसाले ने फिर अपना समय युद्ध-शिद्धा में, सैनिक पड़क्ति के एक माग की रद्धा में और शत्रु के सम्मुख रुकावट खड़ी करने में बिताया। वि० सं० ११७४ (ई० स० १११७) की गरमियों में यह रिसाला, अन्य भारतीय रिसालों के साथ, मौका आते ही, जर्मन-सैनिक-पड़क्ति को मेदने के लिये खास तौर से (In reserve) नियुक्त किया गया। परन्तु ऐसा अवसर न आने से सरिदयों में यह फिर खाइयों के युद्ध में भाग लेने में और सैनिक-शिद्धा के कार्य में लग गया। इसी बीच केम्बे (Cambrai) के मैदान में, जनरल-बाइंग (Byng) के हमलों के समय, इस रिसाले ने ला-वैकेरी (La-Vacquerie) के पास शत्रु की हिंडन्बर्ग-पड़क्ति को तोड़कर उसके अधिकृत भू-भाग पर अधिकार कर लिया। इस हमले में वयोद्द महाराजा प्रतापसिंहजी भी इस रिसाले के साथ थे। परन्तु इसके बाद शीघ्र ही यह रिसाला वापस बुला लिया गया और इसे शत्रु के प्रत्याक्रमणों को दबाने में नियुक्त होना पड़ा। इस कार्य में कैप्टिन ट्रेल (R. G. A. Trail), जो हाल ही में इस रिसाले का 'स्पेशल-सर्विस-अफसर' नियुक्त हुआ था, मारा गया।

वि० सं० ११७४ के फागुन (ई० स० १११८ के मार्च ) में भारतीय रिसालों के फ्रांस से हटा लिये जाने के कारण जोधपुर का रिसाला मी फिलस्तीन (Palestine) में, ब्रिगेडियर-जनरल हरबोर्ड (Harbord) के अधीन के 'इम्पीरियल-सर्विस-कैवैलरी ब्रिगेड' के साथ रहकर, कार्य करने को मेज दिया गया। अवतक जोधपुर-रिसाले के सेनापित का कार्य कर्नल महाराज शेरसिंहजी करते थे; परन्तु इस अवसर पर वह रिसाले को सामान आदि मेजने वाले डिपो का, जिसका कार्य इन दिनों बहुत बढ़ गया था, प्रवन्ध करने के लिये भारत लीट आए और रिसाले के सेनापितत्व का कार्य संखवाय-ठाकुर कैफ्टिनैंट कर्नल प्रतापासिंह को सींपा गया।

१. इस रिसाले की एक टुकड़ी ने विलर्स गौसलों (Villers Gauslaun) के घावे में बड़ी बहादुरी से भाग लिया। इस घावे के पूर्व इसे कई घराटे तक पानी में खड़ा रहना पड़ा था। परन्तु इसके जवानों ने सब काम बड़े घैर्य और वीरता के साथ किया। यह घटना वि० सं० १६७४ की मंगसिर विद २ (ई० स० १६१७ की ३० नवम्बर) की है।

## यूरोपीय महासमर श्रोर जोधपुर का सरदार रिसाला

फांस से चलकर यह रिसाला जहाज-द्वारा पहले मिश्र (Egypt) पहुँचा। फिर वहां से रेल-द्वारा सिनाई (Sinai) होता हुआ गाजा (Caza) की तरफ मेजा गया और वहां से चलकर अस्केलन (Askelon), जेरूसलम (Jerusalem) और जेरिको (Jericho) होता हुआ घोरानिये पुल (Ghoraniyeh bridge head) के पास पहुँचा। वहां पर इसने 'न्यूजीलैंड-माउएटैड-राइफ्रक्से' (Newzealand mounted rifles) से जॉर्डन की रच्चा का भार लेकर शत्रु के कई छोटे-छोटे दलों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की।

वि० सं० ११७५ के ज्येष्ठ (जून) में यह रिसाला वहां के एक स्वास्थ्यप्रद स्थान में रक्खा गया। परन्तु आषाढ (जुलाई) में इसे, हेनू के पुल (Henu bridge head) पर अधिकार करने के लिये, फिर जॉर्डन की घाटी में जाना पड़ा। वहां पहुँच इसने शीघ्र ही शत्रु की सेना पर, जिसकी संख्या तीन 'रैजीमैन्टों' के बराबर थी और जिसके पास दस मशीनगनें थीं, आक्रमगा कर उसे नष्ट कर दिया।

उक्त युद्ध में इस रिसाले ने अनेक शत्रुओं को मारने के साथ ही ७४ तुर्क-योद्धा पकड़े थे। इनमें एक ग्यारहवें तुर्क-रिसाले का सेनापित (Officer Commanding) और चार छोटे सेनापित (Squadron Commanders) थे। इसी युद्ध में चार तोपें ( मशीन गर्ने ) भी इस रिसाले के हाथ लगीं।

उपर्युक्त हमले में इस रिसाले के राजपूत-वीरों ने व्यक्तिंगत वीरता के मी अनेक कार्य सम्पादन किए थे। उन्हीं वीरों में से मेजर ठाकुर दलपतिसंह ने अर्कले ही शत्रु के तोप (Machine gun) वाले एक दल पर हमला कर उसकी तोप छीन ली। इसी प्रकार जमादार खानसिंह और आसूसिंह ने भी बड़ी वीरता के साथ अपनी-अपनी सैनिक टुकड़ियों को लेकर शत्रु पर हमला किया। इसी युद्ध में ये पिछले दोनों वीर सम्मुख-रण में जूक कर काम आए।

श्राश्विन (सितम्बर) में इस रिसाले ने हैका (Haifa) पर श्राधिकार करने में बड़ी ख्याति प्राप्त की। जिस समय मेजर ठाकुर दलपतिसिंह के सेनापितत्व में इसने उसपर श्राक्रमण किया, उस समय सामने नदी के पार से शत्रु की भयंकर गोले बरसाने वाली बड़ी-बड़ी तोपें और मिनट में शत-शत गोलियों की वर्षा करने वाली मशीनगनें

१. कहीं-कहीं वैलिंगटन माउगटैड राइफुल्स (Wellington mounted rifles) लिखा मिलता है।

त्राग उगल रहीं थी। परन्तु इस रिसाले के सवारों ने नदी श्रौर शत्रु की इन सब विघ्न-बाधात्रों को पार कर नगर पर श्रिवकार कर लिया श्रौर साथ ही ७०० तुर्क-योद्धाश्रों को भी पकड़ लिया। इसी युद्ध में वीर दलपतिसंह मारा गया।

इसी प्रकार इस रिसाले ने तुर्कों का पीछा करते हुए आश्विन विद ११ (३० सितम्बर) को दिमरक (Damascus) में, आश्विन सुदि १ (६ अक्टोबर) को मोआनलका (Moalaka) में, आश्विन सुदि ६ (११ अक्टोबर) को जहेर (Zaher) में और आश्विन सुदि १० (१५ अक्टोबर) को होम्स (Homs) में घुसकर अनेक तुर्कों को पकड़ा।

श्राश्विन सुदि १५ (१६ श्रक्टोबर) को श्रलपो (Alappo) पर श्रंतिम धावा किया गया। यद्यपि कार्तिक विद ७ (२६ श्रक्टोबर) के पहले मार्ग में कोई उल्लेखनीय मुठमेड नहीं हुई, तथापि उस रोज पंद्रहवीं घुड़ सवार सेना (15th Cavalry brigade) को, जो पहले 'इम्पीरियल-सर्विस-कैवेलरी-ब्रिगेड' कहलाती थी, नगर-रच्नक तुर्कों की सेना की गांते रोकने की श्राज्ञा दी गई। इस युद्ध में लैफ्टिनैंट कर्नल हेला होल्डन (Hyla Holden) मारा गया श्रोर कैप्टिन हौर्न्सबी (Hornsby) जुड़मी हुआ।

इस प्रकार ई० स० १११८ के ११ सितम्बर से २६ अक्टोबर तक जोधपुर रिसाले ने, पंद्रहवीं 'कैवेलरी-ब्रिगेड' के साथ रहकर ५०० मील का धावा किया और मार्ग में होनेवाले प्रत्येक युद्ध में भाग लिया।

ई० स० १११ = की ३१ श्रक्टोबर को श्रस्थायी संघि (Armistice) हो जाने से ई० स० १११६ के नवम्बर तक, यह रिसाला क्रब्जा रखने वाली सेना (Army of Occupation) की तरह मिश्र में रहा। इसके बाद वहां से चलकर बीरुट (Beirut) होता हुश्रा जहाज-द्वारा स्वेज की राह भारत में पहुँचा श्रीर ई० स० ११२० की २ फ़रवरी को, पांच वर्ष की लगातार युद्ध-सेवा के बाद, जोधपुर लौट श्राया।

इस युद्ध में इस रिसाले के २ ब्रिटिश श्राफसर, ३ देसी श्राफसर श्रौर २५ जवान सम्मुख युद्ध में मारे गए। १ देसी श्राफसर श्रौर ६ जवान जख़्मी होकर मरे। १ देसी श्राफसर श्रौर ६३ जवान बीमार होकर मरे श्रौर २ ब्रिटिश श्राफसर, १२ देसी श्राफसर श्रौर ⊏२ जवान जख़्मी हुए।

## यूरोपीय महासमर श्रौर जोधपुर का सरदार रिसाला

इस रिसाले की उपर्युक्त सेवाओं के उपलद्य में इसके अफ़सरों और सिपाहियों को कुल मिलाकर १४ पदक और इनाम आदि मिले थे। इनमें से मुख्य-मुख्य अफ़सरों के नाम आगे दिए जाते हैं:—

| विदे अपि ६.—                    |      |                              |                                    |
|---------------------------------|------|------------------------------|------------------------------------|
| कर्नल ठाकुर प्रतापसिंह (संखवाय) |      | सी० बी० ई०, श्रो० बी० श्राइ० |                                    |
|                                 |      |                              | ( सरदार बहादुर ) (प्रथम रैजीमैंट)  |
| मेजर ठाकुर दलपतसिंह             | •••• | ••••                         | एम० सी०                            |
| कैप्टिन ठाकुर श्रनोपैसिंह       | •••• | • • • •                      | एम० सी०, स्रो० बी० स्राइ०,         |
|                                 |      |                              | (बहादुर) स्नाइ० स्रो० ऐम०          |
|                                 |      |                              | (स्काड्न कमायडर-प्रथम रैजीमैंट)    |
| लैफ्टिनैंट कुँवर सगतसिंह        | •••• | ••••                         | एम० सी०,                           |
| कैप्टिन अमानसिंह                | •••• | ••••                         | श्रो० बी० श्राइ०, श्राइ श्रो० ऐम०, |
| मेजर ठाकुर किशोरसिंह            | •••• | ••••                         | श्रो० बी० श्राइ०,                  |
| कैप्टिन पनैसिंह                 | •••• | ••••                         | श्रो० बी० श्राइ०,                  |
| रिसालदार उदैसिंह                | •••• | ••••                         | श्रो० बी० श्राइ०,                  |
| रिसालदार शैतानसिंह              | •••• | ••••                         | श्राइ० श्रो० ऐम०,                  |
| जमादार श्रासूसिंह               | **** | ••••                         | त्राइ० स्रो० ऐम०,                  |
| जमादार खानसिंह                  | •••• | ••••                         | श्राइ० श्रो० ऐम०,                  |
| जमादार जवाहरसिंह                | •••• |                              | त्र्याइ० डी० ऐस० ऐम०               |
| जमादार बिशनसिंह                 | •••• | ****                         | श्राइ० डी० ऐस० ऐम०                 |
| कैप्टिन बहादुरसिंह              | •••• | ••••                         | त्र्याइ० डी० ऐस० ऐम०               |
| <b>लैफ्टिनैंट मोहबतसिंह</b>     | •••• | ••••                         | त्राइ० डी० ऐस <b>० ऐ</b> म०        |
| लैफ्टिनैंट भूरसिंह              | •••• | ••••                         | त्र्याइ० डी० ऐस० ऐम०               |
| बैफ्टिनैंट ऋर्जुनसिंह           | •••• | ••••                         | न्त्राइ० ऐम० ऐस० ऐम०               |
| रिसालदार जोगसिंह                | •••• | ••••                         | आइ० ऐम० ऐस० ऐम०                    |
| जमादार त्र्यनोपसिंह             | •••• | ••••                         | Croix De Guerre ( फ्रांस का )      |
|                                 |      |                              |                                    |

इनके अलावा वि० सं० ११७४ की आवरा सुदि १३ (ई० स० १११७ की १ अगस्त ) को महाराजा सुमेरसिंहजी साहब अवैतिनक मेजर (Honorary Major) के पद से भूषित किए गए और जोधपुर रिसाले के साथ युद्धस्थल में रहने तक कुँवर (रावराजा) हन्त्तसिंह और कुँवर सगतसिंह को अवैतिनक (द्वितीय) बैफ्टिनैंट के पद दिए गए।

१. किसी-किसी रिपोर्ट में इसके स्थान पर स्काड्रन कमान्डर (Squadron Commander) पनेसिंह को मिल्ट्री क्रॉस (M. C.) मिलना लिखा है।

## परिशिष्ट-४

## मारवाड़-नरेशों के दान दिए हुए कुछ अन्य गांवों का विवरगा.

## ३. राव धृहड़जी

राव धूहड़जी के दान किए गांवों का उक्केख इस इतिहास के पृष्ठ ४७ के फुटनोट नंबर ६ में किया जा चुका है। परन्तु उनके इन दो गांवों के दान का उल्लेख और भी मिलता है:—

१. तरसींगड़ी-सोढ़ां श्रोर २. ढूंढली (पचपदरा परगने के) पुरोहितों को।

## २०. राव चन्द्रसेनजी.

राव चन्द्रसेनजी के एक गांव के दान का उल्लेख इस इतिहास के पृष्ठ १६० पर किया जा चुका है। परन्तु उनके निम्नलिखित गांवों के दान का उल्लेख ऋौर भी मिलता है:—

१. चारणों का बाङा (सिवाना परगने का ) श्रौर २. रवाङा श्रासियां (पचपदरा परगने का ) चारणों को ।

## २७. महाराजा ग्रभयसिंहजी.

महाराजा अभयसिंहजी के दिए गांवों के दान का विवरण इस इतिहास के पृष्ठ ३५७ के फुटनोट नं० ३ में दिया गया है। उनमें के प्रथम ६ गांव चारणों को दिए गए थे। उनमें का (१) आलावास सोजत परगने का था, (४) टाटरवी नागोर परगने का था और (५) रांणावास का शुद्ध नाम रांणासर था।

## मारवाइ-नरेशों के दान दिए कुछ अन्य गांवों का विवरण

## २६. महाराजा बखतसिंहजी.

महाराजा बख़तसिंहजी के दिए गांवों का वर्णन इस इतिहास के पृष्ठ ३६८ के फुटनोट १ में दिया जा चुका है। परन्तु उनके अलावा निम्नलिखित गांवों का भी उनके द्वारा दान किया जाना प्रकट होता है:—

१. डेरवे की ढांग्णी (नागोर परगने का), २. जोरावरपुरा (उर्फ-पेमावास) (डीडवाना परगने का), ३. साथूर्णा-चारगां (पचपदरा परगने का) चारगों को; ४. बांसड़ा (नागोर परगने का) ब्राह्मगों को ब्रौर ५. रामसर की भूमि (नागोर परगने की) भगतों को। उपर्युक्त फुट नोट में लिखे (४) धुनाडी गांव का शुद्ध नाम दूनियाडी मिलता है।

## ३१. महाराजा भीमसिंहजी.

महाराजा भीमसिंहजी द्वारा दान में दिए एक गांव का उल्लेख इस इतिहास के पृष्ठ ४०० के फुटनोट नं० १ में किया गया है। परन्तु उनका यथासाध्य पूरा विवरण यहां दिया जाता है:—

१. सीरोडी, २. गोलिया (जोधपुर परगने के) ब्राह्मणों को; ३ मोट्रस (मेंड्ता परगने का) रामेश्वर महादेव के मंदिर को; ४. गिला-वासणी (डीडवाना परगने का) (जोधपुर के) लोटनजी के मंदिर को; ५. समदोलाव-कलां (मेंड्ता परगने का) स्वामियों को; ६. जोधडावास, ७ पीथासिया (नागोर परगने के), ⊏ जोध-डावास (मेंड्ता परगने का), ६. बािणयावास (पचपदरा परगने का) चारणों को श्रोर १०. पांडूखां, ११. धौलेराव-खुर्द (मेंड्ता परगने के) भाटों को।

## ३४. महाराजा सरदारसिंहजी.

महाराजा सरदारसिंहजी ने निम्नलिखित गांव दान किए थे:--

१. मथाणिये का हिस्सा, २. कोटड़ा, ३. किरमसीसर-खुर्द, ४. किरमसीसर-कलां (जोधपुर एरगने के) चारण महामहोपाध्याय कविराजा मुरारिदान को।

## परिशिष्ट-५

## मारवाड़-राज्य के कुछ मुख्य-मुख्य महकमों का हाल प्रधान मन्त्री (चीफ़ मिनिस्टर) के ग्रधीन महकमें:— महकमा खास.

यह राज्य का मुख्य महकमा (Secretariat) है और इसकी स्थापना आदि के विषय में इस इतिहास में यथास्थान लिखा जा चुका है। ई० स० १६२२ और १६२ में इसे नवीन ढंग पर लाने के लिये इसके प्रबन्ध में और भी उन्नति की गई और ई० स० १६३० के स्तिम्बर में राजकीय काउंसिल के प्रत्येक मैम्बर के लिये एक-एक सेकेटरी नियुक्त किया गया। इससे मैम्बरों का काम बहुत कुछ हलका हो गया और उन्हें विशेष महत्त्व के मामलों की तरफ ध्यान देने का समय मिल गया। न्याय के कार्य को और भी उन्नत बनाने के लिये ई० स० १६३५ में कानूनी सलाह-कार (Leagal adviser) का पद नियत किया गया और इस सम्बन्ध के कायजात उसकी सलाह के साथ काउंसिल में पेश होने का नियम बनाया गया।

ई० स० ११३७ में महकमा खास के प्रबन्ध में फिर संशोधन किया गया। इस समय पोलिटिकल डिपार्टमैन्ट श्रौर काउंसिल के कार्य-संचालन के लिये एक-एक ऐसिस्टैन्ट सैक्रेटरी भी नियत है।

## पुलिस का महकमा.

इसमें १ इन्सपैक्टर जनरल त्रौर १ डिप्टी इन्सपैक्टर जनरल के अलावा १ डिस्ट्रिक्ट सुपरिन्टैन्डैन्ट, १ डिप्टी सुपरिन्टैन्डैन्ट, २२ इन्सपैक्टर, ६ पिन्लिक प्रौसीक्यूटर, ११२ सब-इन्सपैक्टर, ६ सब कोर्ट इन्सपैक्टर, ४७६ हैंड कॉन्स्टेबल, २०७६ कॉन्स्टेबल, ६० चौकीदार और ६७ नम्बरदार हैं।

पुलिस के महकमे की कार्रवाई का हाल यथास्थान दिया जा चुका है श्रोर यह महकमा बराबर उन्नित करता जा रहा है।

## मारवाड़-राज्य के कुछ मुख्य-मुख्य महकमों का हाल जोघपुर रेल्वे.

इस समय तक जोधपुर-सूरसागर, परबतसर, समदड़ी-रानीवाड़ा, श्रौर मारवाड़ जंक्शन-फुलाद शाखाश्रों के श्रौर मी खुल जाने से जोधपुर-रेक्ने का विस्तार ७६७ मील के करीब पहुँच गया है। इसी प्रकार २६ नए स्टेशनों के खुलजाने से जोधपुर-रेक्ने के स्टेशनों की कुल संख्या ११० हो गई है। इनमें से ४० स्टेशन ब्रिटिश-भारत के सिंध श्रौर बलूचिस्तान प्रान्त में हैं। इनके श्रलावा मारवाड़ में होकर निकलनेवाली बी० बी० एएड सी० श्राइ० रेक्ने के २३ स्टेशन श्रौर मी मारवाड़ राज्य में वर्तमान हैं।

इस रेक्वे की कुचामन रोड से खोखरोपारवाली, लूनी जंक्शन से फुलादवाली और जोधपुर से सूरसागरवाली शाखाओं पर और राई-का-बाग तथा मण्डोर के स्टेशनों पर 'कण्ट्रोल-सिस्टम' से काम होता है।

इस रेल्वे की लूनी से सिंध वाली शाखा पर ५० के स्थान पर ६० पाउंड की लोहे की पटड़ी (रेल्स) लगादी गई है और डेगाना-सुजानगढ़ शाखा पर ३० के बदले ५० पाउंड की लोहे की पटड़ी (रेल्स) काम में लाई गई है। बहुत से जंक्शनों आदि के घेरे (Yards) फिर से बढ़ाए या ठीक किए गए हैं और जंक्शनों और मुख्य शाखा पर 'सिग्नलिंग' का भी पूरा इन्तिजाम किया गया है।

जोधपुर-रेल्वे के कारखाने में बिजली से चलनेवाली नए ढंग की मशीनें लगाई गई हैं श्रीर इस रेल्वे के अन्य विभागों में भी यथासाध्य उन्नति की गई है। आगे के लिये फलौदी-पौकरन, बीलाड़ा-जैतारन और रानीवाड़ा-पीपराला आदि शाखाओं के खोलने पर विचार हो रहा है।

इस समय तक जोधपुर रेल्वे पर राज्य के ४,७४,०२,६२६ रुपये लग चुके हैं।

१. इसी समय के बीच बीलाड़ा ब्रांच जो पहले छोटी पटरी (Nerrow Guage) की थी बीच की पटरी (Meter Guage) की करदी गई ग्रौर जसवन्तगढ-लाडनू शाखा (जो करीब १ र्रे मील लम्बी थी) उठादी गई।

२. पहले जोधपुर ग्रीर बीकानेर की रेल्वे साथ ही काम करती थी। परन्तु वि॰ सं० १६८१ की कार्तिक सुदि ५ (ई० स० १६२४ की १ नवम्बर) से इन दोनों का प्रवन्ध जुदा-जुदा करदिया गया ग्रीर बीकानेर-रेब्वे बीकानेर-दरबार को सौंप दी गई।

गत वर्ष इस रेल्वे की कुल आमदनी ८४,१३,७८७ और खर्च ४०,८७,५११ रुपये हुआ था। इससे जोधपुर-दरबार को ४४,०६,११६ रुपये का मुनाफा रहा।

## मुख्य जेल ( Central Jail ).

इस महकमें के प्रबन्ध में अच्छी उन्नति की गई है। कैदियों को दिए जाने वाले भोजन और सुविधाओं में भी सुधार हुआ है। ई० स० १६२४ में खास-खास उत्सवों पर छोड़े जानेवाले कैदियों के नियम बनाए गए और ई० स० १६३२ में मारवाड़-जेल के कानून अंगीकृत हुए। अब शीघ्र ही 'जेल मैन्यूअल' मी बनकर तैयार होने वाली है।

इस समय तक जेल फैक्टरी में कैदियों द्वारा बनाई जाने वाली उपयोगी वस्तुओं-जैसे रेशमी व सूती कपड़ों, दिरयों, निवारों, रिस्सियों, तौलियों, लोइयों, बेत की कुर्सियों आदि-की बनावट में भी अञ्ची उन्नित हुई है, और इससे राज्य में उनकी मांग बढ़ने के साथ ही दूसरी रियासतों और ब्रिटिश-भारत से भी मांग आने लगी है।

## स्टेट होटल.

संसार में हवाई-जहाज़ों की उन्नित होने श्रीर जोधपुर में हवाई जहाज का स्टेशन (Aerodrome) बन जाने से यहां पर ठहरनेवाले हवाई जहाज़ों की संख्या बहुत बढ़ गई है। इसी से हवाई यात्रियों की सुविधा के लिये ई० स० १६३१ में 'यूरोपियन गैस्ट हाउस' की एवज में श्राधुनिक सुविधाश्रों से पूर्ण 'स्टेट होटल' की स्थापना की गई है।

ई० स० ११३५ के अपक्टोबर से ११३६ के सितम्बर तक ८६३ हवाई जहाज़ों ने यहां के हवाई स्टेशन का उपयोग किया और ३१६१ यात्री 'स्टेट-होटल' में ठहरे।

## द्स्तरी का महकमा.

इसमें राज्य सम्बन्धी ख़ास-ख़ास घटनात्र्यों का विवरण लिखा जाता है। हालही में इसकी सामग्री को ठीक तौर से जमाने के लिये इसके प्रबन्ध में परिवर्तन किया गया है।

## ग्रर्थ-सचिव (फाइनेन्स मिनिस्टर के) ग्रधीन महकमेः— खजाने का महकमा.

वि० सं० १६०० (ई० स० १६२३) में मिस्टर जे. डब्ल्यू. यंग ने आकर इस महक्तमे का आधुनिक ढंग पर प्रबन्ध किया था। इसी से आजकल राजकीय महक्तमों के आय-व्यय के सालाना बजट चालू वर्ष के ११ महीने के असली और १ महीने के अन्दाजन आय-व्यय के आधार पर तैयार किए जाते हैं और नवीन वर्ष के आरम्भ होते ही प्रत्येक महक्तमे को, उसके लिये अङ्गीकृत हुए बजट (तख़मीने) की सूचना मेज दी जाती है। इसके साथ ही हर तरह के सुप्रबन्ध के कारण इस समय मारवाइ-राज्य की आमदनी १,३०,००,००० रुपये से बढ़कर १,००,००,००० के करीब और खर्च ८५,००,००० रुपये से बढ़कर १,२०,००,००० रुपये के करीब पहुँच गया है। इसके अलावा गत १४ वर्षों में ५,००,००,००० रुपये के करीब पहुँच कामों (Capital works) पर खर्च किया जा चुका है। इसमें का आधा रुपया जोधपुर-रेल्वे और बिजली-घर पर लगाया जाने से राज्य की आमदनी में भी अच्छी वृद्धि हुई है। इसी प्रकार राज्य के स्थायी कोष में १,२५,००,००० की वृद्धि की गई है और इस समय की बाजार-दर से राज्य के स्थायी कोष (State holdings) की रकम ४,००,००,००० तक पहुँच गई है।

राज्य का सारा हिसाब 'प्री ऑडिट ' के तरीके पर होता है और राज्य के कुछ खास ज़िम्मेदार करार दिए हुए (Self accounting) महकमों को छोड़कर बाकी सबका हिसाब राजकीय हिसाब के दक्ष्तर (ऑडिट ऑफ़िस) में और महकमा ख़ास के 'फाइनेन्स और बजट' के विभाग में रहता है।

इस समय जोधपुर के मुख्य खजाने के (जिसका सारा काम ई० स० ११२७ से यहां की 'इम्पीरियल बैंक' की शाखा करती है) अलावा राज्य के भिन्न-भिन्न परगनों में २२ ख़जाने और भी हैं, जहां पर सरकारी रकम जमा होती है और राज्य-कर्मचारियों का वेतन आदि और भारत-सरकार के फ़ौजी विभाग से पैन्शन पानेवाले मारवाइ-निवासियों की पैन्शन बांटी जाती है।

ग्रॉडिट-विभाग में खर्च के बिल की जांच हो जाने पर ख़जाना उस बिल के रूपये देता है।

२. इसके सुप्रबन्ध के कारण भारत सरकार ने प्रत्येक पेन्शन पानेवाले के पीछे ३ रूपये साल जोधपुर-राज्य को, उसके प्रबन्ध के ख़र्च के खिये, देना निश्चित किया है।

प्रत्येक महकमे में होनेवाली आमदनी और खर्च की जांच के लिये 'लोकल आँडिट स्टाफ़' नियत किया गया है। यह सालाना प्रत्येक महकमे और खज़ाने में होनेवाली आमदनी और खर्च की जांच कर 'ऑडीटर' के पास अपनी रिपोर्ट पेश करता है और आवश्यकता होने पर ठीक तौर से हिसाब रखने के लिये उचित सलाह भी देता है।

'ऑडिट ऑफ़िस मैन्युअल' श्रीर 'जोधपुर गवर्नमैंट सर्विस रेगूलेशन' आदि के प्रकाशित हो जाने से राज्य-कर्मचारियों को बड़ी सुविधा हो गई हैं और 'ऑडिट ऑफ़िस' के परिश्रम से शीघ्र ही एक बड़ी 'ऐकाउएट्स मैन्युअल' मी प्रकाशित होनेवाली है।

राज्य के अफ़सरों और अहलकारों के लिये जिस 'प्रोविडेंट फंड' और छोटे दर्जे के कर्मचारियों के लिये जिस 'प्रेच्यूटी' (Gratusty) का प्रबन्ध किया गया है उसका हिसाब भी इसी महकमें में रहता है। इसके अलावा राज्य-कर्मचारियों को मकान आदि बनवाने के लिये कम सूद पर रुपये देने का प्रबन्ध भी यहीं से होता है।

हाल ही में इस महकमें के उद्योग से राज्य-कर्मचारियों के लिये एक सहयोग-समिति (Umaid Cooperative Credit Society) भी बनगई है श्रोर शीघ्र ही उनके लिये एक बीमा (Life assurance) विभाग भी स्थापन किया जानेवाला है।

इस ऋथे विभाग द्वारा राज्य के वार्षिक ऋाय-व्यय का चिट्ठा इस ख़ूबी से तैयार किया जाता है कि राज्य का सारा काम सुचारु रूप से चल रहा है।

इस समय इस महकमें का खास दफ्तर 'इम्पीरियल बैंक ' के पास बने नए 'सिलवर जुविली ब्लॉक' में स्थित है।

## सहयोग-समिति (Cooperative Dept.)

वि० सं० १६८३ (ई० स० १६२६) में पहले-पहल मारवाड़ में 'को-श्रोपरेटिव कैडिट सोसाइटी' का कानून बनाकर 'जोधपुर रेल्वे-को-श्रोपरेटिव कैडिट सोसाइटी' की स्थापना की गई। इसके बाद वि० सं० १६६४ (ई० स० १६३७) में राज-कर्मचारियों के सुभीते के लिये 'उम्मेद को-श्रोपरेटिव कैडिट सोसाइटी' कायम हुई। इस समय इसके मैंबरों की संख्या १,७०० तक पहुँच गई

## भारवाड़-राज्य के कुछ मुख्य-मुख्य महकमों का हाल

है। इसी प्रकार मारवाड़ पंचायत-कानून पर भी विचार हो रहा है। अब तक कर्ज़ के भीषण परिणाम से बचने के लिये केवल जागीरदार ही दिवाले के कानून (Insolvency act.) की शरण ले सकते थे। परन्तु गत वर्ष से दूसरों के लिये भी ऐसा ही कानून (Insolvency act) बना दिया गया है।

## गृह-सचिव (होम मिनिस्टर) अधीन महकमे:—

## सायर (Customs) का महकमा।

जोधपुर रियासत की सायर की आमदनी इस समय बढ़कर २७,००,००० तक पहुँच गई है और हाल ही (ई० स० ११३८) में जो इस विषय के नए कानून-कायदे बनाए गए हैं उनसे इसमें और भी वृद्धि होने के साथ-साथ व्यापार को भी उत्तेजना मिलने की आशा है।

## चिकित्सा (Medical) विभाग।

वि० सं० ११८६ की भादों सुदि १० (ई० स० ११३२ की ६ सितंत्रर ) को १५,१८,००० रुपयों की लागत से बने, जिस विद्यम अस्पताल का उद्घाटन किया गया था, उसने इस अरसे में अच्छी उन्नति करली है। इसमें एक अच्छी 'तैबोरेटरी' और एक 'ऐक्सरे' विभाग भी जुड़ा हुआ है। इस शफ़ाखाने में इलाज करवाने वाले रोगियों की संख्या बद जाने से शीघ्र ही इसमें वर्तमान २४७ चारपाइयों (beds) के स्थान के बजाय २११ चारपाइयों (beds) के लिये स्थान बनाया जायगा, जिससे अस्पताल में रहकर इलाज करवाने वालों को और भी सुविधा हो जायगी। गत वर्ष इस अस्पताल में रहकर इलाज करवानेवालों की दैनिक संख्या १,१५७ रही।

वि० सं७ १११३ (ई० स० ११३६) से यहां पर स्वास्थ्य-विभाग (Public Health Dept.) की भी स्थापना हो गई है, श्रौर श्रव चेचक के टीके श्रादि का प्रबन्ध यही महकमा करता है। इसके निरन्तर उद्योग से गत वर्ष टीका लगवाने वालों की संख्या बढ़कर १,३३,००० तक पहुँच गई।

स्त्रियों की चिकित्सा के लिये ११,१६,००० रुपये की लागत से एक नया जनाना ( उम्मेद फ़ीमेल ) अस्पताल भी बनाया गया है। इसमें ६६ बीमार स्त्रियों के रहने का स्थान है और करीब ५०० से १००० तक बाहर रहकर इलाज करवाने वालियों की चिकित्सा का प्रबन्ध है। इसका उद्घाटन ई० स० ११३ ⊏ की ३१ अक्टोबर को किया गया था।

स्कू लों व कॉ लिज के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की रचा के लिये मी समुचित प्रबन्ध किया गया है।

छूतवाली बीमारियों के रोगियों के लिये चैनसुख के बेरे पर एक अच्छा अस्पताल (Isolation Hospital) बनाया गया है। इसी प्रकार कोढ़ियों के इलाज के लिये, नींबे की कुष्ठ-रोगियों की बस्ती (Leper Asylum) में, एक शफाखाना खोला गया है। बहुत समय से पागलों का इलाज जेल के अस्पताल में ही हुआ करता था। परन्तु अब उनके लिये भी एक अलग खास शफाखाना (Mental Hospital) बनवाने की मंज्री हो चुकी है। इसके बनजाने पर मारवाड़ में साधारण सरकारी शफाखानों (अस्पताल और डिस्पेंसिरियों) की संख्या ३७ और खास रोगों के शफाखानों की संख्या ३ हो जायगी। गत वर्ष इन शफाखानों में रहकर इलाज करवाने वालों की संख्या ६, ८१६ और बाहर रहकर इलाज करवाने वालों की संख्या ७,४२,००० थी। इनके अस्लावा छोटे-बड़े कुल मिलाकर ४१,००० ऑपरेशन (अस्त्रचिकित्सा) किए गए थे।

वि० सं० ११६३-१४ (ई० स० ११३६-३७) में मारवाड़ में कुछ रोग की जांच (Leprosy survey) की गई श्रीर उससे जो परिग्राम निकाला गया है उसके श्रनुसार शीव्र ही इस रोग के निवारगा का प्रयत्न किया जानेवाला है।

पहले मारवाड़ के शक्राखानों की निगरानी रैज़ीडैंसी-सर्जन किया करता था। परन्तु वि० सं० १६८२ (ई० स० १६२५) से दरबार ने अपना निजका 'प्रिंसिपल मैडीकल अप्राफ़ीसर' नियत कर दिया है।

इस समय इस विभाग पर राज्य के ५,००,००० रुपये सालाना खर्च होते हैं।

## मारवाड़-राज्य के कुछ मुख्य-मुख्य महकर्मों का हाल

## जंगलात का महकमा।

इस महकमे ने भी श्रच्छी उन्नित की है श्रीर इसके उद्योग से जोधपुर के चारों तरफ़ की पुरानी श्रीर नई सड़कों के दोनों किनारों पर वृद्ध लगाने का प्रयत्न किया जारहा है।

गत वर्ष इस महकमे की आय १,१२,⊏६३ रुपये तक पहुँची थी।

#### राजकीय छापाखाना।

'जोधपुर गवर्नमैन्ट-प्रेस' मी बराबर उन्नति कर रहा है श्रौर जोधपुर-राज्य श्रौर जोधपुर-रेल्वे की छुपाई श्रादि का सारा काम यहीं होने से इसकी श्राय १,००,००० रुपये के ऊपर पहुँच गई है।

## जवाहर-खाना और टकसाल।

सरकारी जवाहरात पहले किलो पर के फ़तैमहल में रक्खे हुए थे। परन्तु वहां पर जगह कम होने से आजकल इन्हें वहीं पास ही के दौलतखाने के महल में सजाकर रक्खा गया है और इनकी एक नवीन सूची भी तैयार की गई है।

जोधपुर की टकसाल में सोने के व्यलावा व्यन्य धातु के सिक्के बनाने का काम बहुत दिनों से बंद था। परन्तु वि० सं० १११२ (ई० स० ११३५) से यहां पर फिर से तांबे के सिक्के भी बनने लगे हैं।

वि० सं० १११३ (ई० स० ११३६) में मारवाड़ में एक ही प्रकार के तोल और नाप के प्रचार के लिये कानून बनाया गया था और गत वर्ष से इसे जोधपुर नगर में प्रचलित कर दियाँ है।

हमें आशा है कि इसके बाद शीव्र ही यह मारवाड़ के अन्य स्थानों में भी प्रचितत हो जायगा, और इससे ग्रामीए लोगों को क्रय-विक्रय के मामले में सुविधा हो जायगी।

<sup>(</sup>१) वि० सं० १६३६ (ई॰ स॰ १६१४) में भी इसके प्रचार की कोशिश की गई थी, परन्तु उस समय जनता के विरोध के कारण इसे स्थगित कर देना ही उचित समका गया।

## रजिस्ट्रेशन।

वि० सं० ११११ (ई० स० ११३४) में नया 'मारवाड़ रजिस्ट्रेशन कानून' पास हुआ और वि० सं० १११२ के पौष (ई० स० ११३६ की जनवरी) से उन जागीरदारों को, जिन्हें अदालती इखितयारात मिले हुए हैं जोधपुर गर्वनमन्ट के साधारण 'स्टाम्पों' (Non Judicial Stamps) को लागत कीमत पर खरीद कर, अपनी जागीर की रियाया की आवश्यकताओं के लिये, पूरी कीमत (Face Value) पर बेचने का अधिकार दिया गया।

## पशुवर्धन (Animal Husbandry ) विभाग ।

वि० सं० ११६२ (ई० स० ११३५) से, जोधपुर-दरबार ने मारवाइ के दूध देनेवाले श्रौर खेती के उपयोग में श्रानेवाले पशुत्रों की नसल सुधारने श्रौर उनमें होनेवाले रोगों को निवारण करने के लिये इस महकमें की स्थापना की थी। इसके द्वारा मारवाइ जैसे कृषि-प्रधान देश के गोधन की उन्नति की पूरी श्राशा है।

## मारवाड़ सोल्जर्स बोर्ड।

यह बोर्ड राजपूताना प्रोविंशियल बोर्ड से संबद्ध है। ई० सन् ११११ में वर्तमान श्रौर भूतपूर्व सैनिकों की श्रौर उनके कुटुम्बियों की सहायता के लिये इसकी स्थापना की गई थी।

इसके कार्य की प्रशंसा स्वयं राजपूताना के रैजीडेंट ने, जो 'राजपूताना इंडियन सोल्जर्स बोर्ड' का समापित है, की थी।

## वॉल्टर राजपूत-हितकारिग्री सभा।

इस समा की स्थापना, ई० सन् १८८६ में, उस समय के राजपूताना के ए. जी. जी.-कर्नल वॉल्टर की अध्यक्ता में अजमेर में की गई थी और इसका उद्देश्य राजपूतों और चारणों के यहां की शादी और ग्रमी में होनेवाले खचों में कमी करना है। जोधपुर की वॉल्टर सभा भी उसी उपर्युक्त सभा की एक शाखा है और राजपूतों तथा चारणों की शादी-ग्मी के खचों और लड़के-लड़ कियों की विवाहोचित आयु आदि का नियमन करती है।

## मारवाड़-राज्य के कुछ मुख्य-मुख्य महकर्मों का हाल

इस स्थानीय सभा की कमेटी में ६ सरदार हैं। यह कमेटी इस सभा के नियमों का उन्नंघन करनेवालों पर जुर्माना कर सकती है श्रीर इसके हुक्म की श्रयील सीधी महकमा खास में होती है।

इसके जुर्माने की रकम भी गरीब जागीरदारों के उपयोगी कार्यों में ही खर्च की जाती है।

# जनतोपयोगी कार्य सचिव (पविलक वक्से मिनिस्टर) के अधीन महकमे:— पविलक वक्से का महकमा (Public Works Dept.)।

इस महकमे द्वारा बनाए गए, स्कूल, अस्पताल, स्टेट होटल आदि का वर्णन यथास्थान दिया जा चुका है। इनके अलावा हाल ही में इसने ११,११,००० रुपये की लागत से "उम्मेद फ़ीमेल अस्पताल" का भवन तैयार किया है। इसकी नींव का पत्थर ई० स० ११३६ की ६ अप्रेल को रक्खा गया था।

महाराजा साहब का छीतर-पहाड़ी पर का विशाल-महल अभी बन रहा है और करीब ३ वर्षों में तैयार होगा।

इस महकमें ने आनेजाने के सुमीते के लिये मारवाड़ में अनेक सड़कें बनाई हैं। उनमें २० मील 'टार' की, २०२ मील कंकर कुटी हुई और १८५ मील कची सड़क है। नगर के आम रास्तों के अलावा गलियों में भी हरसाल पत्थर की पक्की सड़कों का विस्तार किया जाता है और ऐसी सड़कों की लंबाई करीब २४ मील तक पहुंच चुकी है।

सुमेर-समंद, पिचियाक, सरदारसमंद ऋादि के बांधों से होनेवाली सिंचाई में भी यथा-साध्य सुविधा करने का प्रयत हो रहा है।

नगर में पानी की कमी दूर करने के लिये पहले पाताल-फोड़ कुश्रों (बोरिंग=boring) के लिये उद्योग किया गया था। परन्तु उसमें विशेष सफलता न होने से हाल ही में करीब २४ लाख रुपये की लागत से जो "प्रुमेर-समंद वाटर सम्लाई चैनल" नामकी नहर तैयार की गई है, इससे जोधपुर-नगर में का पानी का अभाव दूर हो गया है और चांदपोल-जैसे पहाड़ पर बसे नगर के पुराने और ऊँचे हिस्से में भी नलों

१. विशेष विवरमा के लिये देखो पृष्ठ ५७६।

द्वारा पानी पहुँचा दिया गया है। यह सारा पानी पूरी तौर से फिल्टर करके दिया जाता है।

इसी प्रकार गाँवों के जलाशयों का जीर्गोद्धार करके गाँव वालों के लिये पानी का प्रबन्ध करने में भी हर साल एक बड़ी रकम खर्च की जाती है।

नगर की सफ़ाई के लिये भूगर्भस्थ नालियों (ड्रैनेज्=drainage) का प्रबन्ध किया जा रहा है।

जोधपुर के हवाई अड़े (एरोड्रोम Aerodrome) का प्रबन्ध भी इसी महकमे के अधिकार में है। यह हवाई अड़ा भारत के सर्वोत्तम अड़ों में से एक है और इसमें सारी ही नवाविष्कृत उपयोगी बातों का पूरा-पूरा प्रबन्ध है। इसी के पास हवाई जहाज़ों की सुविधा के लिये गर्वनमैन्ट की तरफ़ से एक बेतार के तार (वायरलैस Wireless) का स्टेशन भी बना है। यहांपर हर हक्ते १० के करीब आने या जानेवाले हवाई जहाज ठहरते हैं।

इसके श्रंलावा राज्य के प्रान्तों में श्रौर मी २२ ऐसे भूभाग तैयार किए गए हैं, जहां हवाई जहाज उतर सकते हैं।

वर्तमान महाराजा साहब के समय नगर विस्तार ( डैवलपमेंट development ) के कार्य में भी अञ्जी उन्नित हुई है, और नगर के बाहर 'सरदारपुरा' आदि अनेक सुन्दर और साफ-सुथरे मोहक्के बस गए हैं। साथ ही इस विभाग में और भी उत्तरोत्तर उन्नित होने की आशा है।

बागात का महकमा भी अच्छी तरक्की कर रहा है। कुछ समय पूर्व बालसमंद और मंडोर के बग़ीचों को आधुनिक ढंग पर तबदील किया गया था और इसके बाद जनता के उपयोग के लिये 'पब्लिक-पार्क' या 'विलिंग्डन गार्डन' बनाया गया है। साथ ही लोगों के दिल बहलाव के लिये इसीमें चिड़ियाघर, अजायबघर और पब्लिक लाइब्रेरी भी स्थापित की गई है। इसी के पास खिलाड़ियों के खेलने के लिये एक स्टेडियम (Stadium) बना है और उसके निकट, जनता के मनोरखन के लियें, एक सिनेमाघर भी बन रहा है।

#### बिजलीघर।

यह महकमा ई० स० १६१७ में खोला गया था और उस समय इसमें दो-दो सौ किलोवॉट (K. W.) कि दो मशीनें और ४ बोयलर लगाए गए थे। ई० स० १६२६ में ४०० किलोवॉट की एक मशीन बढ़ाई गई और ई० स० १६२० में एक हज़ार किलोवॉट की एक नई मशीन और एक बोयलर और जोड़ा गया। इसके बाद ई० स० १६३२ में पहले के चार बोयलरों में सुधार किया गया। इस समय १,००० किलोवॉट की एक नई मशीन और लगाने का प्रबन्ध हो रहा है।

ई० स० १११ ८ में केवल दो मुख्य रास्तों पर ही बिजली की रोशनी लगाई गई थी। परन्तु इस समय तक शहर के खास-खास रास्तों और इर्द-गिर्द की सङ्कों आदि के अलावा बहुतसी गलियों तक में बिजली की रोशनी लग चुकी है।

हाल ही (ई॰ स० ११३८) में सुमेर समंद से जोधपुर नगर में पानी लाने का जो प्रबन्ध किया गया है उसके लिये मार्ग में ८ 'पंपिंग स्टेशन' बनाए गए हैं और इनके चलाने के लिये, ११ किलोवॉट की, करीब १० मील लंबी बिजली की लाइन बनाई गई है। इन 'पंपिंग स्टेशनों' में से ७ में दो-दो 'पंप' लगे हैं; जिनकी ताकत कमशः ६० और १५ घोड़ों की है। ८ वें स्टेशन में ४ 'पंप' हैं। इन में तीन साठ घोड़ों की ताक़त के और एक पंदह घोड़ों की ताक़त का है।

इस समय तक करीब-करीब सारे ही सरकारी दक्ष्तरों और स्थानों में बिजली की रोशनी लगादी गई है और यहां के हवाई जहाज़ों के उतरने के स्थान पर भी 'फ़ड-लाइट' (flood-light) वगैरा का अच्छा प्रबन्ध है।

ई० स० १११८ में बिजली का उपयोग करनेवालों की संस्था केवल ७८ थी। परन्तु इस समय उनकी संख्या बढ़कर ३,४५० तक पहुँच गई है। इसके अलावा जनता की पानी की सुविधा के लिये बहुत से कुँओं पर मी बिजली के सरकारी 'पंप' लगा दिए गए हैं।

ई० स० १११ = तक यहां का बरफ का सरकारी कारखाना घाटे में चलता था, परन्तु श्रव इससे भी राज्य को मुनाफा होने लगा है।

पहले पहल ई० स० १११७ में यहाँ पर टेलीफ़ोन का १०० लाइन का बोर्ड लगाया गया था। इसके बाद ई० स० ११२८ में २० लाइन का और ई० स० ११३२ में २५ लाइन का बोर्ड और बढ़ाया गया। ई० स० ११३६ में इन सब बोर्डी की एवज में ३०० लाइन का नया बोर्ड लगाया गया। इसी वर्ष एक नया 'पावटा-सब-एक्सचेंज' खोला गया और उसमें भी १०० लाइन का बोर्ड लगाया गया।

ई० स० १११ = में टेलीफ़ोन को काम में लानेवालों की संख्या बहुत ही कम थी। परन्तु इस समय उनकी संख्या बढ़कर ३१४ हो गई है। साथही राईकाबाग-राजमहल श्रीर विद्म अस्पताल में निजी फ़ोन (Automatic telephone) भी लगाए गए हैं।

इनके अलावा हालही में सुमेरसमंद से नगर में पानी लाने के लिये जो नहर बनाई गई है उसके पंपिंग स्टेशनों की सुविधा के लिये टेलीफ़ोन की १०३ मील लंबी नई बाइन तैयार की गई है।

पहले शहर का मैला भैंसों द्वारा खींची जानेवाली गाड़ियों में ले जाया जाता था। परन्तु अब मैले की गाड़ियां इंजिन द्वारा लोहे की पटरी पर खींची जाती हैं। इसके लिये ४ इंजिन, २२२ मैला ले जानेवाली गाड़ियां (tip wagons), और ३१ ब्रेक वैगन्स रक्खे गए हैं।

शहर के 'वाटर वक्से' (नलों द्वारा पानी देने) का काम भी पहले इसी महकमें के अधिकार में था। परन्तु ई० स० ११३१ से यह पब्लिक वर्क्स महकमें को सौंप दिया गया है।

## भार्कियाँ लॉजीकल डिपार्टमैन्ट (पुरातत्त्व-विभाग) भ्रौर सुमेर पब्लिक लाइब्रेरी।

वि० सं० १८६६ (ई० स० १८०१) में जब लॉर्ड किचनर जोधपुर आए, तब उन्हें दिखलाने के लिये मारवाड़ में बनने वाली वस्तुओं का एक स्थान पर संग्रह कर उसका नाम 'इएडस्ट्रियल म्यूज़ियम' रक्खा गया था। इसके बाद वि० सं० ११७१ (ई० स० १११४) में पहले पहल इस म्यूज़ियम (अजायवधर) का प्रबन्ध आधुनिक ढंग पर किया गया और इसमें प्राचीन और ऐतिहासिक वस्तुओं को मी स्थान दिया गया।

इसके बाद वि० सं० १६७२ (ई० स० १६१६) में भारत गर्बनमैन्ट ने इसका नाम स्वीकृत (recognized) अजायबघरों की सूची में दर्ज कर लिया। फिर वि० सं० १८७३ (ई० स० १६१७) में इसका नाम बदला जाकर स्वर्ग्वासी महाराजा सरदार-सिंहजी के नाम पर 'सरदार-म्यूजियम' रक्ष्या गया। वि० सं० १८७२ (ई० स० १६१५) में इसके साथ ही एक पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की गई और अगले वर्ष इसका नाम बदल कर महाराजा सुमेरसिंहजी के नाम पर सुमेर पब्लिक लाइब्रेरी कर दिया गया। पहले ये दोनों महकमे सूरसागर के बगीचे में थे। परन्तु उस स्थान के शहर से दूर होने के कारण वि० सं० १८८३ (ई० स० १८२६) में इन्हें शहर से नजदीक लाया गया। इसी वर्ष जोधपुर-दरबार ने यहां पर पुरातत्त्व-विभाग (आर्कियां लॉजीकल डिपार्टमेंटें) की स्थापना की और (१) अजायबघर (२) इतिहास-कार्यालय (३) पुस्तक-प्रकाश (Manuscript Library) और (४) चण्डू-पञ्चाङ्क के महकमे उसमें मिला दिए।

वि० सं० १११२ की चैत्र विद १ (ई० स० ११३६ की १७ मार्च) को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड विलिंग्डन ने अजायबघर और 'लाइब्रेरी' (पुरतकालय) के नए भवन का उद्घाटन किया। यह भवन 'विलिग्डन गर्डन' में बनाया गया है और भीतर से बड़ा ही सुन्दर है। इसी से 'ऐम्पायर-म्यूज़ियम्स-ऐक्षोसियेशन' के सैक्रेटरी ने भी अपनी रिपोर्ट में इसकी प्रशंशा की है।

गत वर्ष इस अजायबघर में आनेवाले दर्शकों की संस्था २,५०,००० के करीब पहुँच गई।

इसके अलावा इसे देखने को आनेवाले स्कूलों और कॉलिज के विद्यार्थियों को समय-समय पर पुरानी मुद्राएं आदि दिखला कर उनके इतिहास ज्ञान में भी सहायता दी जाती है।

वि० सं० १६८५ (ई० स० १६२६) मे । मस्टर ड्रेक ब्रोकमैन के मारवाइ-दरबार की सेवा का काल समाप्तकर थुनाइटेड प्रौविंसेज़ में लौटने के समय दिए विदाई के भोज में स्वयं महाराजा साहब ने फरमाया थाः—

<sup>&</sup>quot;We owe the inception of the state Archaeological Department, which has through his zeal and guidance I am glad to say, already justified its existence in a very short period."

म्पर्थात्-हमको यह प्रकट करते हुए प्रसन्नता होती है कि, उस राजकीय पुरातस्त्र-विभाग ने, जिसको मिस्टर ड्रेक ब्रोकमैन की प्रेरणा से खोला गया था, उसके उत्साह श्रीर तस्वावधान में कार्य कर, बहुत थोड़े समय में ही ग्रापनी सार्थकता सिद्ध करदी है।

'श्रार्कियां बॉजीकल डिपार्टमैंट' की तरफ से इस समय तक अनेक लेखों और पुस्तिकाओं (pamphlets) के अलावा (१) 'राष्ट्रकूटों (राठोड़ों) का इतिहास', (२) History of the Rashtrakutas और (३) 'मारवाड़ का इतिहास' (प्रथम भाग) नामक तीन पुस्तकें प्रकाशित हो जुकी हैं। साथ ही सर्व साधारण के सुभीते के लिये 'पुस्तक-प्रकाश' की हस्तलिखित पुस्तकों की सूची भी तैयार करली गई है। इस समय इस संग्रहालय (पुस्तक-प्रकाश) में हस्तलिखित पुस्तकों की संख्या करीब ४,५०० है और 'सुमेरपब्लिक-लाइब्रेरी' में की अंग्रेज़ी, हिन्दी, संस्कृत और उर्दू पुस्तकों की संख्या १४,००० के ऊपर पहुँच जुकी है। इस 'लाइब्रेरी' के साथ एक वाचनालय (Reading Room) भी जुड़ा है, जहां आकर सर्व साधारण जनता पुस्तकों के साथ-साथ अखबार आदि भी पढ़ सकती है।

## खानों और कला-कौशल का महकमा (Mines and Industries Dept.)

इस महकाने की तरफ़ से मारवाड़ में घरू कला-कौशल को उन्नत करने के लिये कम सूद पर कर्ज़ देने का प्रबंध किया गया है और समय-समय पर प्रदर्शनियों (exhibitions) के द्वारा भी उसको उत्तेजन दिया जाता है। पहले यह महकमा जंगलात के महकाने के साथ था। परन्तु प्रबन्ध की सुविधा के लिये ई० स० १२२६ में यह उससे अलग कर दिया गया। इसके बाद ई० स० ११३० में जागीर के गांवों में प्राप्त होनेवाले खनिज पदार्थों पर भी दरबार का हक मान लिया गया।

इस समय यहां की खानों से संगमरमर, साधारण पत्थर, चूने और कली का पत्थर, खिड़्या (Gypsum), मेट (मुलतानी=Fuller's Earth), बुल्फ्रेम (Wolfram) और पैंटोनाइट (Pentonite) आदि निकाले जाते हैं।

यहां पर रुई की करीब ३० जिनिंग श्रीर प्रैसिंग (Ginning and Pressing) फैक्टरियां हैं, जहां बिनोले से रुई निकाली जाकर उसकी गांठें बांधी जाती हैं। इसके श्रकावा हाल ही (ई० स० १६३८) में पाली में एक कपड़ा बनाने की नई मिल मी कायम की गई है, जो कुछ ही दिनों में बनकर तैयार हो जायगी।

इस समय इस महकमें की आमदनी २,३१,००० रुपये तक पहुँच गई है।

## ग्राय-सचिव ( रिवेन्यू मिनिस्टर ) के ग्रर्धान महक्तमे:---

#### हवाला।

ई० स० ११२१ से ११२६ तक जिस समय मारवाड़ के खालसे (राज्य) के गांवों का दुवारा 'सेटल्मेंट' (पैमाइश) किया गया, उस समय उनके सारे ही रक के को मुस्तिक् श्रीर गैर मुस्तिक् हिस्सों में बांट दिया गया श्रीर 'बापीदारों' श्रीर 'गैर बापीदारों' के श्रिष्ठकार तथा उनके लगान का निर्णय करदिया गया। इस प्रबन्ध से लगान की श्राय ११,१३,०१६ रुपये से बढ़कर १६,४२,३४७ रुपये तक पहुँच गई। इसके साथ ही बग़ैर लगान की, 'शासन' श्रादि में-दी हुई, भूमि की मी जांच की गई। इसके बाद लगान-वसूली का काम परगनों के हािकमों को सींपा गया, परन्तु उनके कागजात (Records) का काम हवाले के महक्तमे के पास ही रहा। इसके श्रुलावा हवाले के काम की सुविधा के लिये खालसे के कुल गांव १६ 'सर्कलों' में बांट दिए गए श्रीर उनकी देख-भाल के लिये खालसे के कुल गांव १६ 'सर्कलों' में बांट दिए गए श्रीर उनकी देख-भाल के लिये एक-एक 'दारोगा' नियुक्त किया गया। साथही हवालदारों का नम्बर बढ़ाकर १८८ के स्थान पर २७० कर दिया गया श्रीर हवाले के तमाम श्रफसरों के काम के श्रीर रेकडीं के लिये श्रलग-श्रलग फॉर्म निश्चित कर दिए गए।

पहले लिखा जा चुका है कि महाराजा (उम्मेदसिंहजी) साइब ने ई० स० १६२६ के नवंबर में अपने नवीन राज-महल के शिलारोपण के समय उपर्युक्त 'सैटल्मैंट' के पहले की 'खरड़ा', 'घासमारी', आदि कई लागों के मद में निकलनेवाली करीब दै लाख रुपये की रकम और वि० सं० १६७२ की कहतसाली के समय कुँए आदि बनवाने को दी हुई तकावी की करीब १ लाख की रकम माफ कर दी।

ई० स० ११२३ की शाही 'सिलवर जुबिली' के उत्सव पर भी दरबार ने करीब ३ लाख रुपये 'ट्रिब्यूट' (Tribute) के श्रीर २,२३,५४ = रुपये हवाले के, लगान व तकावी श्रादि के, माफ कर दिए।

ई० स० ११३६ में दरबार की तरफ से जागीरों श्रौर खालसे के गांवों पर लगने वाली टीके (Vaccination) ब्रादि की अनेक लागें मी, जिनकी सालाना आमदनी ३१,२०० रुपये थी, माफ कर दी गईं।

पहले-पहल राज्य की सरहद और खालसे के गांवों का लगान निश्चित करने के लिये ई० स० १८८५ से १८६५ तक मारवाड़ की पैमाइश की गई थी।

ई० स० ११३० से ही देश में नाज की कीमत गिर रही थी। इससे ई० स० ११३४ में उपर्युक्त नई 'सैटलमैंट' के द्वारा निश्चित किए भूमि के जगान (बीघोड़ी) में तीन वर्ष के लिये फी रुपये तीन आने की छूट दी गई, और ई० स० ११३७ (वि० सं० १११४) में एक वर्ष के लिये यह छूट और भी जारी रक्खी गई।

## ट्रिब्यूट ( Tribute ) का महकमा।

इस महकमें ने भी अच्छी उन्नित की है और जागीरदारों की जागीर की आय पर लिए जाने वाले रेख और चाकरी नामक करों का हिसाब साफ रखने के लिये उन्हें बैंकों की सी 'पास-बुकें' दे दी गई हैं।

श्राजकल जागीरों से संबन्ध रखनेवाली वसूली श्रादि का सारा काम इसी महकमें के द्वारा होता है, क्योंकि रेख, चाकरी, हज्री दफ्तर, हकूमतों की लाग-बाग श्रीर जब्ती का काम भी इसी के अधीन कर दिया गया है।

## ग्रावकारी (Excise) का महकमा।

मारवाइ के अन्य सारे ही प्रान्तों में पहले से ही आवकारी का कानून जारी था, परन्तु मल्लानी परगने के जसोज, सिंधरी, गुड़ा और नगर में इसका प्रचार वि० सं० १६७७ (ई० स० १६२०—२१) से किया गया। वि० सं० १६७६ (ई० स० १६२२) में इस विषय (आवकारी) का नया कानून बना। इसके बाद वि० सं० १६८० (ई० स० १६२३) में नमक और आवकारी का महकाम शामिल कर दिया गया और वि० सं० १६८१ (ई० स० १६२४) में शराब तैयार करने के लिये एक आधुनिक ढंगका कारखाना (Distillery) बनाया गया।

मारवाड़ में इस समय शराब की दूकानों का नम्बर घटकर २४३ के स्थान पर २३१ हो गया है त्रीर अप्तीम बेचने के तरीके में भी रहोबदल की गई है।

जोधपुर-दरबार को मिलने वाला नमक पहले नीलाम के जारिये बेचा जाता था। परन्तु वि० सं० १६=७ (ई० स० १६३०) से वह ठेके (Contract) के जारिये बेचा जाने लगा है और इससे राज्य को ३०,००० रुपये का फायदा हुआ है। परन्तु ठेका लेनेवाले को प्रत्येक स्थान पर वहां के लिये नियत किए भाव पर ही नमक बेचने का अधिकार होने से जनता को इस प्रबन्ध से किसी प्रकार की अधुविधा नहीं हुई है।

## कोर्ट च्यॉफ़ वाईस चौर हैसियत

ई० स० १११ ८ में 'कोर्ट श्रॉफ वार्ड्सं' श्रौर 'हैसियत कोर्ट' दोनों एक साथ करदी गईं। इसके बाद ई० स० ११२२ में 'कोर्ट श्रॉफ वार्ड्स ऐक्ट' बनाया गया श्रौर इसी के श्रनुसार उपर्युक्त महकमे के प्रबन्घ में उन्नति की गई।

पहले 'कोर्ट ऑफ वार्ड्स' के सुपरिएटैएडैएट और उसके सहकारी का वेतन नाबालिगों की जागीरों की आमदनी से दिया जाता था। परन्तु ई० स० ११२५-२६ से वह राज्य से दिया जाने लगा और इससे उक्त महकमे के कर्म वारियों को भी 'प्रौवी-डैंट फएड' का लाभ मिलने लगा।

ई० स० ११२६-२७ में नाबालिगों की शादी के फर्गड का प्रबन्ध किया गया श्रीर इस महक में की श्रीर 'बाल्टर-कृत सभा' की श्राय से गरीब जागीरदारों के नजदीकी रिश्तेदारों की शादियों में सहायता व कर्ज़ देने का तरीका जारी किया गया।

ई० स० ११३१-३२ में 'कोर्ट ब्रॉफ वार्ड्स' ब्रीर 'हैसियत की' निगरानी के गांवों की हरूकेबंदी की जाकर प्रवन्ध में ब्रीर मी उन्नति की गई।

पहले अवसर छोटे-छोटे जागीरदार कर्ज़दारों से बचने के लिये हैसियत के महकमे की शरण ले-लेते थे और उक्त महकमा उनकी जागीर से केवल नियत वार्षिक रुपया वसूल करके कर्ज़दारों में बांट दिया करता था। परन्तु ई० स० १६२३ में कर्ज़दार जागीरदारों की जागीरों का कानून (Encumbered Jagirdars' Estate Act) बनाया गया और इसके अनुसार इस महकमे के निरीक्षण में आनेवाला जागीरदार आवश्यकतानुसार ३० वर्षों तक के लिये अपनी जागीर के प्रबन्ध से विश्वत कर दिया जाने लगा।

## सहयोग-समिति (Co-operative Department)।

इसकी स्थापना, मारवाड़ में सहयोग समितियों का प्रचार कर, प्रामीएए-वर्ग को आर्थिक सहायता पहुंचाने और उन्हें महाजनों के ऋएए से मुक्त करने के उदेश्य से की गई है।

- १. नाबालिग जागीरदारों की जागीरों का प्रबन्ध करनेवाला महकमा।
- २. कर्जुदार जागीरदारों की जागीरों का प्रबन्ध करनेवाला महकमा।
- यह जागीरदारों की कुरीतियों के निवारणार्थ स्थापन की गई थी।

## न्याय-सचिव ( जुडीशल-मिनिस्टर ) के अधीन महक्से,-

## चीफ़ कोर्ट

इस समय मारवाड़-राज्य की चीफ़ कोर्ट में एक चीफ़ जज और दो प्यूनी (puisne) जज हैं। इस अदालत को सिवाय जागीरदारों के जागीर या गोद के मामलों के और सब प्रकार के दीवानी मामलों पर विचार करने का अधिकार है। इसके फ़ैसलों की अपील महाराजा साहब के सामने उसी अवस्था में हो सकती है, जिस अवस्था में यह उसके लिये अनुमति प्रदान करदे। फ़ौजदारी मामलों में इस कोर्ट को उमर कैद—तक की सजा देने का अधिकार है, परन्तु फांसी की सजा में महाराजा साहब की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता है।

#### इजलास खास

पहले अपीं और अर्जियां महाराजा साहब के 'प्राइवेट सैक्रेटरी' के पास पेश की जाती थीं, परन्तु ई० स० ११३३ से 'इजलास-ए-ख़ास' नाम का एक जुदा महकमा स्थापित किया गया, जो इस समय प्रधान मन्त्री के अधीन है। ई० स० ११३६ से इसके कार्य की सुविधा के लिये एक 'लीगल एडवाइजर' मी नियुक्त किया गया है।

## डिस्ट्रिक्ट ग्रीर सैशन कोर्ट

ई० स० ११२४ में दीवानी और फ़ौजदारी अदालतों और 'कोर्ट सरदारान' के स्थान पर ब्रिटिश-भारत के तरीके पर ३ डिस्ट्रिक्ट और सैशन कोर्टों की स्थापना की गई। ई० स० ११३६ में इनकी संख्या ४ कर दी गई और इसके बाद जनता के सुमीते के लिये इनमें का एक कोर्ट नागोर मेज दिया गया। कुछ ही समय बाद दूसरे दो कोर्टों को भी क्रमशः सोजत और बालोतरा मेज देने का विचार हो रहा है। इन अदालतों के न्यायाधीशों को सब तरह के दीवानी मामलों के निर्णय करने का अधिकार है। फ़ौजदारी सीगे में ये उमर-केद तक की सज्जा दे सकते हैं। परन्तु उस पर चीफ़ कोर्ट की मंज़ूरी आवश्यक होती है।

#### मारवाड़-राज्य के कुछ मुख्य मुख्य महकमों का हाल

# रिवेन्यू कोर्ट्स

ई० स० ११२४ में लगान और लागों आदि के मामलों के फैसलों के लिये रिवेन्यू-कोर्ट स्थापन किए गए। यद्यपि वैसे तो उनका कार्य भी हाकिम और जुडीशल सुपरिएटैएंडएट ही करते हैं, तथापि उन मुकदमों की अपील बजाय चीफ कोर्ट के महकमा खास में रिवेन्यू-मिनिस्टर के पास ही होती है।

## च्रॉनररी कोर्ट्स

ई० स० ११२४ में जोधपुर नगर में ऑनररी कोटों की स्थापना की गई और उन्हें फ़ौजदारी मामलों में तीसरे दर्जे के मैजिस्ट्रेट के और दीवानी मामलों में १०० रुपये तक के मुकदमों के फैसले के अधिकार दिए गए। इसके बाद ई० स० ११३८ में ऑनररी मैजिस्ट्रेटों की बेंचें मुकर्रर की गईं। इससे अब एक मैजिस्ट्रेट के स्थान पर तीन मैजिस्ट्रेटों का समुदाय अभियोगों का निर्णय करता है।

### स्मॉल कॉज़ कोर्ट

ई० स० १२३६ में छोटे-छोटे नक्कद रुपयों के मामर्लो का शीघ्र फैसला करने के लिये नगर में एक 'स्मॉल कॉज कोर्ट' की स्थापना की गई श्रौर उसे ५०० रुपये तक के मुकदमों का फैसला करने का श्रिष्ठकार दिया गया। परन्तु इससे ऑनररी कोर्टों के दीवानी के अधिकार रद होगए।

## जुडीशल सुपरिग्टैग्डैग्ट ग्रीर हाकिम

ई० स० ११२४ में जो ४ जुडीशल सुपरिग्टैग्डैग्ट थे, उन्हें दीवानी मामलों में २,००० रुपये तक, हािकमों को ५०० रुपये तक और नायब-हािकमों को २०० रुपये तक के दािव सुनने का अधिकार था और ये लोग फ़ौजदारी मामलों के लिये क्रमशः फर्स्ट क्लास, सैिकिएड क्लास और थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट सममे जाते थे।

ई० स० ११३२ में जुडीशल सुपरिएटैएडैएटों को ४,००० ऋौर हािकमों को १,००० रुपयों तक के दावे सुनने के इिल्तियार दिए गए । इसी प्रकार फ़ौजदारी मामलों में ये लोग क्रमशः डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऋौर फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट कर दिए गए ।

ई० स० ११३६ में जुडीशल सुपरिग्टैग्डैग्टों को 'क्रिमिनल प्रोसीजर कोड' की ३० वीं धारा के अधिकार भी दे दिए गए।

श्राजकल दो वर्ष काम कर लेने पर-नायब हाकिमों को सैकिएड-स्नास मैजिस्ट्रेट का दर्जा मिल जाता है।

इस समय परगनों के ४ जुडीशल सुपरिएटैएडैएटों के अलावा स्मॉल कॉज कोर्ट के जज, नगर-कोतवाल, रजिस्ट्रार-चीफ कोर्ट और सैकेटरी-म्यूनिसिपल कमेटी का दर्जा भी जुडीशल सुपरिएटैएडैएटों के समान ही कर दिया गया है।

इनके अलावा हाकिमों की संख्या २४ और नायब-हाकिमों की २२ है।

### ग्रदालतों के ग्रधिकार

इंतिजाम के सुमीते के लिये ई० स० ११३२ से जागीरों के श्रीर जागीरदारों के गोद के मुकदमों का निर्णय इंतिजामी सीगे से होता है।

इसी प्रकार ई० स० ११३३ से राजकीय कार्य के संपादन के कारण होने वाले राज-कर्मचारियों पर के दीवानी और फ़ौजदारी दावों को स्वीकृत करने के पूर्व राज्य की श्राज्ञा ले लेना श्रावश्यक करदिया गया है।

#### कानृन

ई० स० ११२७ में पहले-पहल कानृन तैयार करने के लिये एक कमेटी बनाई गई थी। इसके बाद ई० स० ११३६ में 'लीगल रिमैंबरैन्सर' का दक्तर कायम किया गया और ११३८ में कानृन तैयार करनेवाली कमेटी में राजकर्मचारियों के अलावा बार एसोसियेशन के और जागीरदारों और व्यापारियों के प्रतिनिधि मी सिम्मिलित किए गए।

#### बार

ई० स० १६३३ से कानून-पेशा लोगों (वकीलों) के लिये बने कानून में सुधार किया गया। इस समय यहां के 'बार' के नियम ब्रिटिश-भारत से मिलते हुए ही हैं और उसके मैम्बर केवल 'लॉ-ग्रैजूएट' ही हो सकते हैं।

#### मारवाड़-राज्य के कुछ मुख्य-मुख्य महकमों का हाल

## लॉ रिपोईस

ई० स० ११२१ से मारवाइ-लॉ रिपोर्ट्स का प्रकाशन प्रारम्भ किया गया था। यह पहले सालाना निकलती थी। परन्तु ई० स० ११३७ से यह मासिक निकाली जाने लगी और इसके प्रकाशन का अधिकार यहां के एक ग़ैर-सरकारी व्यक्ति को देदिया गया।

### जागीर की खदालतें

हाल ही में दरबार ने ठिकानों के जुडीशल इख़्तियारों के लिये ठाकुर की योग्यता श्रीर योग्य कर्मचारी रखने की ठिकाने की हैसियत की पाबन्दी लगादी है श्रीर वर्तमान में जिन ३६ ठिकानों के इख़्तियार मंजूर किए गए हैं, उनके लिये बने कानून में मी उचित संशोधन करने की श्राज्ञा दी है।

अब से ठिकानों की अदालतों की अपीलें चीक कोर्ट के बजाय डिस्ट्रिकट और सैशन कोर्टों में पेश हुआ करेंगी।

### शिद्धा-विभाग ( Education Department )

वि० सं० १६८० (ई॰ स० १६२३) में राजकीय काउंसिल ने प्राथमिक शिक्षा (Primary education) की वृद्धि का प्रस्ताव अङ्गीकार कर उसकी तरफ्र और भी अधिक ध्यान देना शुरू किया।

वि० सं० ११८२ (ई० स० ११२५) में 'मारवाड़-मिडल-स्कूल-परीचा" कायम की गई, श्रोर वि० सं० १११२ (ई० स० ११३५-३६) में इसे विशेष उपयोगी बनाने के लिये इसमें बैठनेवाले विद्यार्थियों के लिये बढई का काम, दरज़ी का काम, ड्राइंग (नक्काशी) का काम, चमड़े का काम, जिल्दसाज़ी का काम,

खेती का काम, स्वास्थ्य-रह्मा (hygiene) का काम और स्वयं सेवकी (scouting) का काम जैसे उपयोगी विषयों में से किसी एक का जानना आवश्यक करिदया गया। हिन्दी मास्टरों के पुराने ट्रेनिंग स्कूल की उन्नित की गई और दो नए ट्रेनिंग-स्कूल; एक अंगरेज़ी मास्टरों की और दूसरा स्नी-शिद्माओं की शिद्मा के लिये कायम किए गए। साथ ही शिद्मकों के वेतन में भी वृद्धि की गई।

इस समय मारवाड़ में लड़कों के १०० और लड़कियों के ३५ स्कूल हैं। लड़कों के स्कूलों में १३७ राजकीय, २२ सहायतात्र्याप्त (aided), क्ष्मंजूर शुदा (recognized) हिन्दी (vernacular) और अंगरेज़ी-हिन्दी (anglo-vernacular) स्कूल, १ डिग्री-कालिज और १२ संस्कृत-पाठशालाएं हैं। इन संस्कृत-पाठशालाओं में १ सरकारी, ६ सहायता-प्राप्त (aided) और ५ मंज़ूर-शुदा (recognized) पाठशालाएं हैं। लड़कियों के स्कूलों में २१ सरकारी, और ६ सहायता-प्राप्त (aided) हैं, तथा इनमें से १४ जोधपुर नगर में और २१ बाहर परगनों में हैं। इन बालिका-विद्यालयों में इस समय कुल मिलाकर २,२२० लड़कियां शिक्षा पाती हैं। इनके अलावा औद्योगिक और कला-कौशल की शिक्षा के लिये नगर में एक विज्ञनैस-क्कास (Business class) और एक टैक्निकल-क्कास (Technical class) भी खोला गया है।

इस समय कालिज के विद्यार्थियों की संख्या २३४, हाइस्कूलों के (जिनकी संख्या ५ है) विद्यार्थियों की संख्या २,५६२ श्रौर मारवाड़ के सब स्कूलों में शिचा पानेवाले छात्रों की सम्मिलित संख्या २३,१६५ है।

इन स्कूलों में विद्यार्थियों की स्वास्थ्य-रत्ता पर भी पूरा ध्यान रक्खा जाता है, श्रीर इसी से उनका अपने-अपने स्कूल में होनेवाले नित्य के खेलों आदि में भाग खेना आवश्यक करदिया गया है। विद्यार्थियों में स्वयं-सेवक बनने (Scout movement) का भी प्रचार किया जाता है और उनकी संस्था के प्रधान (Chief Scout) का पद स्वयं जोधपुर-नरेश ने कृपाकर अङ्गीकार किया है।

मारवाड़ के विद्या-विभाग पर दरबार के वार्षिक १,१३,००० रुपये खर्च होते हैं।

### मारवाड़-राज्य के कुछ मुख्य-मुख्य महकमों का हाल

### म्युनिसिपल कमेटी (नागरिक प्रबन्ध का महकमा)

यह महकमा पहले-पहल ई० स० १८८४ में क्रायम हुआ था और ई० स० १११८ में नगर की सफ़ाई के लिये एक 'हैक्थ ऑफ़ीसर' नियुक्त किया गया। इसके बाद ई० स० ११३७ में पहले-पहल जातियों की तरफ़ से दिए हुए कुछ नामों में से चुनकर इसके मैम्बर बनाने का नियम बनाया गया।

इस समय इस म्यूनिसिपल बोर्ड के कुल ३ = मैम्बर हैं, जिन में ७ राज कर्मचारी (ex-officio) और बाकी के चुने हुए या नामजद (nominated) मैम्बर हैं।

यह महकमा नगर में सफ़ाई, पानी, रौशनी श्रौर नए बननेवाले घरों का समुचित प्रबन्ध करता है श्रौर इसके सतत परिश्रम से इन विभागों में श्रच्छी उन्नति हुई है।

ई० स० ११२ ⊏ से नगर में बढ़ती हुई गिलयों की संकीर्णता को रोकने के लिये जमीन के नए पट्टे इस महकमें की राय लेकर दिए जाने का नियम बनादिया गया है। इसके अखावा हालही में म्यूनिसिपैलिटी के प्रबन्ध को और उन्नत करने के लिये दरबार की तरफ से एक कमेटी भी बिठाई गई है।

गत वर्ष इस म्यूनिसिपैलिटी पर जोधपुर-दरबार का २,२६,६८५ रुपया खर्च हुआ था।

इस नगर-म्यूनिसिपैलिटी के अलावा परगनों में भी कुछ म्यूनिसिपैलिटियां हैं। उनका संचिप्त विवरण इस प्रकार है:—

फलोदी, डीडवाना, बालोतरा, बाहडमेर, भीनमाल और लाडनू की म्यूनिसि-पैलिटियां अपना खर्च आप चलाती हैं। नागोर, जालोर और पाली की म्यूनिसिपैलिटियों को राज्य से मदद दी जाती है। बाली, सोजत और मेड़ता की म्यूनिसिपैलिटियां अभी केवल सफ़ाई का काम ही करती हैं।

## सेना-मंत्री (मिलिटरी सैकेटरी) के अधीन के महकमे:-

### सेना-विभाग

जोधपुर का सेना-विभाग भी बराबर उन्नित कर रहा है और इसने यहां के सरदार-रिसाले और सरदार इनफ़ेंट्री (पैदल सेना) को ब्रिटिश-भारत की सेनाओं के समान सुसज्जित और सुशिज्ञित बनाने की पूरी-पूरी चेष्टा की है। इसी सिलसिले में

### परिशिष्ट-ई.

### जागीरदारों पर लगनेवाले राजकीय कर।

### रेखं.

जागीरदारों से 'रेख' के रूप में रुपया वसल करने का रिवाज पहले-पहल श्रकबर के समय चला था। इसी से मारवाड़ में भी पहले-पहल सवाई राजा शर्रासेंहजी के समय से ही जागीरदारों के पट्टों में उनके गांवों की रेख दर्ज की जाने लगी। परन्त उन दिनों जागीरदारों को, मारवाइ-नरेशों के साथ रहकर, बादशाही कामों के लिये होनेवाले मारवाड़ से बाहर के युद्धों में भी भाग लेना पड़ता था। इसी से उस समय उनसे उस 'चाकरी' (सेवा) के अलावा किसी प्रकार का अन्य कर नहीं लिया जाता था । वास्तव में उस समय राजपत-सरदारों को जागीरें देने का मुख्य प्रयोजन भी यही था कि वे महाराज की तरफ से युद्ध में भाग लेकर शत्र को दण्ड देने में सहायता करें। परन्तु जब महाराजा विजयसिंहजी के राज्य-समय मारवाङ का सम्बन्ध मुचल बादशाहत से ट्रट गया और देश में मरहटों का उपद्रव उठ खड़ा हुआ, तब उस नवीन उपदव को दबाने के लिये जोधपुर-दरबार को रुपयों की आवश्यकता प्रतीत हुई। इसीसे महाराजा विजयसिंहजी ने, वि० सं० १८१२ (ई० स० १७५५) में, जागीर-दारों पर, शाही जिजये और मारवाड़ से बाहर के युद्धों में भाग लेने की सेवा के बदले में, एक हजार की त्रामदनी पर तीन सौ रुपयों के हिसाब से 'मतालबा' नामक कर लगाया । इसके बाद उन ( महाराजा विजयसिंहजी ) के राज्य-काल में ही यह कर और कईवार जागीरदारों से वसूल किया गया। परन्तु इस कर की रकम हरवार आव-रयकतानुसार घटती बढ़ती रही । उस समय के लिखित प्रमाणों से प्रकट होता है कि इसकी तादाद एक हजार की रेख ( त्र्यामदनी ) पर कम से कम डेढ़ सौ श्रीर श्रिधिक से ऋघिक पांचें सौ रुपयों तक पहुँची थी।

१. मजमूए हालात व हन्तिजाम मारवाड़, बाबत सन् १८८२-८४ (संवत् १६४०) पृ० ३५३-३६१।

२. इससे पूर्व भी जागीरदार लोग राज्य-रच्चा या राज्य-वृद्धि के लिये महाराज की तरक़ से युद्धों में भाग लिया करते थे।

३. वि॰ सं० १८४७ (ई० स० १७६०) में जिस समय मरहटों को पाँच लाख रूपये दिए गए, उस समय इस हिसाब से रक्म वसूल की गई थी।

महाराजा भीमसिंहजी के समय भी प्रति हजार तीन सौ रुपयों के हिसाब से दो वार यह कर वसूल किया गया।

महाराजा मानसिंहजी के समय, जयपुर की चढ़ाई के बाद, अमीरख़ाँ को रूपये देने के लिये प्रति-हजार तीन सौ रूपये के हिसाब से रेख ली गई और वि० सं० १८६४ (ई० स० १८०७) से राज्य के विशेष खर्च के लिये हर पांचवें वर्ष प्रति-हजार दो सौ से तीन सौ रूपये तक 'रेख' वसूल करने का एक नियम-सा बना दिया गया।

वि० सं० १८६६ (ई० स० १८३१) में पोलिटिकल एजैंट की सलाह से हर-साल प्रति-हजार की जागीर पर अस्सी रुपये रेख के लेना निश्चित किया गया। परन्तु एक-दो बरस बाद ही जागीरदारों ने इस कर का देना बंद कर दिया।

वि० सं० ११०१ (ई० स० १८४४) में महाराजा तखतसिंहजी के समय मुहता लक्षीचन्द ने फिर 'रेख' वसूल करने का प्रबन्ध किया। परन्तु इसमें पूरी सफलता नहीं हुई। अन्त में वि० सं० १८०६ (ई० स० १८४६) में पंचोली धनरूप ने, जो उस समय 'फ़ौजदारी-अदालत' का हाकिम था, महाराज की आज्ञानुसार जागीरदारों से प्रति-हजार अस्सी रुपये सालाना 'रेख' के देने का दस्तावेज लिखना लिया। उसपर पौकरन, आउना, आसोप, नींबाज, रीयां और कुचामन के सरदारों ने दस्तखत किए थे।

यद्यपि रेख का रुपया मुत्सिहियों श्रौर ख़वास-पासवानों श्रादि से मी लिया जाता है, तथापि उसकी शरह मिन्न है।

### हुक्मनामा ।

यह रिवाज भी पहले-पहल अकबर ने ही चलाया था। उस समय किसी मनसब-दार के मरने पर उसका सारा माल-असबाब, जागीर और मनसब जब्त कर लिए जाते थे और फिर उसके लड़के के एक बड़ी रक्तम 'पेशकशी' में नज़र करने पर वे सब बादशाही इनायत के तौर पर, उसे दे दिए जाते थे।

१. मजमूए हालात व इन्तिजाम राज मारवाड़, बाबत सन् १८८३-८४ (संवत १६४०) पु० ४४०-४४७।

मारवाड़ में यह रिवाज पहले-पहल राजा उदयसिंहजी के समय चला था। इसके बाद सवाई राजा शूरसिंहजी ने इस (पेशकशी) की रकम जागीर की एक वर्ष की **अ**यय के बराबर नियत कर दी । महाराजा अजितसिंहजी ने राजराजेश्वर का खिताब प्राप्त करने के बाद इसका नाम बदल कर 'हुक्मनामा' करदिया। (परन्तु महाराजा अजितसिंहजी के नावालिय होने के समय जब माखाड़ पर बादशाह औरंगज़ेब का अधिकार हो गया, तब मुल्क के तागीर (जब्त) हो जाने पर भी यहां की प्रजा. दरबार और सरदारों को, अपना असली मालिक समक, सालाना कुछ रूपया खर्च के लिये देने लगी और इसकी एवज में महाराजा की तरफ के सरदार मी अपने सैनिकों के त्राक्रमण त्रादि से उसकी रचा करने लगे। परन्तु महाराजा त्राजितसिंहजी कं जोधपुर पर अधिकार कर लेने पर यह रकम 'तागीरांत' के नाम से उपर्युक्त हुक्मनामें के साथ ही वसूल की जाने लगी।) महाराजा विजयसिंहजी के समय जब मरहटों के उपद्रव को दबाए रखने के लिये अधिक रुपयों की आवश्यकता होने लगी-तब द्वनमनामे की रकम डेवढी-दुगुनी करदी गई। महाराज मीमसिंहजी के दीवान सिंघी जोधराज ने इसके साथ 'मुत्सदी-खर्च' नाम की एक रकम श्रीर बढा दी। इसके बाद महाराजा मानसिंहजी के समय 'द्वक्मनामें की रकम द्वग्नी से मी अधिक बढ़ गई और महाराजा तखतसिंहजी के समय तिगुनी चौगुनी तक हो गई।

अन्त में वि० सं० ११२६ (ई० स० १८६१) में पोलिटिकल ऐजैन्ट की सलाह से 'हुक्मनामे' के नियम बनाए गए और साधारण तौर पर इसकी रकम जागीर की एक साल की आमदनी का पौन हिस्सा नियत किया गया। साथ ही बेटे या पोते के उत्तराधिकारी होने पर उस साल की (जिस में हुक्मनामा लिया गया हो) रेख और चाकरी माफ की गई। परन्तु भाई-बन्धुआं में से किसी के गोद आने पर रेख लेने और चाकरी माफ करने का नियम बना। साथ ही यदि एक वर्ष में दो उत्तराधिकारी गही पर बैठें, तो केवल एक 'हुक्मनामा' और दो वर्ष में दो उत्तराधिकारी गही पर बैठें, तो बेढ 'हुक्मनामा' लेने का नियम रहा। इसके अलावा यदि जागीरदार 'हुक्मनामें की रकम को ज़्यादा सममें, तो जागीर की जब्ती कर उसकी एक साल की आमदनी लेलेने का कायदा मी बना दिया गया। परन्तु साथ ही ऐसी हालत में उससे रेख और चाकरी नहीं लेना मी तय किया गया।

१. ग्रन्त में महाराजा तख्ति चिंहजी के समय यह रकम माफ कर दी गई (

उपर्युक्त नियमों के त्र्यलावा यदि किसी व्यक्ति के लिये दरबार की तरफ का कोई ख़ास होता है तो उसका पालन करना भी त्र्यावश्यक समभा जाता है।

### चाकरी

पहले किसी शक्तिशाली नियामक सत्ता के न होने से छोटे-बड़े सब प्रकार के मू-स्वामी अपने अधिकारों की रक्षार्थ अथवा उनके प्रमार के लिये बहुधा युद्धों में लगे रहते थे। इसी से अन्य प्रदेशों की तरह मारवाड़ में भी जागीरदारी की प्रथा प्रचलित थी। राजा लोग अपने भाइयों, बन्धुओं, सम्बन्धियों और अनुयायियों को कुछ मू-भाग देकर जागीरदार बना लिया करते थे और वे लोग अपने नरेशों की आज्ञा मिलते ही दल-बल सहित सेवा में आ-उपस्थित होते थे। इसी प्रकार ये जागी-रदार भी अपना जन-बल दढ रखने के लिये अपने भाइयों और बन्धुओं को अपने अधीन के प्रदेश का कुछ भू-भाग दे दिया करते थे और समय आने पर उन्हें अपनी अथवा अपने स्वामी की सेवा के लिये बुला लिया करते थे। इस प्रकार के प्रबन्ध के कारण ही उस समय राजाओं को युद्ध के लिये अपने निज के वेतन-भोगी सैनिक रखने की अधिक आवश्यकता नहीं होती थी।

परन्तु महाराजा विजयसिंहजी के समय जागीरदारों के बागी हो जाने से राज्य की रहा के लिये विदेशी वेतन-भोगी सेना का रखना आवश्यक हो गया और इसके द्वारा उद्धत जागीरदारों और उनके अनुयायियों को दबाने में मिली सफलता को देख महाराजा मानसिंहजी ने इसकी संख़्या बढ़ा कर २२,००० तक पहुँचा दी। अन्त में वि० सं० १८६६ (ई० स० १८३६) में यहां पर अजंटी के कायम हो जाने से जब मीतरी फसाद दब गया, तब इस सेना की संख्या घटा कर करीब सवा हजार सवार और पौने चार हजार पैदल कर दी गई और इसके बाद आगे मी उसकी संख्या बराबर घटती रही। इसके बाद वि० सं० १६४५ (ई० स० १८८६) में, महाराजा जसवन्तसिंहजी (द्वितीय) के समय, आधुनिक ढंग पर सरदार-रिसाले की स्थापना की गई और वि० सं० १६७६ (ई० स० १८२२) में सरदार ईन्फेंट्री कायम हुई।

उस समय ग्राधी 'इन्फेंट्री' तैयार की गई थी श्रीर वि० सं० १६८३ (ई० स० १६२६) में यह पूरी कर दी गई।

#### जागीरदारों पर लगनेवाले राजकीय कर

इसी बीच उपर्युक्त चाकरी के मी नियम बना दिए गए। इनके अनुभार जागी-रदारों के लिये जागीर की एक हज़ार की वार्षिक आय पर एक घुड़-सवार, साढे सात सो की आय पर एक शुतर-सवार और पाँच सो की आय पर एक पेदल रखना निश्चित हुआ। परन्तु कुछ ही काल में जागीरदारों द्वारा नियत की जानेवाली जमैयत के आदिमयों और वाहनों की दशा ऐसी शोचनीय हो गई कि वे केवल समा-चार लाने-लेजाने या ऐसे ही अन्य छोटे-छोटे काम करने लायक रह गएँ। इसके अलावा जहां ३१,६३,००० की आय की जागीरों पर करीब ३,१६३ सवार आदि होने चाहिए थे। वहां वे इस संख्या के आधे से भी कम रह गएँ। यह देख दरबार ने इन सवारों आदि के स्थान में नक्कद रुपया लेना तय किया और इसके अनुसार धुड़-सवार के १७, शुतर-सवार के १५ और पैदल के ट रुपये निश्चित हुए। वि० सं० १६०१ में यहां पर अंगरेज़ी रुपये का चलन हो जाने से यह रकम घटाकर एक हज़ार के पीछे १५ रुपये करदी गई। परन्तु फिर भी बहुत कम जागीरदारों ने नक्कद रुपया देना स्वीकार किया। अन्त में वि० सं० ११६१ (ई० स० १११२) में यह रकम घटा कर एक हज़ार पीछे १२ रुपये कर दी गई। इस पर सारे ही जागीरदारों ने इसे स्वीकार कर लिया।

इसके अलावा जो जागीरदार अपनी जागीर की असली आमदनी पर चाकरी देना चाहते हैं, उनकी जागीर की आमदनी की जांच की जांकर उसके अनुसार चाकरी लेने का मी नियम है। परन्तु ऐसे जागीरदारों की आमदनी की जांच हर दसवें साल नए सिरे से होती है।

जागीरदारों पर लगनेवाले इस करको ही 'चाकरी' कहते हैं ।

१. इसका मुख्य कारण जागीरदारों का कम वेतन पर ग्रादिमयों को भरती करना था ।

२. बहुधा बड़े-बड़े जागीरदार श्रीर उनके पत्त के जागीरदार न तो पूरे मनुष्य रखते थे न पूरे घोड़े श्रादि ही ।

#### परिशिष्ट-७

## मारवाइ-द्रवार-द्रारा दी जानेवाली ताज़ीमों ग्रीर सरोपावों का विवरगा ।

मारवाङ दरबार-द्वारा दी जानेवाली ताज़ीमें दो प्रकार की हैं। इकहरी (इकेंबड़ी) श्रीर दोहरी (दोबड़ी)। जिसे इकहरी ताज़ीम मिलती है, उसके महाराजा साहब के सामने हाज़िर होते समय श्रीर जिसे दोहरी ताज़ीम मिलती है, उसके हाज़िर होते श्रीर बौटते—दोनों समय महाराजा साहब खड़े होकर उसका श्रमिवादन प्रहरा करते हैं।

बाँह-पसाव—जिनको यह ताज़ीम मिलती है, उसके महाराजा साहब के सामने उपस्थित होकर (श्रोर श्रमपनी तलवार को उनके पैरों के पास रखकर) उनके घुटने या श्रचकन के पक्के को छूने पर महाराजा साहब उसके कंघे पर हाथ रख देते हैं।

हाथ का कुरब—जिसको यह ताज़ीम मिलती है, उसके बाँह पसाव वाले की तरह महाराजा साहब का घुटना या दामन छूने पर महाराजा साहब उसके कंघे पर हाथ लगा कर अपने हाथ को अपनी छाती तक लेजाते हैं।

ये ताज़ीमें भी इसहरी श्रोर दोहरी दोनों प्रकार की होती हैं श्रोर उन्हीं के श्रमुसार महाराजा साहब खड़े होकर श्रादर देते हैं।

स्तिरं का कुरव—यह कुछ चुने हुए सरदारों को मिला हुआ है, जो दरबार के समय अन्य सरदारों से ऊपर बैठते हैं। इनके भी दो मेद हैं। दाई मिसल के सिरायत महाराजा साहब के दाई तरफ और बांई मिसल के बांई तरफ बैठते हैं। परन्तु आज-कल आपस के फगड़ों को दूर करने के लिये सरदारों के बैठने के तरीके में सुधार किए जा रहे हैं।

सोना—मारवाइ में जिस व्यक्ति को सोना पहनने का ऋषिकार मिलता है, वही पैर में सोना पहन सकता है। पहले इस अधिकार के लिये दरबार की तरफ से पैर में पहनने का सुवर्षा का आभूषण मिलता था। परन्तु अब ३०० रुपये दिए जाते हैं।

हाथी-सरोपाव—जिसको यह सरोपाव मिलता है उसे राज्य से कपड़ों वगैरा के सब मिलाकर ७८० रुपये दिए जाते हैं।

### मारवाइ-दरवार-द्वार। दी जानेवाली ताज़ीमों और सरोपावों का विवरण

परन्तु विवाह के मौके पर (चोगे और कमरबंद की कीमत मिलाकर) = 8 र रुपये मिलते हैं। इसके अलावा महाराजा साहब के नजदीकी भाई-बन्धुओं को, जो मारवाड़ में 'महाराज' कहलाते हैं, विशेष कृपा और मान प्रदर्शित करने के लिए, १,००० रुपये दिए जाते हैं।

पालकी-सरोपाव—जिसको महाराजा साहब की तरफ़ से यह सरोपाव मिलता है उसे ४७२ रुपये दिए जाते हैं। परन्तु विवाह के मौके पर इसकी रकम ५५३ रुपये कर दी जाती है।

घोड़ा-सरोपाव-इसके लिये साधारण तौर पर २४० रुपये और विवाह के मौके पर ३४० रुपये मिलते हैं।

सादा-सरोपाव—इसके प्रथम दरजे में मामूली समय पर १४० रुपये और विवाह के समय २४० रुपये दिए जाते हैं। परन्तु इसके दूसरे दर्जे में १०० रुपये और तीसरे दर्जे में ७१ रुपये मिलते हैं।

कंठी-दुपद्धा-सरोपाव—इसकी प्रथम श्रेगी में ७५ रुपये, द्वितीय श्रेगी में ६० रुपये और तृतीय श्रेगी में ४५ रुपये दिए जाते हैं।

कड़ा, मोती, दुशाला ग्रीर मदील (ज़रीदार पगड़ी)-सरोपाव—इसमें प्रथम श्रेग्गीवाले को १२१ रुपये, द्वितीय श्रेग्गीवाले को ८५ रुपये श्रीर तृतीय श्रेग्गीवाले को ६५ रुपये मिलते हैं।

कड़ा ऋौर दुशाला-सरोपाव-इसमें ३७ रुपये दिए जाते हैं।

#### परिशिष्ट-८

## मारवाड़ के सिक्के

### इतिहास

अनुमान होता है कि मारवाइ में भी पहले ठप्पे लगे हुए (पंच मार्क्ड) सिक्कों का प्रचार रहा होगा। इन सिक्कों पर किसी राजा का नाम न होकर मनुष्यों, पशुआं, वृद्धों, शस्त्रों, स्तूपों अथवा अन्य पवित्र समभी जानेवाली वस्तुओं के चिह्न बने होते हैं। इन चिह्नों के जुदा-जुदा ठप्पों द्वारा धातु के बने मोटे पत्रपर छापे जाने के कारण इनके बीच के व्यवधान का कोई नियम नहीं होता। किसी सिक्केपर दो चिह्न पास-पास बने मिलते हैं, तो किसी पर दूर-दूर। इसी प्रकार इन सिक्कों के आकार का भी नियम न होने से ये भिन्न-भिन्न आकार के देखने में आते हैं।

इसके बाद यहां पर चत्रपों के सिक्कों (द्रम्मों) का व्यवहार हुआ होगा। ये सिक्के आकार में गोल होते हैं और इनपर एक तरफ राजा का गर्दन तक का चित्रं और सम्वत्, तथा दूसरी तरफ राजा का और उसके पिता का नाम मय उनकी उपा- िषयों के लिखा होता है।

खत्रपों के बाद गुप्तों की मुद्राश्चों का प्रचलन हुआ होगा। परन्तु मारवाइ में अप्रभी तक इन मुद्राश्चों के न मिलने से इस विषय में निश्चितरूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर भी परिस्थितियां उपर्युक्त बातों का ही समर्थन करती हैं।

यहां पर गिषया या गिष्या शैं ली के सिक्के अधिकता से मिलते हैं। इससे अनुमान होता है कि गुप्तों के बाद अथवा हूगा-नरेश तोरमागा के समय (विक्रम की छठी शताब्दी के उत्तरार्ध) से ही यहां पर इन सिक्कों का प्रचार होने लगा होगा। मारवाइ में इन सिक्कों की तीन किस्में मिलती हैं:—

किसी-किसी पर ग्रीक ग्राचरों के-से ग्राचर भी बने होते हैं।

पहली किस्म के चांदी के सिक्के आकार में ब्रिटिश—भारत की अंगरेज़ी अठनी के बराबर होनेपर भी मुटाई में उससे बहुत पतले होते हैं। इनकी एक तरफ राजा का छाती तक का चित्र और दूसरी तरफ अग्निकुण्ड बना होता है।

ये सिक्के ईरानी सिक्कों की नकलपर बनाए गए थे। परन्तु कारीगरी में उनसे भद्दे होते हैं।

दूसरी किस्म के सिक्के पहले प्रकार के सिक्कों से आकार में कुछ छोटे, परन्तु मुटाई में कुछ अधिक होते हैं और इनपर के चित्र आदि और भी भद्दे और अस्पष्ट मिलते हैं।

तीसरी किस्म के सिकों का त्र्याकार ब्रिटिश-भारत की चांदी की दुत्रन्ती का-सा होता है। परन्तु इनकी मुटाई अधिक होती है। साथ ही इनपर का राजा का चित्र गधे के खुर का-सा दिखाई देता है। इसी से इनका नाम 'गधिया' या 'गधैया' हो गया है। इनपर का दूसरी तरफ़ का अग्निकुएड भी आड़ी-तिरछी लकीरों और बिन्दुओं का समुदाय-सा ही प्रतीत होता है। इन सिकों में यह परिवर्तन सम्भवतः विक्रम की दशवीं शताब्दी के करीब हुआ होगा। इस प्रकार के सिक्के ग्यारहवीं शताब्दी तक गुजरात, राजपूताना और मालवा में प्रचलित थे।

इसी बीच यहां पर कुछ समय के लिये प्रतिहार-नरेश भोजदेवे की मुद्राश्रों का मी प्रचार रहा था। इनपर एक तरफ नर-वराह की मूर्ति बनी होती है श्रोर दूसरी तरफ 'श्रीमदादिवराहः' लिखा रहता है। ऐसी कुछ मुद्राएं १ वर्ष पूर्व सांभर-प्रान्त से मिली थीं।

१. वि० सं० ५४१ (ई० स० ४८४) के करीब जब हूगों ने ईरान (पर्शिया) पर ग्राक्रमण किया, तब वे वहां का ख़ज़ाना लूटकर वहां के ससेनियन शैली के सिक्के भारत में ले ग्राए। ये सिक्के ग्राकार में ब्रिटिश-भारत के रूपये के बराबर होने पर मी मुटाई में उससे कम होते हैं। इनकी एक तरक राजा का चेहरा श्रीर पहलवी ग्राचरों में लेख, तथा दूसरी तरक ग्राग्न-कुग्रड श्रीर उसके दोनों तरक दो खड़े पुरुष बने होते हैं।

२. इस मोजदेव की वि॰ सं॰ ६०० से ६३८ (ई॰ स॰ ८४३ से ८८१) तक की प्रशस्तियां मिली हैं।

इसी प्रकार यहां पर चौहानों के सिक्कों का प्रचार रहना मी अनुमान किया जाता है। इस (चौहान) वंश के राजाओं में से अजयदेव, उसकी रानी सोमर्लदेवी, सोमेश्वर और उसके पुत्र प्रसिद्ध चौहान-नरेश पृथ्वीरार्ज के सिक्के मिलते हैं।

इनके साथ ही यहांपर फदिया नाम के सिके के प्रचलन का भी पता चलता है।

वि० सं० १५१७ के एक लेख में, जिस बावड़ी के बनवाने में १,२१,१११ फिदिये खर्च होना लिखा है, ख्यातों में उसी के लिये १५,००० रुपये खर्च होना दर्ज है। इस से अनुमान होता है कि उस समय एक रुपये के करीब = फिदिये मिलते थे। परन्तु यह सिक्का अवतक देखने में नहीं आया है। हमारा अनुमान है कि फिदिया से गिंघया-शैली के सिक्के का ही तात्पर्य होगा। इनके अलावा विक्रम की नवीं शताब्दी में सिंघपर शासन करने वाले अरब-हािकमों के चलाए सिक्कों के मिलने से उनका मी यहां पर प्रचार रहना पाया जाता है। ये सिक्के आकार में ब्रिटिश-मारत की चांदी की दुअनी से आघे और बहुत पतले होते हैं और इनपर हािकमों के नाम लिखे रहते हैं। इस अकार के सिक्के मारवाड़ के अनेक स्थानों से मिले हैं।

चौहान-नरेश पृथ्वीराज के मरने के बाद यहां पर दिल्ली के सुलतान-नरेशों के सिक्कों का प्रचार हुआ होगा। इसी सिलसिले में फीरोजशाह (द्वितीय) के समय

यह ग्राजयदेव वि० सं० ११६५ (ई० स० ११०८) के ग्रास-पास विद्यमान था। इसके सिकों पर एक तरफ़ भदी-सी लच्मी की मूर्ति बनी होती है श्रीर दूसरी तरफ़ 'श्री ग्राज्यदेव' लिखा होता है।

२. सोमजदेवी के सिक्षों पर एक तरक गिषये सिक्षें कासा राजा का चेहरा और दूसरी तरक 'श्रीसोमजदेवी' लिखा होता है।

३. यह वि० सं० १२३० (ई॰ स॰ ११७३) के करीब विद्यमान था। इसके सिकों पर एक तरफ़ सवार की मदी मूर्ति श्रीर 'श्री सोमेश्वरदेव' श्रीर दूसरी तरफ़ नन्दी का चित्र श्रीर 'ग्रासावरी श्री सामन्तदेव' लिखा होता है।

४. यह (पृथ्वीराज) वि॰ सं॰ १२४६ (ई॰ स॰ ११६२) में शहाबुद्दीन के साथ के युद्ध में मारा गया था। इसके सिक्तें ५२ भी एक तरफ़ सवार की मद्दी मूर्ति श्रीर 'श्री पृथ्वी-राजदेव' श्रीर दूसरी तरफ़ नन्दी का चित्र श्रीर 'ग्रासावरी श्री सामन्तदेव' तिखा रहता है।

इसके कुछ सिक्के ऐसे भी मिले हैं, जिन पर एक तरक पृथ्वीराज का श्रीर दूसरी तरक सुजतान मुहम्मदसाम का नाम लिखा होता है।

(वि० सं० १३५१=ई० स० १२६३ के करीब) से मारवाड़ में फ़ीरोज़ी सिक्कों का, शेरशाह के समय (वि० सं० १६००=ई० स० १५४३) से शेरशाही सिक्कों का और अकबर के समय (वि० सं० १६२२=ई० स० १५६५) से मुगल बादशाहों के सिक्कों का प्रचार हुआ।

इसके श्रवावा जौनपुर, माववा श्रौर गुजरात के मुसवमान-शासकों के तांबे के सिक्कों के मिलने से उनका भी यहां पर किसी हद तक प्रचितत होना श्रनुमान किया जा सकता है'।

कर्नल जेम्स टॉड ने अपने 'ऐनाल्स एएड ऐिएटिकिटीज ऑफ़ राजस्थानें' में मारवाड़-नरेश महाराजा अजितिसिंहजी का वि० सं० १७७७ (ई० स० १७२०) में अजमेर से अपने नाम का सिक्का चलाना लिखा है। परन्तु न तो अबतक उस समय का सिक्का ही मिला है, न अन्यत्र कहीं इसका उल्लेख ही।

श्रवतक के मिले प्रमाणों से प्रकट होता है कि मारवाड़-नरेश महाराजा विजय-सिंहजी ने ही पहले-पहल, वि० सं० १=३७ (ई० स० १७=०) में बादशाह शाहश्रालम (द्वितीय) से श्राज्ञा प्राप्त कर श्रपना निज का विजयशाही सिका चलाया था।

इसपर फ्रारसी-लिपि में एक तरफ शाह आलम का नाम और दूसरी तरफ़ (जोधपुर की) टकसाल का नाम लिखा रहता था। यह सिका महाराजा विजयसिंहजी का चलाया होने से 'विजयशाही' और इसपर बादशाह शाहआलम द्वितीय का सनेजलूस (राज्यवर्ष) २२ लिखा होने से 'बाइसंदा' मी कहाता था।

वि० सं० १८६३ (ई० स० १८०६) में शाह आलम की मृत्यु हो जाने से इसपर मुहम्मद अकबरशाह द्वितीय का नाम लिखा जाने लगा और वि० सं० १८१४

कहीं-कहीं ग्रजमेर, नागोर श्रीर ग्रहमदाबाद की बादशाही टकसालों के बने रूपयों का भी यहां पर विशेष तौर से चलन होना लिखा मिलता है।

२. ऐनास्स एराड ऐरिटिकाटीज़ ग्रॉफ राजस्थान, ( क्रुक सम्पादित ) भा॰ २, पृ० १०२६

३. यह नाम ग्राब तक केवल तांबे के सिकों पर ही मिला है। फिर भी इससे ग्रामुमान होता है कि इसी प्रकार का परिवर्तन चाँदी के सिकों पर भी हुआ होगा। परन्तु विलियम विल्फर्ड वैब ने विजयशाही सिकों पर ई० स० १८५८ तक शाह ग्रालम के नाम का लिखा जाना ही माना है।

(ई० स० १८३७) में उसकी मृत्यु के कारण उसके नाम के स्थान पर बहादुरशाह द्वितीय का नाम लिखा गया। परन्तु वि० सं० १८१६ (ई० स० १८५६) से इसपर एक तरफ मुग्गल बादशाह के नाम के स्थान पर महारानी विक्टोरिया का श्रीर दूसरी तरफ मारवाड़-नरेश महाराजा तखतसिंहजी का नाम जोड़ दिया गया।

यथा-समय यही परिवर्तन नागोर, सोजत, पाँली श्रोर मेड्ता की टकसालों में मी किया गया। इन टकसालों के सिक्कों पर जोधपुर के स्थान पर उन-उन नगरों का नाम लिखा जाता था।

वि० सं० १६२६ (ई० स० १८६८) में उपर्युक्त सारी ही टकसालों के सिकों पर (जोधपुर-नरेशों की इष्ट देवी का सूचक) नागरी अन्तरों में "श्रीमाताजी" श्रौर जोड़ दिया गया। इसके बाद वि० सं० १६२६ (ई० स० १८७३) में मारवाड़-नरेश महाराजा जसवन्तसिंहजी (द्वितीय) का, वि० सं० १६५२ (ई० स० १८११) में महाराजा सरदारसिंहजी का, वि० सं० १६६८ (ई० स० १६११) में महाराजा सुमेरसिंहजी का श्रौर वि० सं० १६७५ (ई० स० १६१८) में वर्तमान-नरेश महाराजा उम्मेदसिंहजी साहब का नाम लिखा गया। इसी प्रकार महारानी विक्टोरिया के स्वर्गवास पर वि० सं० १६५७ (ई० स० १६०१) में बादशाह एडवर्ड सप्तम का, वि० सं० १६६७ (ई० स० १६१०) में बादशाह जॉर्ज पश्चम का, वि० सं० १६२२ (ई० स० १६३६) में बादशाह एडवर्ड अष्टम का श्रीर उनके राज्यसिंहासन छोड़ने पर वि० सं० १६६३ (ई० स० १६३६) में बादशाह जॉर्ज षष्ठ का नाम दर्ज किया गया।

### विशेष बातें।

पहले प्रतिवर्ष नए ठप्पे तैयार कर सिक्के बनाने का रिवाज न होने से एक ही ठप्पा कई वर्षों तक काम में त्र्याता रहता था त्र्रोर त्र्यावरयकता होने पर ही नया ठप्पा बनाया जाता था। इसके व्यलावा ठप्पा बनाने वाला बहुधा पुराने ठप्पे को देख कर ही नया ठप्पा बनाया करता था। इससे कमी-कभी गलती भी हो जाती थी। इसी से महारानी (विक्टोरिया) के नामवाले कुछ सिक्कों पर भी २२ का ब्रङ्क (जो शाह-व्यालम द्वितीय का सन-ए-जलूस था) लिखा मिलता है। महाराजा तखतसिंहजी के

१. यहां पर यह परिवर्तन वि० सं० १६१७ (ई० स० १८६०) में हुआ।

समय (वि० सं० १११ == ई० स० १ = ६२) से हरसाल सावन में सोने और चांदी के सिकों के लिये नए उप्पे बनाने का रिवाज चल गया। इससे उन पर के संवत् मी बदल दिए जाने लगे। फिर भी तांबे के सिकों का उप्पा तो आवश्यकता पड़ने पर ही बदला जाता था। परन्तु आजकल फिर वही आवश्यकता होने पर नया सिका बनाने का पुराना तरीका चल पड़ा है। अपने समय में बने सिकों की पहचान के लिये राज्य की प्रत्येक टकसाल का दारोगा उप्पे में अपना खास चिह्न या अच्चर जोड़ दिया करता था। इससे किसी सिक्क के तोल में या उसकी धातु की शुद्धता में गड़-बड़ मिलने पर, बिना किसी भंभट के, वह उसका ज़िम्मेवार समभ लिया जाता था।

यहां के सिक्कों पर का माड़ श्रीर तलवार का निशान राज्य-चिह्न की तौर पर बनाया गया था। इस माड़ में १ या ७ शाखाएं मिलती हैं। परन्तु १ शाखाश्रोंवाला माड़ श्रमली बिजेशाही या 'लुलूलिया' रुपयों पर ही मिलता है। महाराजा तखतसिंह जी ने इस माड़ को तुर्रे ( मस्तक पर बांघे जानेवाले श्राभूषणा ) का रूप दिलवाया था। इसी से मारवाड़ के लोग इन चिह्नों को खाँडा ( एक प्रकार की तलवार ) श्रीर तुर्रा कहते हैं।

यहां के किसी-किसी सिक्के पर पाँच पत्ती के फूल, स्वस्तिक, त्रिश्चल और तीर के चिह्न भी बने मिलते हैं। ये ठप्पे में की खाली जगह को भरने के लिये बना दिए जाते थे।

मारवाड़ में पहले ये सोने, चांदी और तांबे के सिक्के व्यापारी लोग ही बनवाया करते थे। टकसाल का दारोगा उनके लाए हुए सोने और चांदी की जाँच कर सिक्के बनवा देता था। इसके लिये व्यापारियों को मजदूरी के अलावा नियत राज्य-कर (Royalty) भी देना होता था। यह राज्य-कर राज्य की भिन्न-भिन्न टकसालों में मिन्न-भिन्न था। जोधपुर में प्रत्येक मोहर (अशर्पी) पर पौने दो औन, प्रति १०० रुपयों पर छै आने और मन भर तांबे (या १४,००० पैसों) पर तीन रुपये थे। सोजत में १०० रुपयों पर ग्यारह आने और मेड़ता में १०० रुपयों पर तेरह आने लगते थे।

वि० सं० १६५६ (ई० स० १८६८-१६००) के भीषण दुर्भिक्त के कारण मारवाइ में लाखों रुपयों का नाज और घास बाहर से मँगवाना पड़ा। इसी से यहां के

१. इस समय प्रति १०० ग्रशक्तीं पर ६ ग्राने राज्य लेता है।

चांदी के सिक्के की दर बहुत गिर गई। इस संकट को दूर करने के लिये यहां पर मी श्रंगरेज़ी रुपया जारी करना पड़ा।

यद्यपि सोने के सिक्के (मोहरें) अब तक व्यापारियों की तरफ से ही बनवाए जाते हैं, तथापि तांबे के सिक्के (पैसे) अब राज्य की तरफ़ से बनते हैं।

## मारवाड़ की टकसालों च्यौर उनके बने सिक्कों का विवरगा।

नागोर की टकसाल—वि० सं० १६१५ (ई० स० १६३ ८) में बादशाह शाहजहां ने मारवाड़-नरेश महाराजा गजसिंहजी की इच्छानुसार उनके ज्येष्ठ पुत्र अमरिसंह को राव की पदवी देकर नागोर का प्रान्त जागीर में दे दिया था। कहते हैं कि इसके बाद ही उन्होंने बादशाह की आज्ञा लेकर वहां पर अपना अमरशाही पैसा चलाया। यह तोल में २५५ ग्रेन (१५ माशे) के करीब था और इसपर केवल एक तरफ एक चतुष्कोगा में फारसी अच्चरों में "दारुल बरकात जरब नागोर मैमनत मानूस सन्-ए-जलूस ११" लिखा रहता था। यह सन्-ए-जलूस शाहजहां के ११ वें राज्य-वर्ष का बोतक था।

इसके बाद वि० सं० १८३७ (ई० स० १७८०) में यहां पर भी मारवाइ-नरेश महाराजा विजयसिंहजी का विजयशाही सिक्का बनना प्रारम्भ हुआ। यहां के रुपयों पर अन्य लेख के अलावा जिस तरफ़ 'श्रीमाताजी' लिखा रहता है, उसी तरफ़ ऊपर को काइ और तलवार अथवा उसके भाग बने होते हैं।

यह टकसाल वि० सं० ११४५ (ई० स० १८८८) में बंद कर दी गई।

जोधपुर की टकसाल-यह वि० सं० १८३७ (ई० स० १७८०) में खोली गई थी। यहां के बने रुपयों पर अन्य लेख के अलावा एक तरफ दारोगा का निशान और दूसरी तरफ 'श्रीमाताजी' लिखा रहता है और उसी के नीचे तलवार बनी होती है।

पहले यहां पर सोने, चांदी और तांबे के सिक्के बना करते थे। परन्तु वि० सं० १६५६ (ई० स० १६००) से अंगरेज़ी रुपये का प्रचलन हो जाने से मारवाङ की

१. कहीं-कहीं ऐसा भी लिखा मिलता है कि, जिस समय उलगख़ां, जो बाद में सुलतान गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली के तक़त पर बैठा, स्वेदार की हैसियत से नागोर में रहता था, उस समय भी वहां पर एक टकसाल थी।

टकसालों में विजयशाही रुपया बनना बंद हो गया। इसके बाद वि० सं० १६७१ (ई० स० १६१४) में यहां पर तांबे का सिक्का बनना भी बंद हो गया था, परन्तु वि० सं० १६६३ (ई० स० १६३६) से यह फिर से बनाया जाने लगा है।

पाली की टकसाल—यह टकसाल वि० सं० १८४५ (ई० स० १७८८) में खोली गई थी। यहां के रुपयों पर एक तरफ दारोगा का निशान और दूसरी तरफ 'श्रीमाताजी' लिखा रहता है। तथा इसी लेख के नीचे तलवार और उसके पास ही में काइ बना होता है।

मारवाड़-नरेश महाराजा भीमसिंहजी के समय तक पाली के बने सिक्कों पर भाले का निशान रहता था, परन्तु महाराजा मानसिंहजी ने भाले के स्थान पर तलवार का निशान बनवाना प्रारम्भ किया।

यह टकसाल मी कुछ काल से बंद कर दी गई है।

सोजत की टकसाल—यह टकसाल वि० सं० १८६४ (ई० स० १८०७) में खोली गई थी। यहां के बने कुछ रुपयों पर कटार का चिह्न बना होता है और कुछ पर नागरी अच्चरों में 'श्री महादेवजी' भी लिखा रहता है। इनमें टकसाल के दारोगा का निशान काइ के पास बना सहता है।

यह टकसाल वि० सं० १६४५ (ई० स० १८८८) में बंद कर दी गई थी।

मेड़ता की टकसाल—यहां की टकसाल के बने रुपये पर हिजरी सन् ११८८ का निशान होने से वह रुपया 'श्रद्धासिया' कहजाता था। यह टकसाल वि० सं० १८६० (ई० स० १८३३) में बंद होगई थी। परन्तु वि० सं० १६२१ (ई० स० १८६४) में फिर से जारी की गई। उस समय के रुपये पर चांद का चिह्न बना होने से वह 'चांदशाही' के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

वि॰ सं० ११२८ (ई० स० १८७१) में यहां की टकसाल फिर बंद कर दी गई।

इस टकसाल के बने कुछ पुराने पैसों पर केवल सन् १२०२ ही खिखा मिलता है।

## सुवर्ग के सिक्के (मोहरें)

जोधपुर की अशर्फ़ी (मोहर) शुद्ध सुवर्गी की बनती है और इसका तोल १६१.१ ग्रेन (१ में शे और ६ रत्ती) होता है। यह भी कहा जाता है कि ये सिक्के पहले-पहल वि० सं० १८३८ (ई० स० १७८१) में विजयशाही रुपये के वि० सं० १८१८ (ई० स० १७६१) के ठप्पे से छापे गए थे। परन्तु इसके बाद मोहरों के लिये जुदा ठप्पे (बाला और पाई) तैयार किए जाने लगे। आवश्यकता होने पर इन्हीं ठप्पों से तोल के हिसाब से आधी, पाव और दो अञ्ची मोहरें भी छाप ली जाती हैं। मोहरें बनाने का काम केवल जोधपुर की टकसाल में ही होता है।

### चांदी के सिक्के (रूपये)

जोधपुर का विजयशाही रुपया तोल में १७६ ४ प्रेन (१० माशे ई रत्ती) होता था। इसमें १६१ ६ प्रेन (१ माशे ५ रत्ती) शुद्ध चांदी और ६ ५ प्रेन (३ रत्ती) तांबा (Alloy) रहता था। जिस समय इस रुपये का चलन था, उस समय इसी के ठप्पे (वाला और पाई) से तोल के अनुसार अठकी, चवकी और दो अकी बना ली जाती थी।

वि० सं० १६१६ (ई० स० १८५६) में महाराजा तखतसिंहजी के समय नाजर हरकरण ने सोजत की टकसाल में करीब एक लाख विजयशाही रुपये ऐसे छापे थे, जिनका तोल १७५ प्रेन (१० माशा) था और इनमें खाद (alloy) का माग

१. वास्तव में यह ६६ टंच की होती है।

२. मारवाड़ में माशा = रत्ती का माना जाता है।

३. परन्तु वि० सं० १६१६ (ई० स० १८६२) के पूर्व का 'ग' चिह्न वाला जोधपुर की टकसाल का बना रुपया तोल में १७६ ग्रेन (१० मारो) था।

४. कुछ लोग इसमें १ लाद (Alloy) होना मानते हैं। पाली की टकसाल का बना स्पया तोल में १६० ग्रेन (१० माशे ७ रत्ती) होता था श्रीर उसमें १० माशे ४ रे रत्ती चांदी श्रीर २ रे रत्ती तांबा रहता था।

नागोर का रूपया तोल में ६ माशे ६ रत्ती (१६६'६ ग्रेन) होता था श्रीर उसमें ६ माशे ४ दै रत्ती चांदी श्रीर १ दे रत्ती तांवा रहता था।

सोजत के रुपये में प्रतिशत ६५% चांदी श्रीर ४% तांबा होता था।

भी कुछ अधिक मिलाया गया था। इन सिकों पर दारोगा का निशान 'ला' बना था, जो उसके पन्थ के आचार्य लालबाबा के नाम का पहला अच्चर था। ये सिक्के 'ला' अच्चर के कारण 'लुलूलिया' या लुलूलशाही कहाते थे।

वि० सं० ११२३ (ई० स० १८६६) में महाराजा तखतसिंहजी के समय ही अनाइसिंह ने जोधपुर की टकसाल में कुछ विजयशाही रुपये ऐसे मी बनवाए थे जिनमें खाद (Alloy) मामूली से अधिक डाला गया था। इन रुपयों पर उसने अपना निशान 'रा' रक्खा था, जो उसकी रावगा।-राजपूत जाति का पहला अच्चर था, और इसी से ये रुपये 'रुरूरिया' के नाम से प्रसिद्ध हुए।

हम पहले ही लिख चुके हैं कि पुराने विजयशाही रुपयों पर शाहन्त्राजम का २२ वां राज्यवर्ष लिखा होने से वह 'बाईसंदा' मी कहाता था ऋौर वि० सं० ११५६ (ई० स० ११००) में यहां पर ब्रिटिश भारत के रुपये का चलन हो जाने से मारवाड़ में इस रुपये का बनना बंद हो गया।

### तांबे के सिक्के (पैसे)

जोधपुर का विजयशाही पैसा भारी होने से ढब्बूशाही भी कहाता था। महाराजा मीमसिंहजी के समय (वि० सं० १८५० से १८६०=ई० स० १७१३ से १८०३ तक) इसका वजन दो माशा श्रोर बढ़ा दिया जाने से उस समय का पैसा भीमशाही' कहाने लगा। परन्तु इसके बाद जब महाराजा मानसिंहजी के समय इसका वजन वापिस घटा दिया गया, तब फिर यह ढब्बूशाही कहाने लगा। ऐसे टके १ मन तांबे में १४,००० के करीब बनते थे।

इन पैसों का वजन ३१० से ३२० ग्रेन तक (करीब १८ माशे) मिलता है। इसके बाद वि० सं० ११६३ (ई० स० ११०६) में यहां के पैसे का वजन करीब १५८ ग्रेन का (या बड़े पैसे से आधा) कर दिया गया और पहले लिखे अनुसार वि० सं० ११७१ (ई० स० १११४) तक यह हलका पैसा जोधपुर की टकसाल में बनता रहा। परन्तु उसके बाद वि० सं० १११३ (ई० स० ११३६) तक बंद रहकर अब फिर बनना ग्रारम्म हुआ है।

१. इनमें २० के स्थान पर २५ खाद बतलाया जाता है।

२. बाद में यह बहुधा ग्राफ़ीम तोजने के काम में लिया जाता था।

# मारवाड़-राज्य के सिक्कों पर मिलनेवाले कुछ लेख। सुवर्ण के सिक्कों पर के कुछ लेख।

एक तरफ़ —कीन विक्टोरिया मलिका मुझज्जमा इंग्लिस्तान व हिन्दुस्तान जरब दारुल मन्सूर जोधपुर

दूसरी तरफ्र-सने जलूस मैमनत मानूस महाराजाघिराज श्री तखतसिंह बहादुर

एक तरफ़ —श्रीमाताजी \* (संवत्) ११२६ जरब दारुल मनसूर जोधपुर। दूसरी तरफ़—व श्रद्धेदे कुईन शाह हिन्दो फ़रंग ज़ैरो सीमरा सिक्क ज़ैंद् तख़्दासंघ

एक तरफ — ब जमान मुवारिक कीन विक्टोरिया मलका मुश्रज्जमा इंग्लि-स्तान व हिन्दुस्तान

दूसरी तरफ्र--श्रीमाताजी \* महाराजाधिराज श्रीजसवन्तसिंघ बहादुर जरब जोधपुर

एक तरफ़ — बजमाने मुबारिक एडवर्ड हफ़्तम शाह इंग्लिस्तान एम्परर हिन्दुस्तान

दूसरी तरफ्र-शीमाताजी \* महाराजा श्रीसरदारसिघ बहादुर चरव जोधपुर

एक तरफ़ — बजमाने मुबारिक जार्ज पंचम शाह इंग्लिस्तान एम्परर हिन्दुस्तान

दूसरी तरफ्र-श्रीमाताजी \* महाराजाधिराज श्री सुमेरसिंघ बहादुर जोधपुर

एक तरफ — ब जमान मुवारिक एडवर्ड श्रष्टम शाह इंग्लिस्तान एम्परर हिन्दुस्तान

दूसरी तरफ़--श्रीमाताजी \* महाराजाघिराज श्रीउम्मेदसिंह बहादुर ज़रब जोधपुर।

ये चार ग्राचर हिन्दी में हैं श्रीर बाकी का लेख फ़ारसी ग्राचरों में है।

१. राज्य में, २. सोना, ३. वांदी, ४. ठप्पा लगाया।

एक तरफ़ --- ब जमान मुबारिक जार्ज षष्टम शाह इंग्लिस्तान एम्परर हिंदुस्तान

दूसरी तरफ्र—श्रीमाताजी \* (संवैत्) १८८१ महाराजाधिराज श्रीउम्मेदसिंघ बहादुर जरब जोधपुर

## चांदी के सिक्कों पर के कुछ लेख।

एक तरफ़ —सिक्के मुबारिक शाह त्र्यालम बादशाह गाज़ी।
दूसरी तरफ़—जरब दारुल मनसूर जोधपुर सन् २२ जलूस मैमनत मानूस।

एक तरफ़ — ब जमान मुबारिक कीन विक्टोरिया मलका मुश्रज्जमा इंग्लि-स्तान व हिन्दुस्तान।

दूसरी तरफ़—श्रीमाताजी \* महाराजाघिराज श्री तखतसिंघ बहादुर सन् २२ जरव जोधपुर ।

एक तरफ़ —श्रीमाताजी \* (संवत्) ११२६ जरब दारुल मनसूर जोधपुर।
दूसरी तरफ़—ब श्रहदे कुईन शाह हिंदो फरंग।
जरो सीमरा सिक्क जद् तस्त्तसिंघ।

एक तरफ — ब जमाने मुबारिक कीन विक्टोरिया मलका मुश्रज्जमा इंग्लि-स्तान व हिन्दुस्तान।

दूसरी तरफ़---श्रीमाताजी \* महाराजाधिराज श्रीजसवन्तसिंघ बहादुर जरब जोधपुर ।

एक तरफ़ —ब जमाने मुबारिक कीन विक्टोरिया मलका मुश्रज्जमा इंग्लि-स्तान व हिन्दुस्तान।

दूसरी तरफ़--श्रीमाताजी \* महाराजाघिराज श्री सरदारसिंघ बहादुर जोधपुर ।

<sup>🔅</sup> ये चार श्रज्ञर हिन्दी मे हैं।

१. इसी प्रकार सब सिकों पर मिन्न-मिन्न संवत् भी रहता है। नए बादशाह के गही बैठने पर ठप्पे का केवल एक भाग ही बदले जाने के कारण वर्तमान सुवर्ण के सिकों पर संवत् १६८६ लिखा मिलता है।

अन्य नगरों की टकसालों में बने सिक्कों पर जोधपुर के स्थान पर उन-उन नगरों नाम लिखे रहते हैं श्रीर किसी-किसी सिक्के पर नगर के नाम के बाद मारवाइ भी लेखा होता है। सोजत के कुछ सिक्कों पर पहले लिखे अनुसार हिन्दी अच्चरों में श्रीमहादेवजी ' लिखा मिलता है।

## तांबे के सिक्कों पर के कुछ लेख।

एक तरफ़ —सने जलूस मैमनत मानूस जरब दूसरी तरफ़—दारुख मनसूर जोधपुर ११६२

एक तरफ़ —मुहम्मद श्रकबरशाह बादशाह गाज़ी
दूसरी तरफ़—जरब दारुल मनसूर जोधपुर
मैमनत मानूस सने जलूस २२

एक तरफ़ — ब जमान मुबारिक कीन विक्टोरिया मलका १६४१ (विक्रमी) दूमरी तरफ़ — मोश्रज़्जमा इंग्लिस्तान व हिन्दुस्तान जरब जोधपुर

एक तरफ़ — ब जमान मुबारिक एडवर्ड हफ़्तमें शाह इंग्लिस्तान एम्परर हिन्दुस्तान

दूसरी तरफ़--- महाराजाघिराज श्रीसरदारसिंघ बहादुर जरब जोधपुर पाव श्राना

एक तरफ़ — ब जमान मुबारिक जॉर्ज पंचम शाह इंग्लिस्तान एम्परर हिन्दुस्तान

दूसरी तरफ़-महाराजाघिराज श्रीसुमेरसिंघ बहादुर जरब जोधपुर पाव श्राना

एक तरफ़ — ब जमान मुबारिक जार्ज षष्टम शाह इंग्लिस्तान एम्परर हिंदुस्तान दूसरी तरफ़—(सन्) ११३१ महाराजाघिराज श्रीउम्मेदसिंघ बहादुर जरब जोधपुर पाव आना

१. इसी प्रकार बादशाह एडवर्ड ग्रष्टम के समय के सिकों में हफ्तम के स्थान पर (ग्रष्टम) लिखा गया था। उपर्युक्त लेखों के ग्रालावा इन सिकों पर संवत् (या सन्) मी लिखे रहते हैं।

## कुचीमन का इकतीसंदा।

कुचामन नाम का कसवा (Town) मारवाइ-राज्य के सांभर परगने में है और यहां का जागीरदार मेइ तिया राठोड़ है। वि० सं० १ ८४६ (ई० स० १७८१) में, शाहआलम (द्वितीय) के ३१ वें राज्य-वर्ष से, अजमेर में चांदी का सिक्का बनाना प्रारम्भ हुआ था। परन्तु कुछ समय बाद दिछी की मुग्रल-बादशाहत के अधिक शिथिल होजाने पर वहां की टकसाल का दारोगा उस सिक्के का ठप्पा (बाला और पाई) लेकर कुचामन चला गया। उन दिनों कुचामन में व्यापार की दशा बहुत अच्छी थी। इसी लिये वि० स० १८६५ (ई० स० १८३८) में वहां के ठाकुर ने महराजा मानसिंहजी से आज्ञा प्राप्त कर अपने यहां चांदी का सिक्का बनाने के लिये एक टकसाल खोल दी। यह रुपया इसी कुचामन की टकसाल में बना होने से 'कुचाम्निया' और इसपर शाह आलम द्वितीय का ३१ वां राज्यवर्ष लिखा होने से इकतीसंदा (इकतीस सना) कहाया। परन्तु इसको 'बोपूशाही' और 'बोरसी' रुपया भी कहते थे।

पुराना कुचामनी सिका तोल में १६६ ग्रेन (१ माशे १ रत्ती) होता था श्रौर इसमें ६ माशे २ ३ रत्ती चांदी श्रौर ३ माशे १ ई रत्ती तांबा (Alloy) रहता था। नए कुचामनी सिक्ते का, जो वि० सं० ११२० (ई० स० १८६३) में छापा गया था, श्रौर जिसपर महारानी विक्टोरिया का नाम लिखा गया था, तोल १६८ ग्रेन (१ माशे ५ रत्ती के करीब) था।

बिजैशाही रुपये के समान ही इसके तोज के हिसाब से इसके ठप्पे से अठशी, चवन्नी और दो अन्नी भी बनाई जाती थी।

मारवाड़ में इसका बनना बन्द हो जाने श्रौर श्रंगरेज़ी रुपये का प्रचलन हो जाने पर भी इसके सस्ते होने के कारण मारवाड़ के लोग श्रब तक विवाह श्रादि में इसे देन-लेन के काम में लाते हैं।

१. महाराजा मानसिंहजी के समय कुछ काल तक बूडसू ठाकुर के यहां भी टकसाल रही थी यह ठिकाना मारवाड़ के परवतसर परगने में है और यहां का जागीरदार भी मेड़तिया राठोड़ है। साथ ही बूडसू के रुपये का उप्पा भी कुचामन के इकतीसंदे रुपये के ठप्पे के समान ही था।

२. कुछ लोग इसमें ७५ प्रतिशत चांदी श्रीर २५ प्रतिशत खाद होना बतलाते हैं।

### विशेष वक्तव्य।

इस रुपये पर तलवार का चिह्न बना रहता है। इसपर की इबारत के कुछ नमूने आगे दिए जाते हैं:—

एक तरफ़ —सिक्के मुबारिक शाह त्र्यालम बादशाह गाज़ी १२०३। दूसरी तरफ़—सने जलूस ३१ मेमनत मानूस जरब दारुल-खैर अजमेर।

एक तरफ़ —कीन विक्टोरिया मलका मोश्रज्जमा इंग्लिस्तान व हिन्दुस्तानें। दूसरी तरफ़—जरब कुचामन इलाक़े जोधपुर सने ईसवी १८६३।

१. यह लेख इसपर वि० सं० १६२० (ई० स० १८६३ ) में लिखा गया था।

### परिशिष्ट-६

### राव ग्रमरसिंहजी।

यह जोधपुर-नरेश राजा गजिसंहजी के ज्येष्ठ पुत्र थे और इनका जन्म वि॰ सं० १६७० की पौष सुदि ११ (ई० स० १६१३ की १२ दिसम्बर) को हुआ था। इनकी प्रकृति में, प्रारम्भ से ही, स्वतन्त्रता की मात्रा अत्यधिक होने से इनके पिता ने इनके छोटे आता जसवन्तसिंहजी को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर लिया था। इसपर यह जोधपुर-राज्य की आशा छोड़, वि० सं० १६८५ (ई० स० १६२८) में, कुछ चुने हुए राठोड़ सरदारों के साथ, बादशाह शाहजहाँ के पास चले गए। बादशाह ने, इनकी वीर और स्वतन्त्र प्रकृति से प्रसन्न होकर, इन्हें बड़े आदर और मान के साथ अपने पास रख लिया और साथ ही सवारी के लिये एक हाथी भी दिया। इसके बाद यह शाही सेना के साथ रहकर युद्धों में बरावर भाग लेने लगे।

इनकी रएएक्सए में प्रदर्शित वीरता और निर्भाकता को देखकर, वि० सं० १६८६ की पौष सुदि १ (ई० स० १६२१ की १४ दिसम्बर) को, बादशाह ने इन्हें दो हजारी जात और १३०० सवारों का मनसब दिया। इसके करीब चार वर्ष बाद वि० सं० १६११ की पौष विद ३० (ई० स० १६३४ की १० दिसम्बर) को यह अपने अपूर्व साहस के कारए ढ़ाई-हजारी जात और डेढ़ हजार सवारों के मनसब पर पहुँच गए। इसके साथ ही बादशाह ने इन्हें एक हाथी, एक घोड़ा और एक फंडा देकर इनका मान बढ़ायाँ।

१. कहीं कहीं वैशाख सुदि ७ मी लिखा मिलता है (१)

२. बादशाहनामा, भा० १, दौर १, १० २२७।

३. बादशाहनामा, भा० १, दौर १, पृ० २६१।

४. बादशाहनामा, भा० १, दौर २ पृ० ६५ ।

ख्यातों में इनका महाराजा गजिसहजी के बुलाने पर, वि० सं० १६६१ की पौष विद ६ को, पहले-पहल लाहीर में बादशाह से मिलना श्रीर उसका इन्हें वहीं पर ढाई-हज़ारी जात श्रीर डेढ़ हज़ार सवारों का मनसब तथा पाँच परगनों की जागीर देना लिखा है। परन्तु टॉडने इस घटना का वि० सं० १६६० (ई० स० १६३४) में होना माना है।

<sup>(</sup> देखो, राजस्थान का इतिहास ( कुक संपादित ) मा॰ २, पू॰ ६७६ )।

### मारवाकृका इतिहास

इसके अगले वर्ष यह बुंदेले वीर जूँकारसिंह को दण्ड देने के लिये सैयद खाँजहाँ के साथ रवाना हुएँ। जब धामुनी के किले पर शाही-सेना का अधिकार हो गया, तब यह अपनी सेना के साथ, प्रभात होने की प्रतीक्षा में, बाहर ही ठहर गए। ऐसे समय में इधर-उधर घूमते हुए लुटेरों के हाथ की मशाल से चिनगारी कड़कर किले के बारूदखाने में आग लग गई। इससे किले की एक बुर्ज के उड़ जाने के कारणा बाहर की तरफ, उसके नीचे खड़ी शाही सेना के ३०० योद्धा दबकर मर गए। इन योद्धाओं में अधिक संख्या अमरसिंहजी के सैनिकों की होने से उस समय इन्होंने, बड़ी दढ़ता और साहस के साथ अपनी सेना के हताहतों का प्रबन्ध किया और सेना के प्रबन्ध में किसी प्रकार की गड़बड़ न होने दी। इससे प्रसन्न होकर बादशाह शाहजहाँ ने माघ सुदि १२ (ई० स० १६३५ की १६ जनवरी) को इनका मनसब बढ़ाकर तीन हजारी जात और डेढ़ हजार सवारों का कर दियाँ।

इसके बाद जब साहू भोंसले ने, निजामुलमुल्क के कुटुम्ब के एक बालक को ग्वालियर के किले के कैदलाने से निकाल कर, बयावत का भरणा खड़ा किया, तब स्वयं बादशाह शाहजहाँ सेना लेकर दौलताबाद पहुँचा और वहाँ से उसने भोंसले को दबाने के लिये तीन सेनाएँ रवाना कीं। उनमें खाँदौरां के साथ की सेना के अग्रभाग में अमरसिंहजी की सेना रक्खी गई थीं । उक्त उपद्रव के शान्त हो जाने पर, वि० सं० १६१३ (ई० स० १६३७) में, यह दरबार में लौट आए। इस-पर बादशाह ने इन्हें खिलअत, चाँदी के साज का घोड़ा और तीन हजार जात तथा दो हजार सवारों का मनसब देकर इनका सत्कार किया।

श्रगते वर्ष जिस समय शाहजादा शुजा, शाही लश्कर के साथ, कन्धार की तरफ मेजा गया, उस समय बादशाइ ने श्रमरसिंहजी को मी ख़िलश्रत, रुपहरी जीनका घोड़ा श्रीर नक्कारा देकर उसके साथ रवाना किया।

१. बादशाहनामा, भा० १, दौर २ पृ० ६६ ।

२. बादशाहनामा, भा॰ १, दौर २, पृ० ११०।

३. बादशाहनामा, भा १ दौर २. पृ० १२४।

४. बादशाइनामा, भा० १, दौर २, पृ० १३६-१३८।

५. बादशाहनामा, मा॰ १. दौर २, पृ० २४६-२४८।

६. बादशाह्नामा, मा॰ २, पृ० ३७।



राव अमरसिंहजी, जागोर वि॰ सं॰ १६९५-१७०१ (ई॰ स॰ १६३८-१६४४)

वि० सं० १६१५ की ज्येष्ठ सुदि ३ (ई० स० १६३ की ६ मई) को इन-के पिता राजा गजसिंहजी का स्वर्गवास हो गया। उस समय यह शाहजादे शुजा के साथ काबुल में थे। इसिलिये शाहजहाँ ने इनके पिता की इच्छा के अनुसार इनके छोटे श्राता जसवन्तसिंहजी को राजा का ख़िताब देकर जोधपुर का अधिकारी नियत कर दिया और अमरसिंहजी को राव की पदवी देकर नागौर का परगना जागीर में दिया। इसी के साथ इनका मनसब मी तीन-हजारी जात और तीन हजार सवारों का कर दिया। अगले वर्ष के प्रारम्भ (ई० स० १६३१) में बादशाह ने अमरसिंहजी की वीरता से प्रसन्न होकर पहले उन्हें एक सवारी का घोड़ा और फिर एक हाथी उपहार में दिया?।

वि० सं० १६१ = (ई० स० १६४१ के मार्च) के प्रारम्भ में बादशाह ने राव अमरसिजी को शाहजादे मुराद के साथ फिर एक बार काबुल की तरफ़ मेजा। इस बार मी इन्हें ख़िलअत, रुपहरी साज का घोड़ा और सवारी का हाथी दिया गया। परन्तु इस घटना के पाँच मास बाद ही राजा बासू के पुत्र जगतसिंह के बागी हो जाने से बादशाह ने राव अमरसिंहजी और शाहजादे मुराद को, उसके उपद्रव को शान्त करने के लिये, काबुल से स्थालकोट होते हुए पैठन की तरफ जाने की आज़ा दीं। इसके बाद जब जगतसिंह ने, परास्त होकर, शाही अधीनता स्वीकार कर ली, तब करीब सात मास के बाद यह शाहजादे के साथ, लीटकर बादशाह के पास चले गएँ।

इसी बीच ईरान के बादशाह ने कंधार-विजय का विचार कर उस पर अधिकार करने के लिये अपनी सेना रवाना की। इसकी सूचना पाते ही बादशाह ने राव अमरसिंजी को, शाहजादे दाराशिकोह के साथ रहकर, ईरानी सेना को रोकने की आज्ञा दी। इस अवसर पर इनका मनसब चार-हजारी जात और तीन हजार सवारों का कर, इन्हें ख़िलअत के साथ ही सुनहरी साज का एक घोड़ा मी दिया। अन्त

१. बादशाइनामा, भा॰ २, पृ० ६७।

२. बादशाहनामा, भा० २. पु० १४५।

३. बादशाहनामा, भा• २, पू० २२८ ।

४. बादशाहनामा, भा• २, पू० २४०।

प्. बादशाहनामा, भा० २, पृ• २८५ I

६. बादशाहनामा भा॰ २, पू० २६३-२६४।

<sup>(</sup>इस मनसब का उक्लेख बादशाहनामा, भा • २, पृ० ७२१ पर मी दिया गया है ।)

### भारवाङ् का इतिहास

में शीव्र ही ईरान के बादशाह के मर जाने से, वि० सं० १६६६ के कार्तिक (ई० स० १६४२ के अक्टोबर) में यह ख़ाँदौराँ नसरतजंग के साथ वापस लौट आएं।

इसके कुछ दिन बाद बीमार हो जाने के कारण राव अमरसिंहजी ने दरबार में जाना बन्द कर दिया। परन्तु स्वस्थ होने पर जब यह दरबार में उपस्थित हुए, तब बादशाह के बख़्शी सलावतख़ाँ ने द्वेषवश इनसे कुछ कड़े शब्द कह दिए। बस फिर क्या था। रावजी की स्वतन्त्र प्रकृति जाग उठी। इससे इन्होंने, बादशाही दरबार का और स्वयं बादशाह की उपस्थित का कुछ भी विचार न कर, शाही बख़्शी सलावत- ख़ाँ के कले जे में अपना कटार भोंक दिया और इनके इस प्रहार से वह, एक बार खुटपटाकर, वहीं ठंडा हो गया।

- २. ऊपर लिखा जा चुका है कि राव ग्रामरसिंहजी को वादशाह की तरफ से नागौर का प्रान्त जागीर में मिला था। नागौर श्रीर बीकानेर की सरहद मिली होने से एक बार, एक तुच्छसी बात के लिये रावजी श्रीर बीकानेर-नेश कर्गासिंहजी के ग्रादिमयों के बीच सरहदी मागड़ा उठ खड़ा हुग्रा। उस समय रावजी के मनुष्य निःशस्त्र श्रीर बीकानेरवाले हथियारों से लैस थे। इससे बीकानेरवालों ने उनमें से बहुतों को मार डाला। जैसे ही इस घटना की सूचना ग्रागरे में ग्रामरसिंहजी को मिली, वैसे ही इन्होंने ग्रापने ग्रादिमयों को इसका बदला लेंने की ग्राज्ञा लिख मेजी। इसपर बीकानेर नरेश कर्गासिंहजी ने, दिल्या से पत्र लिखकर, बादशाही बख्शी सलावतख़ाँ को ग्रापनी तरफ कर लिया। इसलिये उसने शाही ग्रामीन द्वारा मागड़े की जाँच करवाने की ग्राज्ञा निकाल कर रावजी के ग्रादिमयों को बीकानेरवालों से बदला लेंने से रोक दिया। यही इनके ग्रापस के देश का कारण था। (देखो—'बादशाहनामा', मा० २ पु० ३५२)
- ३. ख्यातों में लिखा है कि चलाबतख़ाँ ने उन्हें गँवार कहकर सम्बोधित किया था। इस विषय का यह दोहा प्रसिद्ध है:—

" उग्र मुखते गग्गो कह्यो, इग्र कर लई कटार । वार कह्या पायो नहीं, जमदढ हो गइ पार ॥"

ग्रथात्—सवालतल्गाँ ने गाँवार कहने के लिये मुँह से 'गाँ' शब्द ही निकला था कि राव ग्रमर-सिंहजी ने कटार हाथ में ले लिया, और उसके 'वार' कहने के पहले ही रावजी का वह कटार उसके कलेजे के पार हो गया।

बादशाहनामें में इनकी वीरता के विषय में लिखा है:--

' ग्रमरसिंह जैसा जवान, जोकि राजपूर्तों के ख़ानदानों में ग्रपनी ग्रसालत श्रीर बहादुरी में सुमताज़ था, श्रीर जिसके हक में बादशाह गुमान रखता था कि किसी बड़ी लड़ाई में ग्रपने रिस्तेदारों

१. बादशाहनामा, भा० २ पू० ३१०।

ख्यातों में लिखा है कि इन्होंने क्रोध के आवेश में, आगे बढ़, बादशाह पर भी तलवार का वार किया था, परन्तु तलवार के तख़्त से टकरा जाने से वह वार खाली गया और इतने में बादशाह भागकर जनाने में घुस गया।

यह देख वहां पर उपस्थित श्रमीरों में से खलील उल्लाख़ाँ श्रीर श्रर्जुन गौड़ें ने रावजी पर श्राक्रमण किया। परन्तु जब वे दोनों इस कुद्ध राठोड़ वीर के सामने सफल न हो सके, तब श्रन्य ६-७ शाही मनसबदारों श्रीर गुर्जबरदारों ने, रावजी को घेर कर, इनपर तलवार चलाना शुरू किया। यद्यपि रावजी ने मी निर्भीक होकर इन सब से लोहा लिया, तथापि श्रमिमन्यु की तरह शाही महारथियों से घिर जाने के

श्रीर हमक्रीमवालों के साथ जान देकर शीहरत हासिल करेगा।"

(देखो-भा॰ २ पृ॰ ३८१)

कर्नल टॉडने लिखा है-ग्रामरसिंह ग्रापनी वीरता के लिये विख्यात था। यह ग्रापने पिता के किए हुए दिवा के युदों में हमेशा सब से ग्रागे रहा करता था। "

(देखो-राजस्थान का इतिहास, भा॰ २ पृ॰ ६७५)

१. कर्नल टॉडने ग्रपने राजस्थान के इतिहास में लिखा है-

"एक बार राव ग्रमरिवंहजी (बिना शाही ग्राज्ञा प्राप्त किए ही ) शिकार को चले गए श्रीर इसी से यह पन्द्रह दिनों तक शाही दरबार में ग्रनुपिश्यित रहें । इसके बाद जब यह लौटे, तब बादशाह ने इन्हें, इनके इस प्रकार गैरहाज़िर रहने के कारण, जुर्माने की धमकी दी । परन्तु इसके उत्तर में इन्होंने निर्मीकता से ग्रमने शिकार में चले जाने का उल्लेख कर, जुर्माना देने से साफ़ इनकार कर दिया श्रीर साथ ही ग्रमनी तलवार पर हाथ रखकर उसे ही ग्रमना सर्वस्व बतलाया। इससे बादशाह कुद्ध हो गया श्रीर उसने शाही बढ़शी को इनके स्थान पर जाकर जुर्माना वसूल करने की ग्राज्ञा दी। इसी के ग्रनुसार जब उसने वहां पहुँच कर इनसे शाही ग्राज्ञा का पालन करने को कहा, तब इन्होंने वैसा करने से साफ़ इनकार कर दिया। इससे शाही बढ़शी स्लावतख़ाँ श्रीर ग्रमरिवंहजी के बीच मनाड़ा हो गया। इसके बाद बढ़शी के शिकायत करने पर बादशाह ने इन्हें तत्काल ही दरबार में उपस्थित होने की ग्राज्ञा दी। परन्तु जिस समय यह दरबार में पहुँचे, उस समय इन्होंने बादशाह को ग्रस्ते में बैठे श्रीर बढ़शी को ग्रपनी शिकायत करते पाया। यह देख इनका क्रोध भड़क उठा श्रीर इन्होंने ग्रागे बढ़ सलावतख़ाँ पर कटार का वार कर दिया। इसके बाद इन्होंने तलवार का एक वार बादशाह पर भी किया था, परन्तु जलदी में इनकी तलवार खम्मे से टकरा कर टूट गई श्रीर बादशाह तखत होड़ कर जुनाने में भाग गया।"

(देखो-राजस्थान का इतिहास ( क्रुक संपादित ), भा॰ २, पृ॰ ६०६-६७७ )

२. कर्नल टॉडने इसको रावजी का साला लिखा है। ( देखो—राजस्थान का इतिहास, मा० २, पू० ६७७) कारण अन्तमें यह वीर-गित को प्राप्त हो गएं। यह घटना वि० सं० १७०१ की सावन सुदि २ (ई० स० १६४४ की २५ जुलाई) की हैं। इसकी सूचना पाते ही किले में उपस्थित रावजी के पन्द्रह राजपूत वीरों ने शाही पुरुषों पर हमला कर दिया, और कुछ ही देर के युद्ध में वे भी दो शाही अफसरों और ६ गुर्जबरदारों को आहत कर रावजी का अनुसरण कर गए। जब यह संवाद रावजी के डेरे पर पहुँच कर आस-पास के लोगों को ज्ञात हुआ, तब चाँपावत बल्लू और राठोड़ बिहारसिंह आदि ने, राव अमरसिंहजी के बचे हुए आदिमियों से मिल कर, अर्जुन गौड़ को मार डालने का इरादा किया। परन्तु इस विचार को कार्य में परिणत करने के पूर्व ही बाद-शाही सेना ने उन लोगों को घेर लिया। इस प्रकार शाही फ़ौज से घर जाने पर वे भी निर्भीकता के साथ उससे भिड़ गए और अन्त में अनेक शाही सेना-नायकों को मारकर वीर-गित को प्राप्त हुए।

ग्रागरे में यमुना के किनारे पर रावजी का ग्रन्थेष्टि-संस्कार किया गया था। इनकी दो रानियाँ तो वहीं पर इनके साथ सती हुई श्रीर तीन बाद में नागौर में श्रीर एक उदयपुर में सती हुई। रावजी पर श्रीर इनके वंशजों पर जो इतिरियाँ बनाई गई थीं, वे ग्रब तक नागौर में विद्यमान हैं।

कहीं-कहीं रावजी की लाश का यमुना में बहा दिया जाना भी लिखा है। कर्नल टॉडने ग्रापने राजस्थान के इतिहास में ग्रामरसिंह की हाडी रानी का स्वयं ग्राकर किले से ग्रापने पति की लाश ले जाना ग्रीर उसके साथ सती होना लिखा है।

२. बादशाहनामे में इस घटना का हि॰ स॰ १०५४ सल्ख (चाँदरात) जमादि उत्त-भ्रव्वल 'पंजशंबा' (गुरुवार) को होना लिखा है।

- ३. ये दोनों पहले रावजी के पिता की श्रीर फिर स्वयं रावजी की सेवा में रह चुके थे। परन्तु इस ममय ये बादशाही नौकरी में थे। मारवाड़ की तवारीख़ों में बिहारिमें हे के स्थान पर माविसंह कूँपावत का नाम लिखा मिलता है। यह शायद नाहडसर का पुराना जागीरदार या। कर्नल टॉडने मी चाँपावत बल्लू श्रीर कूंपावत माऊका केसर से रंगे वस्त्र पहन कर ग्रागरे के जाल किलों में मार-काट मचाना श्रीर वहीं पर वीर-गित को प्राप्त होना लिखा है। (देखो-राजस्थान का इतिहास, भा॰ २, पृ० ६७७-६७८)
- ४. बादशाहनामा, भा० २ पृ० ३८३-३८४।

१. बादशाहनामा भा० २, पृ० ३८०-३८१।

वि॰ सं॰ १६६५ के नाम्रपत्र से ज्ञात होता है कि राव भ्रमरसिंहजी ने इसी वर्ष फ़ीरोज़पुर नाम का (कुचेरे परगने का) गांव एक चारण को दान दिया था।

राव अमरसिंहजी के दो पुत्र थे। रायैसिंह और ईश्वरीसिंहै।

कर्नल टॉड ने अपने राजस्थान के इतिहास में लिखा है कि "आगरे के किले के जिस द्वार से घुसकर अमरसिंह के योद्धाओं ने अपने स्वामी का बदला लेने में प्राण दिए थे, वह 'बुखारा दरवाजा' उसी दिन से बन्द कर दिया गया थाँ।"

इस घटना के कुछ मास बाद बादशाह ने स्वर्गवासी राव श्रमरसिंहजी के पुत्र रायिसह को एक हजारी जात श्रौर सात सौ सवारों का मनसब दियाँ । इसके बाद रायिसह शाही दरबार में बराबर तरकी करता रहा, श्रौर वि० सं० १७१५ (ई० स० १६५१) में जब श्रौरंगज़ेब ने खजवा के निकट शुजा को हराकर भगा दिया, तब कुछ समय बाद उसने महाराजा जसवन्तिसहजी से बदला छेने के लिये इसी रायिसह को चार-हजारी जात, चार हजार सवारों का मनसब, राजा का ख़िताब श्रौर जोधपुर का राज्य लिख दिया था। परन्तु महाराजा जसवन्तिसहजी के प्रभाव के श्रागे यह कार्य पूर्ण न हो सका। वि० सं० १७३३ में रायिसह की मृत्यु हो गई। इसलिये बादशाह श्रौरंग- ज़ेब ने इसके पुत्र इन्द्रसिर्ह को श्रपना मनसबदार बना लिया। इसके बाद, वि० सं०

- १. इसका जन्म वि॰ सं॰ १६६० की म्राश्विन सुदि १० को हुमा था।
- २. इसका जन्म वि॰ सं॰ १६६८ की द्वितीय ज्येष्ठ वदि १३ की हुआ था।
- ३. उसके बाद यह दरवाजा पहले-पहल, वि॰ सं० १८६६ (ई॰ स॰ १८०६) में, कैप्टिन स्टील द्वारा खोला गया था। वहीं पर फुट नोट में कर्नल टॉड ने लिखा है कि स्वयं कैप्टिन स्टील ने उनसे कहा था कि, जिस समय उक्त द्वार फिर से खोला जाने लगा, उस समय वहाँ के निवासियों ने उस से कहा कि यह द्वार जब से बन्द किया गया है, तभी से इसमें एक बड़ा भ्राजगर निवास करता है। इसलिये सम्भव है कि इसके खोलने से खोलने वाले पर कुछ संकट भ्रा पड़े। इसके बाद वास्तव में जब दरवाज़े के खोलने का कार्य समाप्ति पर भ्राया, तब उसमें से एक भयंकर भ्राजगर निकल कर कैप्टिन स्टील के पैरों की तरफ मपटा। परन्तु भाग्यवश वह भागकर मृत्यु-मुख से बच गया। (टॉड्स ऐलानाल्स ऐग्ड ऐग्टिकिटीज़-ऑफ़ राजस्थान (कुक संपादित), भा० २, १० ६७८-६७६)

ग्रागरे के किले का यही दक्खनी द्वार ग्राजकल ग्रमरसिंह के दरत्राज़े के नाम से प्रसिद्ध है।

- ४. बादशाइनामा, भाग २, पृ० ४०३।
- वि सं १७०५ (६) के रायसिंहजी के ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि इन्होंने श्रीर इनके भाई ईश्वरीसिंह ने ईदोखली नामक ( रूग्रा परगने का ) एक गांव चारण को दान दिया था।
  - ५. श्रालमगीरनामा, पृ• २८८।
  - ६. इसका जन्म वि॰ सं॰ १७०७ की ज्येष्ठ सुदि १२ को हुआ था।

१७३५ (ई० स० १६७०) में, जब महाराजा जसवन्तसिंहजी का स्वर्गवास हो गया, तब कुछ काल बाद एक बार फिर बादशाह ने, महाराज के साथ के पुराने वैर को यादकर, इन्द्रसिंह को 'राजा' के ख़िताब के साथ जोधपुर का शासन-भार सौंप दिया। परन्तु इस बार भी स्वर्गवासी महाराज के स्वामि-भक्त सरदारों के आगे इन दोनों की एक न चली।

इन्द्रसिंह का गनसब शायद पाँच हजारी जात श्रौर दो हजार सवारी तक पहुँचा था।

इसके बाद वि० सं० १७७३ (ई० स० १७१६) में महाराजा अजितसिंहजी ने इन्द्रसिंह से नागौर छीन लिया, लेकिन वि० सं० १७८० (ई० स० १७२३) में बादशाह मोहम्मदशाह ने महाराज से नाराज होकर नागौर का अधिकार फिर उसे लौटा दिया। अन्त में वि० सं० १७८२ (ई० स० १७२६ के मार्च) में, महाराजा अभयसिंहजी ने उक्त नगर पर अन्तिम बार अधिकार कर वह प्रान्त अपने छोटे भाता राजाधिराज बख़तसिंहजी को दे दिया।

वि॰ सं॰ १७८६ (ई॰ स॰ १७३२) में जिस समय दिक्की में इन्द्रसिंह का देहान्त हुआ, उस समय बादशाह की तरफ़ से सिरसा, भटनेर, पूनिया और बैहगीवाल के परगने उसकी जागीर में थे<sup>3</sup>।

१. मग्रासिरे ग्रालमगीरी, पृ० १७५-१७६।

ये बातें नागौर के शासक बख़तिसंहजी के मंत्री द्वारा, वि॰ सं॰ १७८६ की कार्त्तिक विद १२ को नागौर से लिखे, महाराजा ग्राभयसिंहजी के शाही दरबार में रहनेवाले वकील के नाम के, पत्र से प्रकट होती हैं।

### विभिन्न युद्धों में लड़कर मारे गए कुछ वीरों के नाम

### परिशिष्ट-१०.

मारवाइ-नरेशों की तरफ़ से विभिन्न युद्धों में लड़कर मारे गए कुछ वीरों के नामै।

### ११. राव चूंडाजी।

वि० सं० १४८० (ई० स० १४२३) में, नागोर के, भाटियों, सांखर्को श्रोर भुसलमानों के साथ के सम्मिलित युद्ध में मारे गए रावजी के कुछ वीरों के नाम:—

पूना-गहलोत ( दौला का पुत्र ), हडभू-सोढा, बालू-ऊहड़ ।

### १५. राव जोघाजी ।

वि० सं० १४६५ (ई० स० १४३८) में, मेवाड़वाकों के साथ के, चीतरोड़ी के युद्ध में मारे गए राव जोधाजी के कुछ योद्धाओं के नाम:—

> चरड़ा-राठोड़ (श्रड़कमाल का पुत्र श्रौर राव चूंडाजी का पौत्र), चांदराव-राठोड़ (चरड़ा का भाई), पूना-राठोड़ (राव चूंडाजी का पुत्र), शिवराज-राठोड़ (राव चूंडाजी का पुत्र), राखा पृथ्वीराज-ईंदा (राजसिंह का पुत्र श्रौर उगमसिंह का पौत्र)।

उपर्युक्त युद्ध के बाद कपासग्रा के युद्ध में मारे गए राव जोधाजी के कुछ वीरों के नाम:-

मांडगा-ऊहड़ राठोड़, विजा-राठोड़ (रावल मिक्कनाथजी का पौत्र), कूंपा-राठोड़ (चाहडदेवोत), पाता-राठोड़ ।

(१) कई ख्यातों में इन युद्धों में मारे गए योद्धाओं के नामों में कुछ मिन्नता भी पाई जाती है। उस समय मारवाड़ के नरेश अपनी निजी वेतन-मोगी सेना न रखकर अपने कुटुम्बियों, सम्बन्धियों और सेवकों को युद्ध के समय, अपने योद्धाओं को लेकर, सेवा में उपस्थित होने के लिये, जागीरें दिया करते थे और युद्धों में उनमें से बहुतों के मारे जाने पर मी कुछ जुने हुए लोगों के नाम ख्यातों में जिख लिए जाते थे। इसीसे इन नामों में भिन्नता मिलती है। ऐसी दशा में इस सूची को इम पूरी नहीं कह सकते।

इस सूची को पूरी तौर से तैयार करने के लिये तारीख १२ और १६ भ्रगस्त १६३६ के जोधपुर-गवर्नमैन्ट गज़ट में सूचना भी प्रकाशित की गई थी । परन्तु लोगों ने उस पर विशेष भ्यान नहीं दिया।

ख़ास-ख़ास वीरों के नाम इतिहास में यथास्थान भी दिए गए हैं। अनुक्रमियाका में इस सूची के प्रष्ठों का समावेश नहीं हो सका है।

वि० सं० १५१० (ई० स० १८५३) में, चौकड़ी के, सीसोदियों के साथ के युद्ध में मारे गए राव जोधाजी के कुछ वीरों के नाम:—

वैरसलजी-राठोड़, मैरोजी-राठोड़।

इसके बाद मंडोर पर श्रिधिकार करते समय मारे गए राव जोधाजी के कुछ योद्धाओं के नाम:—

दामा-राठोइ ( रायपालोत ), माला, सोडा-गूजर ।

### १६. राव सातलजी।

वि० सं० १५४ = (ई० स० १४११) में, कोसाने के पास, महलूखाँ के साथ के युद्ध में मारे गए राव सातलजी के कुछ वीरों के नामः -

देवीसिंह-ऊह्द, जवानसिंह-खीची, भैरूदास-खीची।

### १८. राव गांगाजी ।

वि० सं० १५८५ (ई० स• १५२६) में, सेवकी के, शेखा और ख़ाँ जादे दौलतख़ाँ के साथ के युद्ध में मारे गए राव गांगाजी के कुछ वीरों के नामः—

किशनसिंह-चांपावत, श्रमरा-मंडलावत ।

वि० सं० १५८८ (ई० स० १५३१) में, वीरमजी के साथ के, सोजत के युद्ध में मारे गए रात्र गांगाजी के कुछ योद्धाओं के नाम:—

वैगा-राठोड, सहसा राठोड़ ।

### १६. राच मालदेवजी।

वि० सं० १५६८ (ई० स० १५४१) में, राव जैतसीजी पर के, सूबा के आक्रमण में मारे गए राव मालदेवजी के कुछ वीरों के नाम:—

रायमल-राठोड्, जगतमाल-राठोड् ।

बि० सं० १६०० (ई० स० १५४३) में, गिररी के पास के, शेरशाह के साथ के युद्ध में मारे गए राव मालदेवजी के कुछ वीरों के नाम:—

जैता-राठोड़ ( बगड़ी ), क्रूंपा-राठोड़ ' मेहराजोत ), वैरसी-राठोड़, जैमल-राठोड़ ( बीदावत ), खींवकरगा-ऊदावत राठोड़, जैतसी ऊदावत, पंचायगा-करम-

### विभिन्न युद्धों में लड़कर मारे गए कुछ वीरों के नाम

सोत राठोड, सुरतां ग्रा-राठोड, बीदा-बाला राठोड़ (भारमलोत), रायमल-राठेड़ (अखैराजोत), भवानीदास-राठोड़, हम्मीर-राठोड़ (सीहावत), भोजा-राठोड़ (पंचायग्रोत), हरपाल-राठोड़, उदैसिंह-जैतावत, भदा-पंचायग्रोत, जोगा-रावलोत, भारमल-बालावत, पता-कान्हावत (अखैराजोत), कल्याग्य-भीवोत, भानीदास-रावलोत, हरदास (खंगारोत), नींबा-अग्रादोत, पंचायग्य-भाटी (जोधावत), गांगा-भाटी (वरजांगोत), महेश-भाटी (अचलावत), कल्याग्य-भाटी (आपमलोत), नींबा-भाटी (पातावत), सूरा-भाटी (पर्वतोत), हम्मीर-भाटी (लाखावत), माधोदास-भाटी (रावोदासोत), वीरा-ऊहड़ (लाखावत), सुरजन-ऊहड़, अखैराज-सोनगरा, भोजराज-सोनगरा, बीजा-सोनगरा (अखैराजोत), नाथा-सोटा (देदावत), ढूंगरसी-सांखला (दामावत), धनराज-सांखला (दामावत), हमा-मांगलिया (नरावत), किशना-चारग्र, भाना-दधवाड़िया, अग्रा-दादख़ाँ-पठान।

वि० सं० १६०१ (ई० स० १५४४) में, शेरशाह के, जोधपुर के किसे परके, आक्रमण में मारे गए राव मालदेवजी के कुछ वीरों के नाम:—

> शंकर-ऊदावत (जैतसीहोत), झचला-राठोड़ (शिवराजोत), तिस्नोकसी-राठोड़ (वरजांगोत), राग्णा-राठोड़ (वीरमोत), सिंघण-राठोड़ (खेतसीहोत), पता-चरड़ा राठोड़ (दुर्जनसालोत), जैतमाल-भाटी, शंकर-भाटी (सूरावत), माला-जैसा भाटी, भोजा-भाटी (जोधावत), बीजा-भाटी (जोधावत), नाथू-भाटी (मालावत), भैरव-सोहड़, शेखा-ईंदा (धनराजोत), भीखू-नायक, नाथा-नायक।

वि० सं० १६०३ (ई० स० १५४६) में, भांगेसर (पाली) के, शाही थाने पर आक्रमण करते समय मारे गए राव मालदेवजी के कुछ योद्धाओं के नाम:—

ऊंगा-राठोड़ (वरसिंहोत), मेहा-राठोड़ (जगन्नायोत), जैसा-चांपावत, अभियड़-पाता (भींबोत), किशना-भाटी (रामावत), तेजसी-भाटी (वर्णवीरोत), वीसा-भाटी (वर्णवीरोत)

वि० सं० १६१० (ई० स० १५५३) में, जैमलजी के साथ के, मेड्ते के युद्ध में मारे गए राव मालदेवजी के कुछ योद्धाक्यों के नामः—

पृथ्वीराज-राठोड़ (जैतावत), जगमाल-राठोड़ (उदैकरणोत), धनराज-राठोड़ (भारमलोत), सूजा-राठोड़ (तेजिसंहोत), राघवदेव-ऊदावत (वैरसलोत), नगा-बाला (भारमलोत), रामा-चांपावत (भेरूंदासोत), पृथ्वीराज-ऊहड़ (जोगावत), डूंगरसी-सींधल, रामा-पीपाड़ा, हींगोला-पीपाड़ा, सादूल-चौहान, अभा-पंचोली (फॅम्सावत), रतना-पंचोली, मेघा-चाकर।

वि० सं० १६१ = (ई० स० १५६१) में, बादशाह श्रकबर के सेनापित मिरजा शर्फुदीन के साथ के, मेड़ते के युद्ध में मारे गए राव मालदेवजी के कुछ वीरों के नामः—

> तेजसी-राठोड़ ( उरजगाति ), देवीदास-राठोड़ ( जैतावत ), भाखरसी-राठोड़ ( जैतावत ), महेश-राठोड़ ( घड़सीहोत ), राजसिंह-राठोड़ ( घड़सीहोत ), **ईश**रदास-राठोड़ ( घड़सीहोत ), महेश-राठोड़ ( पंचायग्रोत ), सहसा-राठोड़ ( अर्जुनोत ), पूरगामल-राठोड़ ( जैतावत ), ईशरदास-राठोड़ (राग्णावत), गोविंद-राठोड़ (राग्णावत), पता-राठोड़ (कूंपावत), अमरा-राठोड़ ( रामावत ), सहसा-राठोड़ ( रामावत ), नेतसी-राठोड़ ( सीहावत ), जैमल-राठोड़ (पंचायगाोत), भांगा-राठोड़ (भोजराजोत), रामा-राठोड़ (भैरूंदासोत ), जैमल-राठोड़ (तेजसीहोत ), अचला-राठोड़ (भांग्रोत ), सांगा-राठोड़ (रगाधीरोत), भांगा-राठोड़ (भोजराजोत), रागा-राठोड़, पृथ्वीराज-राठोड़ (सिंघगोत ), हंमीर-दूदावत, भीम-बाला (दूदावत ). अखैराज-राठोड़ ( जगमालोत ), जगमाल-राठोड़ ( वीरमदेश्रोत ), अमरा-राठोड़ ( त्र्यासावत ), भाकरसी-राठोड़ ( डूंगसीहोत ), रर्खाधीर-राठोड़ ( रायमकोत ), भाखरसी-राठोड़ ( जैतावत ), पीथा-भाटी ( अरगदोत ), प्रयाग-भाटी ( भारमबोत ), तिबोकसी-भाटी ( परबतोत ), देदा-मांगबिया, वीरम-मांगिबया (देदावत), तेजसी-सांखला (भोजावत), वीरम-चौहान ( दूदावत ), जालप-बारठ, जीवा-बारठ, चेला-बारठ, मेवा-बीठू, भानीदास-स्थार, इमजा-तुरक ।

### विभिन्न युद्धों में लड़कर मारे गए कुछ वीरों के नाम

### २०. राव चन्द्रसेनजी।

वि० सं० १६२२ (ई० स० १५६५) में, जोधपुर पर के आक्रमण के समय, सम्राट् अकबर के सेनापित हुसैनकुलीबेग के साथ के युद्ध में मारे गए राव चन्द्रसेनजी के कुछ वीरों के नाम:—

किशनदास-राठोड़ (दुर्जनसालोत), वैरसल-पातावत, बिजा-राठोड़ (वीरमोत), सूरा-राठोड़ (गांगावत), रागा-ऊदावत (वीरमदेश्योत), गांगा-भाटी (नींबावत), जैमल-भाटी (त्रासावत), त्रासा-भाटी (जोधावत), जोगा-भाटी (त्रासावत), वगाधीर-ईंदा, रासा-ईंदा (जोगावत), सूजा-ईंदा (वरजांगोत)।

वि० सं० १६३६ (ई० स० १५७६) में, सरवाड़ के, बादशाही थाने पर अधिकार करते समय मारे गए राव चन्द्रसेनजी के कुछ वीरों के नामः——

### २१. राव रायसिंहजी।

वि॰ सं॰ १६४० (ई० स० १५=३) में, सिरोही के राव सुरतान के, दताया के नैश आक्रमया में मारे गए रावजी के कुछ वीरों के नामः--

प्रयामल-राठोइ ( मांडग्रोत ), लूग्राकरग्र-राठोड़ ( सुरताग्रोत ), केशोदास-राठोइ ( कलावत ), गोपाल-राठोइ ( बीदावत ), सादूल-राठोइ ( महेशोत ), ऊदा-राठोइ, रतनसी-भाटी ( आसावत ), कान्हा-भाटी ( आसावत ), गोपाल-मांगलिया ( भोजावत ), जैमल-मांगलिया, किसना-मांगलिया, राजसी-मांगलिया ( राघावत ), शेखा-चौहान, बाला ( सेलोत ), खेतसी-धांघल, किशना-आसायच ( गोपालदासोत ), गोरा-पडिहार ( राघावत ), खेता-ईदा, देवा-भंडारी ( ऊदावत ), भांग्र-पंचोली ( अभावत ) ईसर-बारठ, रामा-खवास ।

### विमिन्न युद्धों में लड़कर मारे गए कुछ वीरों के नाम

वि० सं० १६७२ (ई० स० १६१५) में, अजमेर के पास, किशनगढ़-नरेश किशनसिंहजी के साथ के युद्ध में मारे गए सवाई राजा श्र्रसिंहजी के कुछ योद्धाओं के नाम:—

केशवदास-राठोड़ (सांवलदासोत), गोविंददास-राठोड़ (रांगावत), तिलोकसी-राठोड़ (सूजावत), भोपत-राठोड़ (कलावत), पृथ्वीराज-भाटी (करगोत), गोविन्ददास-भाटी (जसावत), भदा-भाटी (नारायग्रादासोत), गोविन्ददास-भाटी (मानावत), सूजा-भाटी (भैरवदासोत), कला-भाटी (कान्होत), कुंभा-भाटी (पतावत), मांना भाटी (गोविंददासोत), पता-हुल (भदावत), केशा-पंवार, केशवदास-सांखला, नरहर-चारग्र (प्रयागोत), साजग्रा-चारग्र (सीवावत), मेवा-गोड़ (धायभाई)।

### २४. राजा गजसिंहजी।

वि॰ सं० १६८५ (ई० स० १६२८) में, (फ़तैपुर-सीकरी के निकट के) सीसोदरी के कि, खे पर अधिकार करते समय, मारे गए राजा गज।संहजी के कुछ वीरों के नाम:—

भगवानदास-राठोड़ (बाघोत), गोकलदास-राठोड़ (बिशनदासोत), शामसिंह-राठोड़ (जसवन्तोत), नरहरदास-राठोड़ (कलावत), बलू-राठोड़, (मेघ-राजोत), किशनसिंह-राठोड़ (किशोरदासोत), साहबख़ाँ-राठोड़ (केशव-दासोत), कान्हदास-राठोड़ (माघोदासोत), जगन्नाथ-राठोड़ (खेतसीहोत), सुंदरदास-राठोड़ (नारायणदासोत), नरहरदास-राठोड़ (भानीदासोत), श्रासकरण-राठोड़ (नींबावत), दयालदास-राठोड़ (कल्याणदासोत), महेशदास-राठोड़ (मोहनदासोत), भगवानदास-राठोड़ (सुरताणोत), बलू-मींबोत, गोयंद-खीची (रामदासोत), तोडर-पंचोली (गोरावत)।

### २५. महाराजा जसवन्तसिंहजी (प्रथम)।

वि० सं० १७१५ (ई० स० १६५८) में, शाहजादे श्रौरंगज़ेब श्रौर मुराद के साथ के, धर्मत के युद्ध में मारे गए महाराजा जसवन्तसिंहजी के कुछ वीरों के नाम:— बिट्ठलदास-चांपावत (गोपालदासोत), गिरधरदास-चांपावत (मनोहरदासोत), कीरतसिंह-चांपावत (मानसिंहोत), दयालदास-चांपावत (सूरजमलोत),

द्वारकादास-चांपावत ( बलूश्रोत ), भीम-चांपावत ( बिट्टलदासोत ), बीजा-चांपावत, ( हरिदासोत ), नरसिंहदास-चांपावत ( ऋमरदासोत ), जिल्मी-दास-चांपावत ( जोगीदासोत ), रामचंद-चांपावत ( नरहरदासोत ), पता-चांपावत (खानावत), भोजराज-चांपावत, वैग्रीदास-चांपावत (राजसिंहोत), डूंगरसी-चांपावत, रामदास-चांपावत, किशनसिंह-चांपावत (खेतसीहोत), भावसिंह-कूंपावत ( केशोदासोत ), गोरधन-कूंपावत, कल्यागादास-कूंपावत (वैरसलोत), खेतसी-कूंपावत (बलूत्र्योत), लाडखाँ-कूंपावत (जैसिंहदे-श्रोत), द्वारकादास-कूंपावत ( लाडखाँनोत ), श्रमरा-कूंपावत ( हरिदासोत ), दयाबदास-कूंपावत ( सूरजमलोत ), सुजानसिंह-कूंपावत ( केशवदासोत ), बलराम-ऊदावत (दयालदासोत), वेग्रीदास-ऊदावत (दयालदासोत), वीरमदेव-ऊदावत ( मुकुन्ददासोत ), सूरदास-ऊदावत ( वर्णीदासोत ), देवीदास-ऊदावत ( सूरदासोत ), श्रासकरण-ऊदावत ( बलरामोत ), कुंभकरण-ऊदावत ( बलरामोत ), जुगराज-जैतावत ( कुंभकरणोत ), करणसिंह-जैतावत ( सुजानसिंहोत ), उदैभांगा-जैतावत ( भगवानदासोत ), कानिंह-जैतावत (गोयंददासीत), साहब खाँ-जैतावत (कुंभकरगात), गोरधन-जैतावत ( लाडखाँनोत 🖫 प्रथ्वीराज-करमस्रोत (दलपतोत ), जैतसिंह-करमसोत ( मुक्कन्ददासोत ), गिरधरदास-करमसोत ( माधोदासोत ), गोरधन-करमसोत ( माघोदासोत ), इन्द्रभांगा-करमसोत ( सबलसिंहोत ), सबल-सिंह-मेड़तिया ( उदैसिंहोत ), गरीबदास-मेड़तिया ( सुजागासिंहोत ), गोपीनाथ-मेड्तिया (गोकलदासोत ), कल्यागादास-मेड्तिया (मोहन-दासोत ), प्रतापसिंह-जोधा ( करमसीहोत), ईशरदास-जोधा ( महासिंहोत ), गोपीनाथ-जोधा (केशवदासोत), भीम-जोधा (जगन्नाथोत), रतनसिंह-जोधा (गोयंददासोत ), वीरमदे-जोधा (मोहनसिंहोत ), जगतसिंह-जोधा ( देवीदासोत ), मेघराज-ऊहड़ ( उरजगात ), नारायगादास-ऊहड़ ( गोयंददास्रोत ), जगन्नाथ-पातावत ( चांदोत ), भगवानदास-पातावत ( मांडग्गोत ), भगवानदास-पातावत ( छुगनोत ), तोगा-पातावत (रामदासोत), सबलसिंह-रूपावत (त्र्यासकरस्मीत), जसा-भीमीत राठोड़ (रायमबोत), लाघा-भीमोत (लक्ष्मीदासोत ), अमरसिंह-भीमोत (सूजावत ), रूपसिंह-

भीमोत, सुरतां ग्य-भीमोत, दुरजग्रसल-कलावत राठोड़ ( गोयंददासोत ), त्रमर्सिह-कलावत ( सूजावत ), सुजाण्यसिंह-कलावत, गोयंददास-कलावत ( मानावत ), पूरग्रामल-कलावत ( जसावत ), दुरगादास-भाटी, रत्नसिंह-भाटी ( लाडखाँनोत ), माधोदास-भाटी ( केशवदासोत ), उदैसिंह-भाटी ( माधोदासोत ), महेशदास-भाटी ( अचलदासोत ), केसरीसिंह-भाटी ( श्रचबदासोत ), बिशनसिंह-भाटी ( रामचंद्रोत ), सबलसिंह-भाटी (बलुत्र्योत), दयाबदास-भाटी (लच्मीदासीत), जैतमाब-भाटी (जगनायोत), गोकलदास-भाटी ( शंकरदासीत ), कुंभा-भाटी ( सुरताग्गीत ), नरसिंहदास-भाटी ( भागोत ), मानसिंह-भाटी ( गोपालदासोत ), भांगा-भाटी ( मनोहर-दासोत ), भगवानदास-भाटी ( रायमलोत ), राजसिंह-भाटी ( लाखावत ), रतनसिंह-भाटी ( भीमोत ), सुजानसिंह-भाटी ( सुंदरदासीत ), रामचन्द्र-भाटी ( सादूलोत ), लिखमीदास-भाटी ( ईशरोत ), माधोदास-सोनगरा ( केशवदासोत ), गौकलदास-सोनगरा ( भाखरसीहोत ), गोयंददास-चौहान ( रामिंहोत ), नरसिंहदास-चौहान ( लक्ष्मीदासोत ), जैतसी-चौहान ( सहसमलोत ), राघोदास-चौहान ( सादूलोत ), रामदास-चौहान, दयाल-दास-चौहान (लक्ष्मीदास्रोत), किशनदास-चौहान (दयालदास्रोत), मना-ईंदा ( हरगु सोत ), दयालदास-ईंदा ( जगनायोत ), नाथू सिंह-ईंदा ( जैतावत ), चांदसिंह-ईंदा ( अचलावत ), सारंग-ईंदा ( नरहरदासीत ), जसवंतसिंह-धांधल ( ईशरदासोत ), किशना-धांधल ( नारायगोत ), सारंग-धांधल ( द्वींगोलावत ), जगमाल-डूंगरोत राठोड़ ( सबलिसंहोत ), गोवर्धन-दास-डूंगरोत ( भगवानदासोत ), विहारीदास-डूंगरोत ( केशोदासोत ), महेश-डूंगरोत ( नाहरखाँनोत ), जोगा-डूंगरोत ( वरसिंहोत ), जैतमाल-राठोड़ (सहसम्लोत ), राघा-पिंड्हार ( केशावत ), सादा-पिंड्हार ( भीमावत ), मनोहरदास-महेचा ( केशोदासोत), अमरा-पीपाङा ( सादूलोत ), जोगीदास-खीची ( कलावत ), दलपत-पुरोहित ( मनोहरदासोत ), जग्गा-प्रयागीत (फौजदार), कमा-साहानी (अखैराजोत), प्रयागदास (धायभाई), जगमाल-खिड़िया चारणा, रराञ्जोड़दास-श्रीमाली, गोरधन-पंचोली, तारा-चन्द (दक्तरी)।

( ख्यातों के श्रनुसार इस युद्ध में ४० चांपावत, २१ कूंपावत, १४ ऊदावत श्रीर ७ करमसोत मारे गए थे।)

वि० सं० १७३० (ई० स० १६७४) में, पठानों के साथ के युद्ध में, मारे गए महाराजा जसवन्तसिंहजी के कुछ वीरों के नामः—

> रतन-चांपावत ( बलूओत ), रामसिंह-चांपावत ( बलूओत ), रामसिंह-चांपावत ( हरीदास्रोत ), श्यामसिंह-चांपावत ( केशोदास्रोत ), सुजानसिंह-चांपावत ( श्राईदानोत ), राजिंह-चांपावत ( राघोदासोत ), रायमल-जोधा ( केस-रीसिंहोत ), प्रतापसिंह-क्रंपावत ( हरचंदोत ), देवकरण-क्रंपावत ( द्वारका-दासोत ), किशनसिंह-मेड्तिया ( श्यामसिंहोत ), कान्हा-मेड्तिया ( गोकल-दासीत ), प्रतापसिंह-मेड्तिया ( गोपीनाथोत ), बिशनदास-मेड्तिया ( गिरधरदासीत ), कुशलसिंह-मेड्तिया ( श्यामसिंहीत ), मोहबतसिंह-मेड्तिया ( सबलिसंहोत ), विजैसिंह-मेड्तिया ( रामसिंहोत ), हरीसिंह-करमसोत ( भीमोत ), त्र्यासकरण-राठोड़ ( जैतसिंहोत ), मुकुन्ददास-बाजा ( कल्याग्रदासीत ), जगन्नाथ-सींधल ( उरजनीत ), भीम-भाटी ( प्रयाग-दासोत ), श्यामसिंह-भाटी ( मुक्कन्ददासोत ), दयालदास-भाटी ( केशो-दासीत), राजसिंह-भाटी (जसवन्तीत), श्रासकरण-भाटी (मोहनदासीत), केशवदास-भाटी (रतनिसंहोत), चतुर्भुज-भाटी (करगात), पिरथीराज-चौद्वान (रामचंदोत), हरनाथ-चौद्वान (मनोहरदासीत), नरहरदास-देवड़ा ( अचलदासीत ), केशोदास-कञ्जवाहा ( जगनायोत ), साहबखाँ-कञ्चवाहा (जगन्नाथोत), बञ्चराज-पंचोली (रामचंदोत)।

### २६. महाराजा ऋजितसिंहजी।

वि० सं० १७३६ (ई० स० १६७१) में, बादशाहीं सेना के साथ के, दिख्नी के युद्ध में मारे गए बालक महाराजा अजितसिंहजी के कुछ वीरों के नामः—

> महासिंह-कूंपावत (खींवावत), जूंसारसिंह-कूंपावत (रजलागी), महेशदास-कूंपावत (राजसिंहोत), हिंदूसिंह-कूंपावत (सुजाग्रासीहोत) (नाडसर), मोहनदास-कूंपावत (धनराजोत), भारमल-ऊदावत (दलपतोत) (डेह), गोयंददास-ऊदावत (मनोहरदासोत) (सारावड़ा), रघुनाथसिंह-ऊदावत

### विभिन्न युद्धों में लड़कर मारे गए कुछ वीरों के नाम

( सूरजमलोत ), त्र्यासकरगा-ऊदावत ( बाघावत ), गोरधन-ऊदावत ( रामोत ). जसू-ऊदावत ( श्रजबसिंहोत ), रणछोड़दास-जोधा ( खैरवा ), विट्ठलदास जोधा (रोहीसी), चन्द्रभांगा-जोधा (द्वारकादासीत) (पांचला). क़ंभकरगा-जोधा, दीपा जोधा (केशवदासीत), पिरथीराज-जोधा वीरम-देश्रोत ), महासिंह-जोधा ( जगन्नाथोत ), जगतसिंह-जोधा ( रतनसिंहोत ), रामसिंह-जोधा ( श्यामसिंहोत ), भीम-मेड़तिया, किशनसिंह-मेड़तिया (चांदसिंहोत), भाकरखाँ-पातावत, सुन्दरदास-पातावत (हरीदासोत), रघुनाथसिंह-भाटी ( लवेरा ), उदैभांगा-भाटी ( खेजड़ला ), सगतसिंह-भाटी ( हरदासीत ), द्वारकादास-भाटी, धनराज-भाटी ( बीकावत ), जग-नाथ-भाढी (विद्वलदासोत), सगतसिंह-भाठी (कन्याणदासोत), द्वारका-दास-माटी ( भागोत ), गिरधरदास-भाटी ( कानावत ), सुंदरदास-भोज-राजोत (ठाकुरसीहोत), खिखमीदास-मंडला (नाथावत), भैरूंदास-जैतमालोत ( खेतसीहोत ), डूंगरसिंह-जैतमालोत ( लाडखाँनोत ), उदयसिंह-जैतमाबोत ( जगन्नाथोत ), पूररामल-जैतमाबोत ( सुंदरदासोत ), नरारा-खाँन-राठोड़ (पातावत), अखैराज-चौहान (कल्याखदासोत), जोगीदास-सोभावत, किशनदास-मुहता, हरराय-पंचोली।

वि० सं० १७३६ (ई० स० १६७६) में बालक महाराजा अजितसिंहजी के जोधपुर में लाए जाने के बाद से वि० सं० १७६५ (ई० स० १७०८) में उनके जोधपुर पर स्थायी तौर से अधिकार करने तक समय-समय पर बादशाही सेना से लड़कर मारे गए महाराज के कुछ वीरों के नाम।

वि० सं० १७३६ (ई० स० १६७६) के पुष्कर के युद्ध में मारे गए महाराजा अजितसिंहजी के कुछ योद्धाओं के नामः—

राजिंसह-मेड़ितया ( प्रतापिंसहोत ), गोकुलिंसह-मेड़ितया ( प्रतापिंसहोत ), रूपिंसह-मेड़ितया, ( प्रतापिंसहोत ), हिम्मतिसंह-ऊदावत, जगतिसंह-ऊदावत, भोजराज-ऊदावत, त्र्यानन्दिसंह ( चतुर्भुजोत ), केसरीिसंह-राठोड़, हरीिसंह-राठोड़, सादूलिंसह-राठोड़, महािसंह-चांपावत ( केसरीिसंहोत ), किशनिसंह-चांदावत, नाथूिसह ( कांधलोत ), जगतिसंह, हेमिसंह-सोनगरा, हहा-मांगिलिया।

जोधपुर के युद्ध में मारे गए कुछ वीरों के नामः--रामसिंह-भाटी।

वि० सं० १७३७ (ई० स० १६८०) के खेतासर के युद्ध में मारे गए महाराजा श्राजितसिंहजी के कुछ योद्धात्रों के नामः—

> साहबखाँ-चांपावत ( मथुरादासोत ), खंगार-बाला ( द्वारकादासोत ), गोयंददास-धवेचा ( वीरमोत ), भावसिंह-धवेचा ( पिरथीराजोत ), मनोहरदाम-राठोड़ ( गोयंददासोत ), अखैराज-राठोड़ ( लाड़खाँनोत )।

देसूरी के पास के युद्ध में मारे गए महारा ना अजितसिंहजी के कुछ वीरों के नाम:—

सूरजमल-ऊदावत ( भींवोत ), इन्द्रभागा-जोधा ( मुकुन्ददासोत ), श्यामसिंह-जोधा ( माधोदासोत ), रूपसिंह-राठोड़ ( अजबसिंहोत ), कानसिंह-कूंपावत ( विद्वलदासोत )।

वि० सं० १७३८ (ई० स० १६८१) के महेवा (मञ्जानी) के युद्ध में मारे गए महाराजा के कुछ वीरों के नामः—

अचलदास-जोधा ( जसकरणोत ), रयामसिंह-भाटी, हरिदास-जैतमालोत (लूगोत ), भोजराज-राठोड़, नारायग्रदास-पुरोहित, रुधनाथ-पुरोहित।

जोधपुर के आक्रमण में मारे गए महाराजा के कुछ योद्धाओं के नाम:---

लालसिंह-क्रूंपावत (रण्डु)इदासोत ), खेतसी-राठोइ, श्यामसिंह-राठोइ (बिहारीदासोत ), राजसिंह-राठोइ (सबलसिंहोत ), धुकन्ददास-घांघल (सुन्दरदासोत ), त्र्यास-भाटी (प्रयागदासोत ), किशनसिंह-भाटी (महेशदासोत ), उदैभांग्य-भाटी (रामचदोत ), सुन्दरदास-खीची (रूपसिंहोत ), फतैसिंह-भाला (भावसिंहोत ), त्र्या-जोशी (पुष्करग्रा ), धना-जोशी (पुष्करग्रा ), भोजराज-भग्रारी।

सोजन के युद्ध में मारे गए महाराजा के कुछ वीरों के नामः---

कानसिंह-चांपावत (गिरधरदासोत), चतुर्भुज-चांपावत (हरिदासोत), विजा-राठोड़, किशनसिंह-सोहड़ (बाघोत), दला-सींधल, शम्भुपुरी-संन्यासी।

पून्दलोता के युद्ध में मारे गए महाराजा के कुछ वीरों के नाम:---

सोनग-चांपावत ( विट्ठलदासोत )।

डीगरागा ( मेड़ता ) के युद्ध में मारे गए महाराजा के कुछ योद्धाच्यों के नामः—

अजबसिंह-चांपावत (विद्वलदासोत), सबलसिंह-चांपावत, हरिसिंह-चांपावत (महेशदासोत), गोपीनाथ-मेइतिया, सादूल-मेइतिया, कुशलसिंह-मेइतिया, अर्जुन-मेइतिया (गोपीनाथोत), घासीराम-राठोइ, अर्नोपसिंह-राठोइ, आसकरण-चारण।

( ख्यातों में इस युद्ध में २ जैतावतों, ४ मेड्तियों, ४ जोघों, १ भाटी, ३ सेवड़ पुरोहितों, ३ बारठों श्रीर १०० अन्य पुरुषों का मारा जाना लिखा है।)

वि० सं० १७४१ (ई० स० १६८४) के सोजत के युद्ध में मारे गए महाराजा के कुछ वीरों के नामः—

सांवतसिंह-चांपावत ( जोगीदासीत ), धनराज-राठोड़ ( कीरतसिंहोत ), श्रमोपसिंह-सोनगरा ( जैतसिंहोत ), बिद्दारीदास-ऊदावत ( मोहनदासीत ), रामा-भाटी ( मुकनसिंहोत)।

वि० सं० १७४४ (ई० स० १६८७) के मांडल के युद्ध में मारे गए महाराजा के कुछ वीरों के नामः—

दुर्जनसाल-हाडा ।

महम्मदत्राली के साथ के युद्ध में मारे गए महाराजा के कुछ वीरों के नामः---

पृथ्वीसिंह-चाँदावत (कोसाना), जैतसिंह-चाँदावत (डोहा), मोहकमसिंह-मेइतिया, हरिरूप-मेइतिया।

वि० सं० १७४६ (ई० स० १६६२) के, बवाँल के पास, दुर्गादास पर के काजमबेग के हमले में मारे गए महाराजा के कुछ योद्धात्र्यों के नाम:—

राव गुमानीचन्द (मनोहरपुर), जैतिसंह-राठोड़ (पिरथीराजोत), दौलत-भाटी (रघुनाथोत), हरिचन्द-तिरवाड़ी।

वि० सं० १७६२ (ई० स० १७०६) के, जालोर के, युद्ध में मारे गए महाराजा के कुछ वीरों के नामः—

नेतसी-ऊदावत (बाघावत), रूपसी-ऊदावत (बाघावत), लाडखाँ-मंडला (अमरावत)।

दूनाड़ा के युद्ध में मारे गए महाराजा के कुछ योद्धाश्रों के नाम:---

दलाराम-मेइतिया, सूरजमल-भाटी (जगन्नाथोत), दौलतिसिंह-ऊदावत। वि० सं० १७६५ (ई० स० १७००) में, सांभर पर के, जोधपुर और जयपुर की सेनाओं के सम्मिलित आक्रमण में मारे गए महाराजा अजितिसिंहजी के कुछ वीरों के नाम:—

भीमसिंह-कूंपावत ( श्रासोप ), किशनसिंह-भाटी ( श्रांटगा ), केसरीसिंह-राठोड़ ( काशीसिंहोत )।

### २७. महाराजा ग्रभयसिंहजी।

वि० सं० १७८७ (ई० स० १७३०) में, महाराजा अभयसिंहजी के, अहमदा-बाद पर आक्रमण करने के प्रमय, मारे गए उनके कुछ वीरों के नाम:—

पहले (श्राश्विन सुदि १०=१० श्रक्टोबर के) युद्ध में मारे गए महाराजा के कुछ वीरों के नामः—

करणसिंह-चांपावत (पाली), गुलाबसिंह-मेड़ितया (पांचवा), भोमसिंह-मेड़ितया (सीरासणा), हटीसिंह-जोधा (जोगीदासोत), भगवानदास-धांधल (बूंटेलाव), केसरीसिंह-पुरोहित (खैड़ापा)। दूसरे ( श्राश्विन सुदि १२=११ श्रक्टोबर के ) युद्ध में मारे गए महाराजा के कुछ योद्धाओं के नाम:-

किशनसिंह-चांपावत ( नारनडी ), रामसिंह-कूंपावत ( रामासणी ), सुरतानसिंह-कूंपावत ( सांवतिसिंहोत ), अर्जुनसिंह-कूंपावत ( पदमिंस्होत ), भोजराज-सिंह-मेइितया ( सूरियावास ), शुभनाथसिंह-मेइितया ( गोरधनोत ), सर-दारसिंह-मेइितया ( ज़ोरावरसिंहोत ), हठीसिंह-जोधा, गुमानसिंह-जोधा ( हठीसिंहोत ), ज़ोरावरसिंह-जोधा ( कुशलसिंहोत ), अनोपसिंह-शेखावत ( किशनसिंहोत ), सहसमल-भाटी ( अर्खिसिंहोत ), स्रुजनसिंह-चौहान ( सांवजसिंहोत ), दौलतिसिंह-सोनगरा ( कुरणा ), दौलतिसिंह-नरूका ( बखतावरसिंहोत ), रणञ्जोइ-पुरोहित ( जैदेवोत ), मयाराम-गूजर ( धाय-भाई ), नरहरदास-धांधल, केसरीसिंह-खीची ( फतावत )।

उपर्युक्त युद्ध में मारे गए राजाधिराज बखतिस्हिजी के कुछ वीरों के नाम:— हटीसिंह-मेइतिया ( नौख़ाँ ), पदमिंह-मेइतिया ( दौजतिसिंहोत ), चतुर-सिंह-करगोत ( फतेसिंहोत ), करगासिंह-जोधा ( हरनाथोत ), प्रतापिंह-जोधा ( राजसिंहोत ), हिम्मतिसिंह-भाटी ( जगमाजोत )।

वि॰ सं० १७६ = की त्राषाढ सुदि ६ (ई० स० १७४१ की = जून) के गंगवाना के युद्ध में मारे गए राजाधिराज बखतसिंहजी के कुछ वीरों के नाम:-

रूपसिंह-चांपावत (खाट्ट्), कनकसिंह-चांपावन (स्रसिंहोत), सवाईसिंह-चांपावत (मेरवास) विशनदास-चांपावत (लालावा), रामदास-मेड्निया (माजी), भवानीसिंह-मेड्निया (विशनदास्रोत), भारतसिंह-मेड्निया (विशनदास्रोत), रूपसिंह-जोधा (पालड़ी), भोपतसिंह-जोधा (छ्रापड़ा), उम्मेदसिंह-मेड्निया (नौखां), लखधीर-मेड्निया (नौखां), संग्रामसिंह-ऊदावत (सांडीला), केसरीसिंह-ऊदावत (ऊचारड़ा)।

### २८. महाराजा रामसिंहजी ।

वि० सं० १८०७ के कार्तिक (ई० स० १७५० के ध्वक्टोबर ) में, महाराजा रामसिंहजी और राजाधिराज बख़तसिंहजी के बीच के, मेड़ते के युद्ध में मारे गए महाराजा रामसिंहजी के कुछ वीरों के नाम:—

शेरसिंह-मेइतिया (रीयां), सूरजमल-मेइतिया (श्वालियायावास), डूंगरसिंह-मेइतिया (विखरियाया), श्वामसिंह-मेइतिया (वलूँदा), सगतिसिंह-मेइतिया मीठड़ी) सुरतानसिंह-मेइतिया (सेवरिया), श्रनोपसिंह-जोधा (देघांगा), बखतिसिंह-जैतावत (सारंगवास), सुजाग्रसिंह-कोठारी (रीयां)।

इसी युद्ध में मारे गए राजाविराज बखतसिंहजी के कुछ वीरों के नाम:— कुशलसिंह-चांपावत ( श्राउवा )।

वि० सं० १८०८ के वैशाख (ई० स० १७५१ के अप्रेल) में, राजाधिराज के साथ के, साजावास के युद्ध में मारे गए महाराजा रामसिंहजी के कुछ वीरों के नाम:——

जालमिसंह-मेड़ितया ( कुचामन ), चैनिसंह-मेड़ितया ( जालमिसंहोत ), सुरतांनिसंह-मेड़ितया ( जालमिसंहोत ), बखतिसंह-राठोड़ (इन्दरिसंहोत ) ( मारोठ ), बैरीसाल-राठोड़ (इन्दरिसंहोत ), देवीसिंह-राठोड़ ( शम्भू-िसंहोत ), दुर्जनिसंह-राठोड़ ( शम्भूसिंहोत ) ( पांचोता ), भवानीसिंह-(सांवतिसंहोत)।

### ३०. महाराजा विजयसिंहजी।

वि० सं० १८११ की आश्विन विद १३ (ई० स० १७५४ की १४ सितंबर) के, जयापा के साथ के, गंगारड़े के युद्ध में मारे गए महाराजा विजयसिंहजी के कुछ वीरों के नाम:—

मोतीसिंह-मेड़ितया (मारोठ), रामसिंह-मेड़ितया (लूंग्णवा), स्रसिंह-मेड़ितया (लूंग्णवा) ज्ंसारसिंह-मेड़ितया-(खारिया), पेमसिंह-चांपावत (पाली), जैतिसिंह-चांपावत (मांडावास), बाबिसिंह-चांपावत (सहसमबोत), अर्जुनसिंह-चांपावत (स्रतिसिंहोत), मोहकमसिंह-चांपावत (सरवाड़), बहादुरसिंह-चांपावत (खाटू), सवाईसिंह-चांपावत (मेळ्वास),

उदैसिंह-चांपावत (धांघियां ) लखघीर-चांपावत (वरणेल ), भोमसिंह-चांपावत (वरणेल ), कीरतिसंह-चांपावत (हवतसर ), नवलिंह-चांपावत (धामली ), ज़ोरावरिसंह-चांपावत, (समाङ्ग्या ), शुभकरण-चांपावत (गंठिया ), ज़ोरावरिसंह-चांपावत (जैतपुर ), शुभकरण-भाठी (रामपुरा ), बखतिसंह-भाठी (कंटालिया ), कीरतिसंह-भाठी (खारिया ), पेमसिंह-भाठी (मेड़ावास ) महेशदास-भाठी (कीटणोद ), जैतिसंह-भाठी (पांतों काबाड़ा ) दौलतिसंह-भाठी, लालिसंह-चौहान, सरदारिसंह-महेचा (थोब ), दौलतिसंह-शेखावत (लाडखाँनी ) (ललासरी )।

वि० सं० १८१६ (ई० स० १७६०) में, चांपावत सबलिसंह आदि बागी सरदारों के साथ के, बीलाड़े के युद्ध में मारे गए महाराजा के कुछ वीरों के नामः—

पृथ्वीसिंह-कूंपावत ( चंडावल ), जेठमल-सिंघी ।

वि० सं० १८२० (ई० स० १७६३ ) में, महाराजा विजयसिंहजी की फ़ौज की, जालोर पर की चढ़ाई में मारे गए कुछ वीरों के नामः—

उदैराज-जोधा (पाटोदी )।

वि० सं० १८२२ (ई० स० १७६५) के खानूजी मरहटे के साथ के युद्ध में मारे गए महाराजा के कुछ वीरों के नाम:—

नाथूसिंह-मेड़तिया ( चांदावत ), जैतसिंह-भाटी ( बालरवा )।

वि० सं० १८२४ (ई० स० १७६७) में, जयपुर वालों के भरतपुर-नरेश जवा-हरसिंहजी पर के त्राक्रमण में, भरतपुर-नरेश की तरफ से लड़कर मारे गए महाराजा विजयसिंहजी के कुछ वीरों के नामः-—

सूरतसिंह-मेड्तिया ( पदमसिंहोत )।

वि० सं० १८३७ (ई० स० १७८०) में, चौबारी नामक स्थान पर, टालपुरा बीजड़ के मारने के समय मारे गए महाराजा के कुछ वीरों के नामः—

हरनाथसिंह-मांडग्रोत, मोहकमसिंह-पातावत, जोगीदास-बारठ।

वि० सं० १८४४ (ई० स० १७८७) में, जयपुर-नरेश प्रतापसिंहजी की सहायतार्थ किए, मरहटों की सेना के साथ के, तुंगा के पास के युद्ध में मारे गए महाराजा विजयसिंहजी के कुछ वीरों के नाम:——

गजा-मांगलिया, रायसिंह-राठोड़ (हिन्दूसिंहोत), हररूप-राठोड़ (नथावड़ी), दलेलसिंह-राठोड़ (ढावा), उदैसिंह-राठोड़ (ड्रमाणी), दलेलसिंह-राठोड़ (संगरामिसेंहोत), शिवसिंह-राठोड़ (गैनसिंहोत), नाथूसिंह-राठोड़ (घोड़ावड़), नवलसिंह-राठोड़ (रायण), जीवनसिंह-मेड़तिया (मारोठ), बखतावरसिंह-मेड़तिया (जवानसिंहोत), बगता (बलूंदे ठाकुर का धाय भाई), सुरतानसिंह (बड़ू), लालसिंह (सेढाउ), मोहब्बतसिंह (बोड़ा-वड़्), नवलसिंह-चांदावत (छापरी), शेरसिंह-चांदावत (सेजां की बासणी), साहबिंह-चांदावत (जूंकारसिंहोत) जवानसिंह-ऊदावत (बनैसिंहोत), मालमिंह (डूंमाणी), लालसिंह-शेखावत, सेवा-फिटक।

उपर्युक्त युद्ध में मरहटों के भागने पर उनका पीछा करते समय सरवाड़ में मारे गए महाराजा के कुछ वीरों के नाम:—

### सुंदरसिंह-चांदावत ( श्रोलादरा )।

वि० सं० १८४७ (ई० स० १७६०) में, माघोजी सिंधिया, तुकोजी ऋौर डी. बोइने के साथ के, मेड़ते के पास के युद्ध में मारे गए महाराजा के कुछ योद्धाओं के नाम:——

> कनीराम-माधोदासोत (चांदारूण), नरसिंहदास (ईडवा), फ़कीरदास-(श्रालिणयावास), विशनसिंह-मेड़ितया (चाणोद), श्रजीतिसिंह-मेड़ितया (जवानिसिंहोत), जसवन्तिसिंह (बोयल), जालिमिसिंह-जोधा (पाटोदी), जालिमिंह-शेखावत (बलाडा), मालमिसिंह (नाहडसर), भारथिसिंह (सुदणी), जगतिसिंह-चांपावत (पाली), बदनिसिंह (बोर्ख्दा), सूरज-मल (बोर्ख्दा), पहाड़िसिंह-भाटी (बीक्रूंकोर), सरदारिसेंह-चांदावत (चौकड़ी), मानिसेंह-चांदावत (दुदड़ावास), सूरजमल-सिंघी, चांदखाँ।

### विभिन्न युद्धों में लड़कर मारे गए कुछ वीरों के नाम

वि० सं० १८५० (ई० स० १७६३) में, संवर के युद्ध में, मारे गए महाराज-कुमार मीमसिंहजी के साथ के कुछ वीरों के नाम:—

> सूरजमल-मेइतिया (कुचामगा), हरीसिंह-कूंपावत (चंडावल), दानसिंह-(सेवरिया), रूपसिंह-बर्ख्शीरामीत (नौखां ठाकुर का भाई)।

### ३१. महाराजा भीमसिंहर्जा।

वि० सं० १८५८ (ई० स० १८०१) में, साकदड़े के युद्ध में, मारे गए महा-राजा भीमसिंहजी के कुछ वीरों के नामः—

श्रमरसिंह-जोधा ( रांमा ), श्रमानसिंह-चांदावत ( श्राजडोली ) ।

उपर्युक्त युद्ध में मारे गए श्रीमानसिंहजी के कुछ वीरों के नामः---

जोधिंह-श्रर्जुनोत (भाटी) (खेजड़ला ठाकुर का छोटा भाई)।

वि० सं० १८६० (ई० स० १८०३) में, जालोर पर के त्राक्रमण में, मारे गए महराजा मीमसिंहजी के कुछ वीरों के नामः—

बनराज-सिंघी।

### ३२. महाराजा मानसिंहजी।

वि० सं० १८६३ (ई० स० १८०७) में, गींगोली के युद्ध में मारे गए महा-राजा मानसिंहजी के कुछ योद्धात्र्यों के नामः—

उदैरूप-भीवांगी (पटानवीस)।

वि० सं० १८६४ (ई० स० १८०७) में, जयपुर-नरेश के जोधपुर पर के आक्रमण में, मारे गए महाराजा मानसिंहजी के कुछ वीरों के नाम:—

शेरसिंह-चौहान ( राखी ), बहादुरसिंह-तुंबर, कीरतिसह-सोदा ( जसील )।

वि० सं० १८६५ (ई० स० १८०८) की बीकानेर पर की चढ़ाई में, ऊदासर के युद्ध में, मारे गए महाराजा मानसिंहजी के कुछ वीरों के नाम:—

हगावंतसिंह-मेड़तिया (ईडवा), पहाड़सिंह-चांदावत (छापरी)।

## ३३. महाराजा तखतसिंहजी।

वि० सं० १६१४ (ई० स० १८५७ ) में, आउवे के बागी सैनिकों के साथ के युद्ध में, मारे गए महाराजा तखतसिंहजी के कुछ वीरों के नामः—

श्रनाङ्सिंह-पंवार, राजमल लोढ़ा ( राव )।

### राठोड़-नरेशों के वंशवृद्ध ।

परिशिष्ट-११.

# राठोड़-नरेशों के वंशवृत्त

# मारवाड़ के राठोड़-नरेशों का संजिप्त वंशवृत्न\*

```
राव सोनग
( पहुळीवार ईंडर का राज्य स्थापन किया।)
                                                                                                                                                                   सेतराम १ रात्र सीहाजी (माग्वाज्ञ-गाज्य के संस्थापक)
(वि० सं० १२६--१३३०-ई० स० १२१२-१२७३)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ४ राव कनपालजी
( वि० सं० १३७० झौर १३ =०≔ई० स० १३१३ झौर १३२३ के बीच १)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ४ राव रायपालजी
(वि० सं० १३६६ और १३७०=ई० स० १३०६ और १३१३ के बीच १)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ई राव जालणासीजी
(वि० सं० १३=० और १३=४=ई० स० १३२३ और १३२= के बीच १)
                                  ( बि० सं० १२२६-१२४८=ई० स० ११७०-११६३)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ३ गाव घृहडजी
( वि० सं० १३४६-१३६६=३० स० १२६२-१३०६ )
                                                                                                                                                                                                                                                                             ( बि॰ सं॰ १३३०-१३४६=ई० स० १२७३-१२६२)
जयचन्द्र (कन्नोज-नरेश)
                                                                                                                                                                                                                                                              २ राव श्रासथानजी
                                                                              हरिश्चन्द्र —वरदायीसेन
                                                                                                             ( बि॰ से॰ १२४०-१२४३=ई० स० ११६३-११६६)
```

७ राव क्रांडाजी ( वि० सं० १३न४-१४०१≔६० स० १३२न-१३४४)

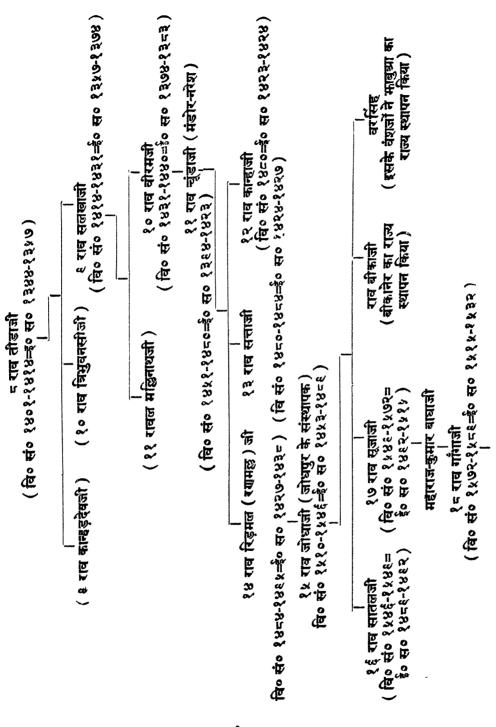

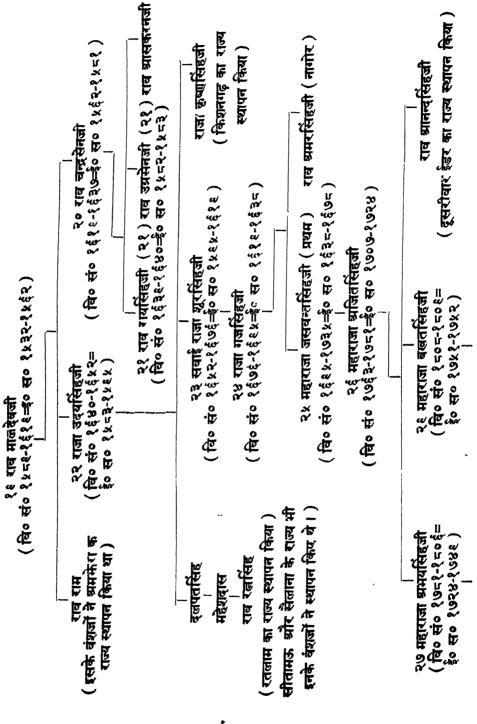

| ्रेट महाराजा विजयसिंहजी<br>( वि० सं० १८०६-१८४८=ई० स० १७५२.१७६३ )<br>                             | महाराज-कुमार गुमानसिंहजी                                               | ्रे७ महाराजा उम्मेदर्सिहजी<br>( वि० सं० १६७४≔ई० स० १६१८ में गद्दी बैठे )<br>महाराज-कुमार हनवन्तसिंहजी |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ्रट महाराजा रामसिंहजी<br>(वि० सं० १८०६-१८०८≔ई० स० १७४६-१७४१) (वि० सं० १८०६-१८४८≔ई० स० १७५२-१७६३) | महाराज-कुमार भोमसिंहजी<br>३१ महाराजा भीमसिंहजी<br>( वि० सं० १८६२-१८६३) | ३६ं महाराजा सुमेरसिंहजी<br>( वि० सं० १६६ंन-१६७४=ई० स० १६११-१६१न)                                      |

\* मारवाद-नरेग्रों का विस्तृत वंशवृच्च इस भाग के मन्त में दिया है!

# बीकानेर के राठोड़—नरेशों का संक्तिस बंशाबुन्ता। (१४ राव जोधाजी जोधपुर-नरेश) १ राव बीकाजी (वि० सं० १४६२-१४६१==० स० १४६२-१४८३) २ राव नराजी २ राव व्याक्तराजी १ वि० सं० १४६२-१४६६) ८ राव कत्याण्यिंहजी १ वि० सं० १४६==० स० १४८२-१४७३) १ राव कत्याण्यांसहजी १ वि० सं० १४६=-१६३०==० स० १४७३-१६१२) १ राजा राण्यांसहजी १ वि० सं० १६६==० स० १४७३-१६१२) १ राजा द्यां स्वपंतांसहजी (वि० सं० १६६==० १६०-१६६===० स० १६७२-१६१२) १ हे० स० १६६-१६७==

१० महाराजा धनोपसिंहजी (चि० सं०१७२६-१७४४=इ० स०१६६६-१६६८)

६ राजा कर्षासिंहजी (वि॰ सं० १६ंन्न-१७२६ं=ई० स० १६३१-१६६६)

| श्रानन्द्रसिंहजी<br> <br>                                                                                                  | क्षेत्र स्टेन्ट्र क्षेत्र स्टेन्ट्र स्ट्र स्टेन्ट्र स्टेन्ट्ट्र स्टेन्ट्र स्टेन्ट्र स्टेन्ट्र स्टेन्ट्र स्टेन्ट्र स्टेन्ट्र स | रि महाराजा गङ्गासिहजी<br>(वि॰ सं॰ १६४४=<br>ई॰ स॰ १८८७ में गद्दी बैठे)<br>महाराज-कुमार शाहुंलासिहजी<br>मंबर करयो।सिंहजी |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १२ महाराजा सुजानसिंहजी<br>(वि० सं० १७४७-१७६२=<br>ई० स० १७००-१७३६)<br>१३ महाराजा जोरावरसिंहजी १<br>(वि० सं० १७६२-१ =०३= (वि | १७ महाराजा सुरतसिंहजी<br>(वि॰ सं॰ १८४-१८८४=<br>ई० स० १७८७-१८२=)<br>१८ महाराजा रत्नसिंहजी<br>(वि॰ सं० १८२-१६०८=<br>१० स० १८२-१८४१)<br>१६ महाराजा सरवारसिंहजी<br>(वि॰ सं० १६०८-१६२६=<br>ई० स० १६४१-१८७२)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २१<br>38= (.<br>.७)<br>महाराज                                                                                          |
| ११ महाराजा स्वक्पसिंहजी<br>(वि॰ सं॰ १७४४-१७४७=<br>ई॰ स॰ १६६-१९००)                                                          | १४ महाराजा राजसिंहजी<br>(वि० सं० १ ८४४=<br>६० स० १७८७ )<br>१६ महाराजा प्रतापसिंहजी<br>(वि० सं० १८४=<br>६० स० १७८७ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ं<br>रिवि० सं० १६२६-१६४४=<br>ई० स० १८७२-१८८७                                                                           |

### काबुत्रा के राठोड़-नरेशों का संक्तिप्त वंशवृक्त।

```
(१ १ राव जोधाजी बोधपुर-नरेश)
      वरसिंह
      सीहा
      जयसिंह
      रामसिंह
      भीमसिंह
   १ केशवदासजी (भावुद्या के संस्थापक ) ई० स० (१४=४-१६०७)
   २ करणजी (ई० स० १६०७-१६१०)
   ३ महासिंहजी (ई० स० १६१०-१६७७)
   ४ कुशालसिंहजी (ई० स० १६७७-१७२३)
   ४ अनूपसिंहजी (ई० स० १७२३-१७२७)
   ६ शिवसिंहजी (ई० स० १७२७-१७४ = )
   ७ बहाद्रसिंहजी (गोद ग्राप) (ई० स० १७४ --१७७०)
   द भीमसिंहजी (ई० स० १७७०-१८२६)
   ६ प्रतापसिंहजी (ई० स० १८२६-१८३२)
  १० रतनसिंहजी (गोद ग्राप) (ई० स० १८३२-१८४०)
  ११ गोपालसिंहजी (ई० स० १८४०-१८६४)
  १२ उदयसिंहजी (गोद ग्राप) (६० स० १८१४ में गद्दी बैठे )
```

### राठोड़-नरेशों के वंशवृत्त

### ग्रमफेरा के राठोड़-नरेशों का संचिप्त वंदावृद्ध ।

<sup>(</sup>१) बख़तावरसिंहजी के गदर में बागियों के साथ मिल जाने से ग्रमकेरा का राज्य सिंधिया को देदिया गया ।

### किशनगढ के राठोड़-नरेशों का संदित्त वंशवृद्ध ।

```
(२२ राजा उदयसिंहजी जोधपुर-नरेश)
                      १ राजा किशनसिंहजी
             (वि० सं० १६६६-१६७२=६० स० १६०६-१६१४)
                                                   ४ राजा हरिसिंहजी
 २ राजा सहसमळ्जी
                      ३ राजा जगमालजी
                                         भारमञ्ज
                                              (वि० सं० १६८४-१७००=
(वि० सं० १६७२-१६७४= (वि० सं० १६७४-१६८४=
ई० स० १६१४-१६१५ )
                       ई० स० १६१८-१६२६)
                                               ई० स० १६२६-१६४३)
                                    ५ राजा रूपसिंहजी
                      (वि० सं० १७००-१७१४=ई० स० १६४३-१६४८)
                                    ई राजा मानसिंहजी
                       (वि० सं० १७१५-१७६३=ई० स० १६५⊏-१७०६ )
                                    ७ राजा राजसिंहजी
                      ( वि० सं० १७६३-१८०५=इ० स० १७०६-१७४८ )
    ( ५ ) सामन्तसिष्ठजी
                                    प राजा बहादुरसिहजी
  (वि० सं० १८०५-१८२१=
                                    (वि० सं० १८०६-१८३८=
   ई० स० १७४⊏-१७६४ )
                                      ई० स० १७४६-१७⊏२)
     (६) सरदारसिंहजी (ह्रपनगर)
                                    ६ राजा बिडदसिंहजी
  (वि० सं० १८१२-१८२३=
                                    (वि० सं० १८३८-१८४५=
   इं० स० १७४४-१७६६ )
                                      ई० स० १७८२-१७८८ )
                                   १० राजा प्रतापसिंहजी
                       ( वि० सं० १८४४-१८४४=ई० स० १७८८-१७६८ )
                                   ११ राजा कल्याग्यसिंहजी
                       ( वि० सं० १८४४-१८६४=ई० स० १७६८-१८३८ )
                                   १२ राजा मोहकमसिहजी
                       (वि० सं० १८६४-१८६७=६० स० १८३८-१८४०)
                                   १३ राजा पृथ्वीसिहजी (फतेगढ की
                                                  शाखा से गोंद श्राए )
                       (वि० सं० १८६७-१६३६=ई० स० १८४०-१८८०)
                                   १४ राजा शार्दूलसिंहजी
                       (वि० सं० १६३६-१६४७=ई० स० १८८०-१६०० )
                                   १५ महाराजा मदनसिंहजी
                      (वि॰ सं० १६५७-१६=३=ई० स० १६००-१६२६)
                                   १६ महाराजा यञ्चनारायगुसिहजी
                       (वि० सं० १६८३-१६६५=ई० स० १६२६-१६३६)
```

### रतलाम के राठोड़-नरेशों का संचिप्त वंशवृद्ध ।

(२२ राजा उदयसिहजी जोधपुर-नरेश) द्लपतसिंहजी (जोलोर) महेशदासजी १ राजा रत्नसिहजी (वि० सं० १७०६-१७१४=ई० स० १६४२-१६४८) २ राजा रामसिइजी ४ राजा इत्रसालजी (वि० सं० १७६०-१७६२= (वि० सं० १७१४-१७३६= ई० स० १६५५-१६५२) ई० स० १७०३–१७०ई ? ) ३ राजा शिवसिहजी ४ राजा केशवदासजी (वि० सं० १७४१-१७५२= (वि० सं० १७३६-१७४१= ई० स० १६८४-१६६४ ) ई० स० १६ ८२-१६ ८४ ) (सीतामऊ) प्रतापसिंह **६ राजा केसरीसिंहजी** हाथीसिह (वि० सं० १७६६-१७७३=ई० स० १७०६-१७१६) बैरीसालसिंह (धामनोद) ७ राजा मानसिंहजी जयसिहजी (वि० सं० १७७३-१८००=१७१६-१७४३) (सेंजाना) ८ राजा पृथ्वीसिहजी (वि० सं० १८००-१८३० ई० स० १७४३-१७७३) १ राजा पद्मसिहजी (वि० सं० १८३०-१८५७=ई० स० १७७३=१८००) १० राजा पर्वतसिहजी (वि० सं० १८५७-१८८२=ई० स० १८००-१८२५) ११ राजा बलवन्तसिहजी (वि० सं० १८८२-१६१४-ई० स० १८२४-१८४७) १२ राजा भैरवसिंहजी (गोद श्राप) (वि० सं० १६१४-१६२१=ई० स० १५५७-१५६४) १३ राजा रगाजीतसिंहजी (वि० सं० १६२१-१६४६=६० स० १८६४-१८६३) १४ राजा सज्जनसिंहजी (वि० सं० १८४६=ई० स० १८६३ में गद्दी बैठै) राज-क्रमार लोकेन्द्रसिहजी

### सीतामक के राठोड़-नरेशों का संचिप्त वंशवृत्त ।

( २२ राजा उदयसिंहजी जोधपुर-नरेश के वंश में )— | १. केशवदासजी

(वि० सं० १७४२ की प्रथम ग्राषाढ सुदि ६=ई० स० १६६४ की प्रजून तक रतलाम में राज्य किया ? ग्रौर बाद में वि० सं० १७४० की कार्तिक सुदि ११=ई० स० १७०१ की ३१ ग्रक्टोबर को सीतामऊ राज्य की स्थापना की )

२. गजसिंहजी ( वि० सं० १८०६-१८०६=ई० स० १७४८-१७४२ ) ३. फ़्रेतेसिंहजी ( वि० सं० १८०६-१८५६=ई० स० १७४२-१८०२ ) नाहरसिंह ४. राजसिंहजी (वि० सं० १८४६-१६२४=६० स० १८०२-१८६७) त् खतसिंह रलसिंहजी ६ राजा बहादुरसिंहजी ५. भवानीसिंहजी ७. राजा शार्दलसिंहजी (वि० सं० १६२४-१६४२= (वि० सं० १६४२-१६४४= (वि० सं० १६४६-१६४७= ई० स० १८६७-१८८४) ई० स० १८८४-१८६६) ई० स० १८६६-१६०० ) ७. राजा रामसिंहजी (यह रतलाम के संस्थापक रह्मसिंहजी के द्वितीय पुत्र रायसिंह (काळी बड़ोदा वालों) के वंशज थे श्रौर वि० सं० १६५७=ई० स० १६०० में सीतामऊ गोद श्राए) महाराज-कुमार रघुबीरसिंहजी

### सैलाना के राठोड़-नरेशों का संचिप्त वंशवृद्धे। ( २२ राजः उदयसिंहजी जोधपुर-नरेश के वंश में ) ( ५ इत्रसालजी रतलाम-नरेश ) १. प्रतापसिंहजी ( रावटी ) (वि० सं० १७६६-१७७३=६० स० १७०६-१७१६) २. जयसिंहर्जा (सैलाना ) (वि० सं० १७७३-१८१४=ई० स० १७१६-१७४७ ) ३. जसवन्तसिंहजी (प्रथम) ४ ग्रजबसिहजी (वि० सं० १८२६-१८३६=ई० स० १७७२-१७८२) ( वि० सं० १८१४-१८१६= ई० स० १७४७-१७७२ ) ५. मोहकमसिंहजी (वि० सं० १८३६-१८५४=ई० स० १७८२-१७६७) ६. लहुमन्सिहजी (वि० सं० १८४४-१८८२=६० स० १७६७-१८२६) ७. रत्नसिंहजी ( वि० सं० १८८२-१८८४=ई० स० १८२६-१८२७ ) नाहरसिंहजी (वि० सं० १८६४-१८६८=६० स० १८२७-१८४२) ६. तख़तसिंहजी (वि० सं० १८६८-१६०७= ६० स० १८४२-१८४०) १० राजा दुलैसिंहजी (वि० सं० १६०७-१६४२=ई० स० १८४०-१८६४) ११. राजा जसवन्तसिंहजी (द्वितीय) (वि० सं० १६४२-१६७६=ई० स० १८६४-१६१६) १२. राजा दिलीपसिहजी ( वि० सं० १६७६=६० स० १६१६ में गद्दी बैठे ) महाराज-क्रमार दिग्विजयसिंहजी

<sup>(</sup>१) सैलाना से प्राप्त वंशवृत्त के ग्राधार पर।

### ईडर के पहले राठोड़-नरेशों का संचिप्त वंशवृद्ध ।

```
(१ राव सीहाजी मारवाड़-नरेश)
                      १ राव सोनगजी
         ∖वि० सं० १३३१-१३४०=ई० स० १२७४-१२≍३ )
                      २ राव ग्रभमळूजी
         (वि० सं० १३४०-१३४२=ई० स० १२८३-१२८४)
                     ३ राव धवलमळजी
         (वि० सं० १३४२-१३६७≔ई० स० १२८४-१३१०)
                     ४ राव लूग्यकरगाजी
         (वि० सं० १३६७-१३⊏१≕ई० स० १३१०-१३२४)
                 ५ राव केहरणजी (हरबतजी)
          (वि सं० १३८१-१४०२=ई० स० १३२४-१३४५)
                      ६ राव रग्रमल्लजी
         (वि० सं० १४०२-१४६०=ई० स० १३४४-१४०३)
                    ७ राव पुंजाजी (प्रथम )
          (वि सं० १४६०-१४८४=ई० स० १४०३-१४२७)
८ राव नारायगुदासजी (प्रथम )
                                            ६ राव भागाजी
  (वि० सं० १४८४-१५३८=
                                      (वि० सं० १५३८-१५५८=
     ई० स० १४२७-१४८१ )
                                         ई० स० १४८१-१५०१)
                            १२ राव भीमजी (रायमलजी से गद्दी छीनी)
१० राव सुरजमलजी
   ( वि० सं० १४४५-१५६०=
                                       (वि० सं० १४६६-१५७१=
     ई० स० १४०१-१४०३ )
                                         इं० स० १४०६-१४१४)
 ११ राव रायमलजी
                                         १३ राव भारमलजी
   (वि० सं० १५६०-१५७७=
                                       (वि० सं० १५७१-१५६६=
     ई० स० १४०३-१४३० )
                                         ई० स० १५१४-१५४२ )
                                  १४ राव पुंजाजी ( द्वितीय )
                       (वि० सं० १५६६ १६०८≔ई० स० १५४२-१५५१
```

१४ ाव नारायग्रदासजी (द्वितीय) (वि० सं० १६० -- १६३ ४ -- ई० स० १ ४ ४१ - १ ४७ - ) १६ राव वीरमदेवजी १७ राव कल्याग्रामलजी (वि० सं० १६३४-१६४३= (वि० सं० १६४३-१७०० ई० स० १५७८-१५६६ ) ई० स १५६६-१६४३) १८ राव जगन्नाथजी २१ राव गोपीनाथजी (वि० सं० १७००-१७१३= (वि० सं० १७१४-१७२० ई० स० १६४३-१६५६ ) ई० स० १६५८-१६६३) १६ शव पुंजाजी (तृतीय) २० राव श्रज्जनदासजी २२ राव करणसिंहजी (वि० सं० ८७१४-१७१४= (वि० सं० १७२०-१७४२= (वि० सं० १७१३-१७१४ ई० स० १६४६-१६४७) ई० स० १६६३-१६६४) ई० स० १६५७-१६५८) ( इन्हें राज्य का वास्तविक श्रिधिकार प्राप्त न हो सका) २३ राव चन्द्रसिंहजी (वि० सं० १७४८-१७८३=ई० स० १७०१-१७२६) (यह वास्तव में वि० सं० १७७४ में गद्दी बैठे थे ग्रौर वि० सं० १७८३ में पौल गाँव में चले गए)

<sup>(</sup>१) यह वंशा-वृत्त भ्राधिकांश में ईडर-राज्य से मिले वंश-वृत्त के भ्राधार पर तैयार किया गया है। भ्रान्य ख्यातों में नम्बर २ से नम्बर ६ तक के राजाओं को भाई लिखा है।

### ईंडर के दूसरे राठोड़-नरेशों का संज्ञिस वंशवृद्ध ।

(२६ माहाराजा अजितसिंहजी जोधपुर-नरेश) रायसिंह १ राव भ्रानन्दसिंहजी (वि० सं० १७८४-१७६६=ई० स० १७२८-१७४२) २ राव शिवसिंहजी ( वि० सं० १७६६-१≒४द≕ई० स० १७४२-१७६१ ) (१) संत्रामसिंहजी (ग्रहमद्नगर् की शाखा) ३ राव भवानीसिंहजी (वि० सं० १८४८=ई० स० १७६१) (वि० सं० १८४५=ई० स० १७६८ में स्वर्गवास) (२) कर्गासिहजी ४ राजा गम्भीरसिंहजी (वि० सं० १८४४-१८६२=ई० स० १७६८-१८३४) (वि० सं० १८४८-१८६०= ई० स० १७६१-१८३३) ४ राजा जवानसिंहजी (५) तखतसिंहजी (३) पृथ्वीसिहजी (वि० सं० १८६०-१६२५= (वि० सं० १८६२-१८६६ (वि० सं० १८६८-१६००= ई० स० १८३३-१८६८ ) ई० स० १८३४-१८३६ ) ई० स० १८४१-१८४३) (इसके बाद जोधपुर गोद आए) ६ राजा केसरीसिंहजी ( वि० सं० १६२५-१६५७= (४) दालक ई० स० १८६८-१६०१) (वि० सं० १८६६-१८६८=६० स० १८३६-१८४१) ७ महाराजा प्रतापसिंहजी कृष्णसिहजी [जोधपुर्के (३३ वें नरेश) महाराजा जिन्म ई० स० ४-१०-१६०१ रे ३०-११-१६०१ तख़तसिंहजी के पुत्र ईडर गोद् आए ] (वि० सं० १६५८-१६६८=ई० स० १६०२-१६११) न महाराजा दौलंतसिंहजी ( महाराजा व्रतापसिंहजी के भतीजे उनके गोद श्राप ) (वि० स० १६६ द-१६ द द ई० स० १६११-१६३१) (वि० सं० १६६ ५ ई० स० १६११ में महाराजा प्रतापसिंहजी के जोधपुर में रीजैंट (ग्रिमिमावक) नियुक्त होने पर श्राप गद्दी बैठे ) महाराजा हिम्मतसिंहजी (वि० स० १६८८ ई० स० १६३१ में गद्दी बैठे) महाराज-कुमार दलजीतसिहजी



पर्गिडत विश्वेश्वरनाथ रेउ साहित्याचार्य इतिहास-लेखक

# वर्गानुक्रमिका।

ग्र

त्रांगरेज ४०२, ४२१, ४२४, ४२७, ४३६, ४४८, ४५१, ४५४, ४६८, ४६६, ४७२, प्रर, प्७१. द्यंगरेज़ी ४४५, ४५१, ४५२, ४५४, ४५५, ४६७, ५००, ६३५. म्रंगरेज़ी रुपया ६३१, ६४०, ६४७. ग्रंबरचम्पू १८४, २००, २०१, १०४. ग्रंबाजी इंगलिया ३८८. ग्रंबाली ३२६, ३६५. भ्रकबर (बादशाह) १८, १३६-१३८, १४०, १४१. १४५. १४७, १४६-१५४, १५६, १५७. १५६-१६३, १६५, १६७, १६८, १७०, १७१, १७३, १७४, १७६, ५७७, १७६-9-१, 9-3, 9-4, 968, 968, १६४, १६७, **२५१**, २६१, ६२७, ६२८, ६३७. त्राकबर ( शाहजादा ) २४६, २५६, २६०-२७३, २७६, २७८, २७६, २८३, २५४, ३१७. ग्रकबरपुर २७२. म्रकबराबाद २१५, २६८. श्राखैचन्द ( मुह्ता ) ४९७-४२०, ४२३, ४२४. ग्रखराज (चौहान) १२४, १३१. ग्राखैराज ( पंचायग का पुत्र ) ११७, ११८. ग्रखैराज (बगड़ी ) ४६३.

ग्रखैराज (बाला ) २७५. ग्रखैराज ( राजा उदयसिंहजी का पुत्र ) १८०. **ग्र**खैराज (राव जोघाजी का *भा*ई) ७३, ८०, ८७, ८८, ६५. ग्रखेराज ( सिंघी ) ३६२, ३६७. ग्रखैराजजी (जयस्लमेर के रावल ) ३३४. ग्रखैराजजी (सिरोही के राव ) ११३. ग्रखैसागर (ग्रखैराजजी का तालाव) ३६७, ३६८. ग्रखैसिंह (बाला ) २८३. ग्रखैसिंह ( स॰ ग्रजितसिंहजी का पुत्र ) ३२८. ग्रगवारी २६०. ग्रवाजी कोली ३४६. ग्रचल गदाधर १२२. श्रचलसिंह ( श्रखैराजोत ) ११**८.** ग्रचला (शिवराजोत ) १३१. ग्रचलेश्वर (ग्राब् ) ११. म्रचलेश्वर ( महादेव जोधपुर ) ११५. ग्रजंटी ६३०. ग्रज ( राव चूंडाजी का पुत्र ) ६६. ग्रज ( जगमाल का पुत्र ) ५५. ग्रज (राव सीहाजी का पुत्र ) ३४, ३६, ४१, 88. ग्रजबपुरा ३६५. श्रजबसिंह ( चाँपावत ) २७४, २७५. ग्रजबसिंह (पंचोली ३१२. म्रजबसिंह ( भंडारी ) ३४४. म्रज्ञमतखाँ १५३, १६५.

ग्रज्मतुछा ३४३. ग्रजमाल १०७.

ग्रजमेर १, २, ६, ११, १३-१५, २८, ६०, ६२, ६३, ७०-७२, ७६, ६५, ६६, १०२, १०५, १०६, ११६, ११५-१२०, १२५, १३२, १३३, १३६-१३⊏, १४०-१४३, १४५, १४७, १५१-१५३, १५८, १६१-१६३, १६५. १७०. १७६, १⊏०, १६०-१६३, २००, २०२, २०४, २०७, २१५, २१८, २२२, २२६, २३०, २४६, २४१, २५२, २५६-२६३, २६७, २६६, २७०, २७३, २७४, २७६, २८०-२८३, २८७, २८६. २६३–२६७, २६६, ३०१–३०३, ₹•६, ३१०, ३१७-३२७, ३३१, ३३६, ३४७, ३४८, ३५१-३५३, ३५५, ३५७, ३६०-३६३, ३६५, ३६७, ३७२, ३७५, ३७६, ३८०, ३८१, ३८४, ३८८-३६०, ३६ =, ४०४-४१६, ४२१, ४२५, ४२-, ४३१-४३३, ४३६-४३८, ४४५, ४४८, ४५१, ४५२, ४५५, ४५६-४६१, ४६६, **४६६, ४७२, ४७**६, ४७**६,** ४८७, ४६३, ४६६, ५०६, ५१२, ५१४, ५१६, ५३०, प्३३, ५३५-५४१, ५५३, ५५८, ६१०, £ \$ 6, £ 8 6.

ग्रजमेर की टकसाल ६४७.

ग्रजयदेव ६, ११, १४.

ग्रजयदेव के सिक्के ६३६.

ग्रजयदेव ( चौहान ) ६३६.

भ्राजयपुर १०४.

त्र्रजायबघर २६, ४४, ४३६, ५२५, ५७२, ६१२,६१४,६१५.

ग्रजित-चरित ( भाषा ) २१.

ग्रजित-चरित ( संस्कृत ) २१.

ग्रजितसिंह (ग्रालियायायास ) ४५०.

ग्रजितसिंह (मोहिल) ६७,६८.

ग्रजितसिंहजी ( महाराज ) ५०६, ५१५, ५३३, ५३५, ५३६, ५४६, ५४६, ५५०, ५५२, ५५४, ५६६, ५७२, ५७४, ५७७–५८०, ५८२, ५८३, ५८५, ५८८, ५६० ५६१-५६३.

म्राजित सिंहजी ( महाराजा ) १७, २१, २२, २६, २८, ११५, २४८, २५२, २५४-२६०, ३६६, २७२, २७३, २७८, २८२, २८७, २८६, ३०१,३०२, ३०६-३०८, ३१३-३१६, ३१८-३२०, ३२२, ३२३, ३२६-३३२, ३३५, ३४०, ३४१, ३४६, ३५७, ३५८, ३७४, ३४६, ३५६, ३००, ४४२, ४४६, ६२६, ६३७, ६४६.

ग्रजितसिंहजी (महाराजा) का सिका ६३७. ग्रजितोदय २१.

ग्रज़ीमुख्यान ( शाहज़ादा ) २७३, २७४, २८६, २८४, २६८, ३०१, ३०२, ३०४, ३०५. ग्रटक ( नदी ) २४८.

ग्रठयासिया ६४१.

ग्राड़कमला ६६, ६७, ७६.

ग्रड़कोट ३७.

ग्रडवाल ( रा० मिछनाथजी का पुत्र ) ५४.

ग्रडवाल (रा० रग्रामछजी का पुत्र ) ८०.

ग्रंडसीजी ( महाराना ) ३८२, ३८३.

भ्रग्यखला १४२.

ग्रगादू ( देवढ़ीदार ) ३७२.

ग्रदालतों के ग्राधिकार ६२२.

द्यनन्तवासगी ११६.

म्रानवर ( शेख ) २४६.

भ्रनहिल पाटन ( भ्रनहिलवाड़ा ) ३५, ३६.

ग्रनाडसिंह ( पंवार ) ४४५-४५०, ६४३.

ग्रनादरा ४४५.

श्रनावास ४४०. ग्रनुभवप्रकाश २१. २४३. ग्रनूपसिंह ५७०. भ्रनोपसिंह ५६६. अनोपसिंह ( मंडारी ) ३१६, ३२१. अनोपसिंह (रोडला-ठाकुर) ५३६, ५५१. प्रमृह, ५६०, प्रह. ग्रन्ताजी मानकेश्वर ३७५. ग्रपरोत्त-सिद्धान्त २१. २४६. ग्रपील (ग्रदालत ) ४६४, ४६४, ५५१. ग्रक्गान ३५६. ग्रफगानिस्तान ४. **भ्र**बुलफ्ज़ल २, १६२-१६४, १८३, १८४. ग्रबुलफ्तह २३४. **ग्रब्दुन्न**बी (मियां कस्होरा) ३८४-१८७, ३९७. ग्रब्दुलरहीम १७२. ग्रब्दुलरहीम २४६. ग्रब्दुलहमीद २८. ग्रब्दुह्याखाँ १७०, १८७, १८८. ग्रब्दुल्लाख़ाँ ( मीर बीजड का पुत्र ) ३८५. ग्रब्दुलाख्राँ ( सैयद बाराह=कुतुबुल मुल्क ) २५१, न्द्रा, ३०६, ३०७, ३१२-३१४, ३१६, ३१७, ३१६, ३२१. ग्रब्बास (सानी) २३६, २३७. ग्रब्बास ग्रली ४५०. म्मबिसीनिया ३८६. श्रमयकर्ण ३३२, ३३३, ३४६, ३४०. ग्रभयविलास २२. ग्रमयशाही बुर्जे ३४८, ४६२. ग्रभयसागर ३४७. म्रभय (म्रभै) सिंहजी ( महाराजा ) २२, २६, २८, २८८, ३०६, ३०७, ३०६, ३२०-१२२, ३२६-३२६, ३३१, ३३४, ३१६, ३३६, ३४१, ३४१,

३५१-३५३, ३६५-३६७, ३६६, ३६७, बह्द. ३७४, ६००, ६४६. ग्रमयसिंह (राग्रो राजा ) ४६०. ४६८. ग्रभयोदय २२. भ्रभयराम ( व्यास ) ४२१. ग्रमिमन्यु ६४३. ग्रमकेरा १४४. ग्रमर बकरा ४४७. ग्रमरशाही पैसा ६४०. ग्रमरसर १४२, ३२०. ग्रमरसिंह (कुँवर, मेवाड़ ) २८२, २८४. ग्रमरसिंह (कोशकार) ४. ग्रमरसिंह (गौड़ ) ३५१. ग्रमरसिंह ( चंद्रावत ) २२३. ग्रमरसिंह ( नींबाज-ठाकुर ऊदावत ) ३१२, ३२६, ३२६, ३४०, ३४१. ग्रमरसिंह (सी) मंडारी ३३६, ३३७, ३४८. ग्रमरसिंह ( भाटी ) ३०६. ग्रमरसिंह ( रूपनगर ) ३८८. ग्रमरसिंह का दर्वाजा ६४४. ग्रमरसिंहजी (द्वितीय) (महाराजा) २६५, ग्रमरसिंहजी ( प्रथम ) ( महाराना ) १८७-१६०, २०३, २०४. ग्रमरसिंहजी (बीकानेर) ३४४. म्ममरसिंहजी ( राव ) २६, २०८, २०६, २२६, २४३, २४३, ६४०, ६४६-६४४. ग्रमरावती ४२१. भ्रमानसिंह ५६६. ग्रमानीशाह का नला ४४७. ग्रमीनख़ाँ २२६, **२३∙, २३**८. ग्रमीनबेगखाँ ३३६. ग्रमीरखाँ २६७. म्मगिरख़ाँ (पिंडारी) ४०७, ४०८, ४९०-४१८, ४२३. ६२८. ३४७,

ग्रमीक्ल उमरा (जुल्फिकार) १७, ३६०-३६२. ग्रमीक्ल उमरा (शाइस्ताख़ाँ) २३३, २३४. ग्रमीक्ल उमरा (हुसेनग्रलीख़ाँ) ३०६, ३१४, ३२८.

ग्रमृतबाव ४६२.

श्रमृतलाल ( मेहता ) ४६४, ४८२, ४६४.

श्रमृती पौल ३७८, ४६२.

श्रमेरिका ४६२, ११६.

श्रयोध्यानाथ ( हुक्कू पंडित ) ४६७

श्ररंठिया ( इरंडिया ) समदड़ाऊ ३२६.

भ्ररटनडी १६०.

श्चरटिया ११४.

ग्ररम् ४४०.

श्रारव ७, १३, ३७, ६३६.

ग्ररावली २६१.

थ्ररिसिंहजी ( महाराना ) ३८२, ३८३.

ग्रक्शा १८०, ५८१, ५८४.

ग्रर्जुन (गोड़) २२२, २२३, ६५३, ६५४.

ग्रर्जुन ( भाटी ) ८६.

ग्रर्जुनसिंह ४६६.

म्रर्जुनसिंहजी ( महाराज ) ४६८, ४०६, ४४९. म्रर्गोराज १२, १४.

ग्रर्थर ग्रॉफ कनाट ( प्रिंस ) ५४६.

म्रर्वेली ६६, १६४, ४८२.

ग्रर्सकिन् ( K. D. Arskine ) ( मेजर ) ५०३, ५०४.

ग्रलंकार-समुचय २२.

ग्रलपो ४२६, ४६२, ४६८.

त्रातवर १३६, ३२२, ३३१, ३३६, ४७८, ४८२, ४८५, ४८६, ४८८, ४६६, ४६४, ५०१, ४०८, ५११, ११५, १२७, ५३६, १४७, ११२, ६६१.

ग्रनाउद्दीन ( मसऊद शाह ) १६.

त्रालाउद्दीन ख़िलजी ( मुहम्मदशाह ) १०, १५, १६४.

ग्रलाय '८४

ग्रालीग्रहमद (सैयद ) २६६.

भ्रातीकुती १५४.

त्रलीपुर ४८८.

ग्रातीबेच (शेख् ) १२६.

ग्रलीमसजिद २१२, २४१.

ग्रतीवदींख़ाँ २२८.

ग्रलाह्यारखाँ शेख ३३६, ३४०.

ग्रवध २६७, ५५६.

ग्रवधविलास २४.

ग्रवधूत गीता की संस्कृत टीका २४.

ग्रशकी ६४२.

म्रशोक ४, १४.

ग्रश्वत्थामा ३४.

ग्रसदल्ग २४६, २७३, २७६, २६७–२६६.

ग्रस्केलन ४६७.

ग्रस्तबल ५४२.

ग्रस्तीख़ाँ २७४.

ग्रहमद (सैयद ) १४४.

ग्रहमदखाँ ६४, ७४.

द्महमदनगर (ईडर) १⊏३, १⊏४, २००, २७१,२६१, ४३⊏,४४१, ४४२, ४६३, ४६४.

ग्रहमदशाह (दिल्ली) ३५६, ३६०, ३६१, ३६८. ग्रहमदशाह (दुरीनी ) ३५६.

ब्राहमदहुसैन (मीर) ५०२.

आहमदाबाद ५k, १८२, १८६, १८८, २२०, २२७, २३१, २८k, २८६, २८८, २६०, ३०४, ३०८-३१२ ३१६, ३२४, ३२४, ३३६-३३६, ३४२, ३४४, ३४६, ३४७, ३४६,३४०, ३४८, ४७२, ४४२, ४४४, ६३७.

ग्रहिच्छत्रपुर ४, ६.

श्रा

च्रांगदोस ४४१.

ग्रांध्र ४.

ग्रांवा खेडा १४४.

ग्रांबाजी ४११.

म्राबे (मे) र ७४, १०१, १७७, २०४, २१६, २२६, २३०, २३४, २३८, २६३. २६४—२६८, ३०१, ३०२, ३०४, ३१४—३१८, ३२१, ३२३—३२६, ३२६, ३३२, ३३४, ३४३, ३८८.

ग्राग्रजावाद २२६.

ग्राईदास ६४.

भाउवा १७४, २७८, ३६१, ३६३, ३८१, ३८३, ३६८, ४०८, ४१०, ४१७, ४१८, ४२४, ४२१, ४२७, ४३१, ४३२,४३६, ४४८, ४४०-४१३,४१६,४६४,६१८.

म्रॉकलैंड ( लॉर्ड ) ४३४.

ग्राका ७८, ८७.

ग्राकिलखाँ २२३.

ग्रॉक्टरलोनी (डेविड ) ४२१.

ग्रॉक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी ४१६.

आगरा २६, ६६, १२८, १३६, १४१, १८६-१८८, २०६-२०८, २१०, २१३, २१४,२२०,२२२,२२४-२२६,२२८,२२६, २३६,२६८, २६७,२६८,३१६,३१७, ३२०,३२२,३२४,३४१,३६२,३४३, ४४४,४४४,४८०,४६०,६५२,६४४,

ग्रागेवा ४३७, ५४४.

ग्रागोता ४४६, ४६०.

भ्राज्य (खाँजादा ) ६२.

ग्राज़मशाह ( शाह्ज़ादा ) १७६, २८६, २६३.

ग्रॉडिट ५०४.

**ब्रॉडिट ब्रॉफ़िस ६०४, ६०६.** 

भॉडिटर ६८६.

श्राढा १७४.

म्रात्मदीप्त (जलंधराष्ट्रक की संस्कृत टीका)

त्रात्माराम ( महात्मा ) ३७८, ४१८.

ग्रादपंखग्री ६४.

म्रानकुटी ५५२.

ग्रानन्दघनजी २०६.

ग्रानन्दघनजी का मन्दिर ३६६.

ग्रानन्दराम १५७.

ग्रानन्दराव ३४३.

ग्रानन्दविलास (भाषा) २६, २४३.

ग्रानन्दविलास ( संस्कृत ) २४.

ग्रानन्दसिंहजी (बीकानेर) ३५४.

ग्रानन्दसिंहजी (म॰ ग्राजितसिंहजी के पुत्र) ३२५, ३२८, ३३६, ३३२–३३५, ३४६.

ग्रॉनरी कोर्ट ६२१.

ग्राना ४७.

ग्रानासागर ३१६, ४४८.

म्रापमल ६६, ६७.

ग्रापाजी (जय ग्रापा) ३६७, ३७४.

ग्राबकारी ६१८.

ग्रांबज़रवेटरी ४६५.

য়ाबू ११, १२, १४, ४४, ७७, १४६, १६८, १७४, १८६, २४४, २७१, ३०८, ४०४, ४४४, ४४७, ४५७, ४४६, ४६०, ४६६, ४७६, ४६८, १०३, ५०५, ६०७, ५०६, ६१२, ११४, ५२३, ५२५, ६२७, ४३६-६३८, ५४२.

ग्राभीर २, ३.

ग्रामखास महल ४६२.

न्नायस ४०२, ४०४, ४१३, ४१५, ४१७-४१६, ४३३, ४४√.

ग्रारामरोशनी २३.

म्रार्कियॉलॉजिकल डिपार्टमैन्ट (गवर्नमेन्ट) ४३६.

इकतीसंदे रुपये पर के कुछ लेख ६४८. इकतीस सना ६४७. इकरागी १४४. इकहरी ( इकेवड़ी ) ताजीम ६३२. इख्तियारखाँ २४६. इख्तियारपुर २११. इजलाय गैर ४६६. इजलास खास ४६४, ४८४, ६२०. इजिप्ट १६. ४३३. इजुद्दीन १४. इतिहास-कार्यालय ६१४. इत्तिमाद्खाँ २८४. इनायत उल्लाखाँ ३१४. इनायत उछाखाँ (काबुल ) ४०७. इनायतखाँ २६८, २७०-२७३, २७६, २८०, इन्पृतुऐंजा ४२६, ४३०. इफ्तखारखाँ २४६. इब्राहीम लोदी १११. इब्राहीम हुसेन मिर्जा १४४. इमरतराम ( नाज़र ) ४२४, ४२४. इम्पीरियल एग्रर वे ४६३. इम्पीरियल बैंक ४४४. ६०४, ६०६. इम्पीरियल सर्विस कैवैलरी ब्रिगेड ४६६. ४६८. इग्पे (कप्तान) ४४४, ४६०. इरंडिया समदडाऊ ३२६. इरविन-क्रिषिविद्या-शिद्यक ४४४. इरविन-हात्रवृत्तियाँ ४४४ इरविन-लॉर्ड ४४१, ४४४, ४६३. इरादतमंदखाँ ३२४. इर्विन ( जे॰ बी० ) ४६७, ४७०. इलाहाबाद २२७, २६१, २६७, ४१४, ४६३. इलाहाबाद यूनीवर्सिटी ४८७. इसलामपुर २८६.

इस्माइज ग्रातीखाँ ३६३.

#### 윷

ईटावा सूरपुरा ३२६. **ईदा ६, ४६-६१, ६६, ८६, ३४४.** ईदावाटी ८६. ईदोखली ६४४. **ईडर** १८, ३४, ३४, ४२, ४३, ६३, १११, 997, 968, 304, 376, 334, 386. ४२२, ४३८, ४४२, ४६४, ४०१, ४०४. ११०-११२, ११४, ११८, ११६, १२७, 438. ईडरिया ४३. ईराकी ३१०. ईरान ४, १३६, २१४, २३६, ३१०, ६४१, ξ¥3. ईरानी २१७, २१८, ६३४. ईश्वर (ईसरी) दास (इतिहासकार) २२३, २४२, २८६. ईश्वरदास ( चारगा ) १२०, १२१. ईश्वरीसिंहजी (जयपुर) ३४३, ३४४-३४७, ३६०-३६४, ३७४, ३७६. ईश्वरीसिंह ( राव ग्रमरसिंहजी का पुत्र ) ६ ४४. इसरदा ४४६, ईस्टइंडिया-कंपनी ४०२, ४०३, ४२०, ४४२.

#### ड

उंचियारड़ा कजां १६७. उंमा उनौवा २८६. उंमेदनगर-ठाकुर ४६७. उंमेदसगर ४६४. उंमेदसिंह (नींबेड़ा) ४६८. उंमेदसिंहजी (महाराजा) २६, ४०६, ४१४, ४३३, ४३४, ४३६, ४४३—४४४. ४४०,

# मारवाङ् का इतिहास

उंमैदसिंहजी ( महाराव-कोटा ) ४८६. उगंडा ४७७. उगमसी ६१. उग्रसेन (रा० चन्द्रसेनजी का पुत्र) १६०, १६७. १६८, १८७, १६४. उच १२६. उजीन २२०-२२२, ३०४. उटकमंड ४२८, ४३७, ४४२, ४४६, ४६०, ५६३. उड़ीसा २०३. उत्तमचन्द ( मुहता ) ४२७. उत्तर-पश्चिमी सीमान्त प्रदेश ४८३. उत्तरापथ ६. उदयपुर १, ८७, ६०, १३८, १६३, १७६, २२४. २४७, २४४, २४६, २६१-२६३, २८२, २८४, २६६, २६६, ३०२, ३४७, ३८३, ३६७, ४०६, ४०७, ४०६, ४१२, ४१६, ४४६, ४६३, ४६६, ४७७, ४७८, ४८9. ४८३. ४८६. ४८६. ४६०. ६90. ४११, ४१३, ४१४, ४३०, ४४७, ४६३, ६६६, ६५४. उदयपुर ( छोटा, पँवारों का ) १२३, १४२. उदयभागाजी (सिरोही ) ४१६, ४१६, ४२२. उदयभान ( जोघा ) २०४, २०७. उदयमंदिर ४२४. उदयसिंह ( कूंपावत ) १४६. उदयसिंह (चाँपावत ) (धीरसिंह का पुत्र ) २६३. २७४. २७६. २८२, २८४, २८८, २६०. उदयसिंह ( चौहान ) ६, १०, ३६. उदयसिंहजी (द्वितीय ) ( महाराना ) ۹۲, १२४, १२४, १३२, १३३, १३४-१३८, १४१, १४६, १६१, १७०, १६०. उदयसिंहजी (मोटा राजा) २८, ६४. १४४, **985. 9** \$9. 9 \$9, 9 \$ \$, 9 \$0 - 9 \$5. १८१, १८६, ६२६.

उदयसिंहजी (राजा) ३०४. उदैकरण (सोभावत ) ४६ ४. उदैसिंह ४६६. उदैसिंह ( पांचोटा-ठाकुर ) ४३८. उद्यान-वर्गान २३. उद्योतसिंइजी (म॰ ग्रजितसिंइजी के पुत्र) ३२८, ३३१. उपाध्याय ४१०. उमरकोट २, ४४, ४०, ४१, १२७, १२८, १४२. १४४. ३८४-३८७, ४१६, ४४३, ४४४, ४०२, ४२८. उमरावसिंह ४२१. उमादे १२०, १२१, १३२. उम्मेद को ग्रॉपरेटिव सोसाइटी ६०६. उम्मेद फ्रीमेल ग्रस्पताल ६०८, ६११. उम्मैदसिंहजी ( राव बूंदी ) ३४४-३४७. उम्मैदसिंहजी ( शाहपुरा ) ३४८, ३४०. उलगखाँ ६४०. उषवदात ४. उसमानखाँ १००. उसेत ६६. 玉

ऊंगा ४४. ऊंचेरिया २४४. ऊंदरी ४२४. ऊदलियावास ३२६. ऊदा (ईदा) ६६. ऊदा ( उदयसिंह महारागा ) ६१, ६६. ऊदा (चारग) ४४. ऊदा ( पँवार ) ३४३, ३४४. ऊदा ( राठोड़ ) ७४. ऊदा (रा० रगामल्लजी का पुत्र ) ८०. अदा (रा० सूजाजी का पुत्र ) ११० **ऊदा (सांखला)** ४६.

# वर्णानुक्रमणिका

२७८, २६८, ३२६, ३२६, ३३३, ३४०. ३४७, ३६०, ३७२, ३६०, ४३२, ४३६. ऊदासर ४१३. जनड़ ४८. ऊमाबाई ३४६. ऊहड़ (खाँप) ११३, ११४, १८३. **ऊहड़ ( रा॰ ग्रासथानजी का पुत्र ) ४४.** 

#### ऋ

ऋषभदत्त ४. ऋषभदेव ६६.

#### Œ

एकथंभा महल ३३०. एचिसन ४४२, ४०८. ए० सी० सी० ४३१, ४३२, ४७२, ४८४, **४८७. ४८६.** एजैंट ४२२, ४३२, ४३४, ४३४, ४३७, ४४४. एडवर्ड (ग्रष्टम्) (सम्राट्) ४७१, ४७३, ६३८. एडवर्ड (सप्तम) (सम्राट्) ४६६, ४८४, ४०२-४०४, ४१०, ४१३, ६३८. ए० डी० सी० ४७३. ४७४. एफ्रिका (पूर्वी) ४७७, ४७८, ४८०, ४८३, ४८४, ६६१. एरोड्डोम ६१२,

#### पे

ऐतकादखाँ २७४, ३११, ३१२. ऐतमादुद्दीला ३२७. ऐडगर ( एस० जी० ) ४६७, ४७०, ४७२, ४७ई.

**ऊदावत १३१, १३**८, १४२, १८४, । ऐडम्स ( ग्रार्किबाल्ड ) ( डॉक्टर, कर्नल , ४७६. ४८१, ४०३. ऐडम्स (सी) (मिस्) ४०२. ऐडवर्ड ( भ्रष्टम ) ४७१, ४७३, ६३८. ऐडवर्ड (शाहजादा) ४४०. ऐडवर्ड-मैमोरियल ४१३, ४१६. ऐडवर्ड-रिलीफ फंड ४१३. ऐडवर्ड (सतम ) ४६६, ४८४, ४०२-४०%, ४१०, ४१३, ६३८. ऐडवर्ड-समंद ४१४. ऐडवाइज़री कमेटी ४३४. ऐनीमल इस्बैंड्री ६१०. ऐफ्रिका (दिच्चिगी) ४६४. ऐफिका (पूर्वी) ४६६, ४६६. ऐम्पायर म्यूजियम एसोसियेशन ६१४. ऐरनपुरा ४३०, ४४६, ४४८, ४७४. ऐरनपुरा-रेजीमैंट (४३ वीं) ४३०. ऐलगिन-राजपूत स्कूल ४६४. ऐलगिन (लॉर्ड ) ४६४. ऐलनबी ४६२. ऐवन्स (G. F.) ४४४.

#### श्रो

म्रोंकारसिंह (डॉक्टर) ४४१. ग्रोखामंडल ४४. ग्रोगल्वी (सर जॉर्ज) ४७३. ग्रोड्डा १७१. ग्रोडीट ६४, ६६. ग्रोरलीन्स ४६४. ग्रोल ३१७. ग्रोसवाल-स्कूल ४६६. च्रोसियाँ ४४, ४३६, ४६४, ४७७, <sup>४८८</sup>

श्रीतारिकशन (कौल ) ४६८.

স্থ্যীरंगज़ेब (बादशाह ) १७, ११४, १७६, २१७, २१८, २२०-२३०, २३२, २३४, २३६, २३८, २४२, २४३, २४६, २४७, २४६, २४१, २४२, २४४, २६१, २६७-२६६, २८०, २८३, २८७, २८६-२६३, ३२७, ३२८, ६२६, ६४४.

哥

कंटालिया ४१८, ४३३, ४३६, ४४४. कंठाजी ३३८, ३४२, ३४३. कंठी-दुपट्टा सरोपाव ६३३. कंडाली ३४४. कं ( कुं ) तजीकदम ३३४, ३४४, ३४६. कंघार ४, १८४, २०१, २०७, २१४, २१७, २१८, ६४०, ६४१. कंपनी ४०३, ४०४, ४२०, ४२२, ४३०. कॅवरपदे का महल ४६३. कॅवलियां १०३. कंस ३. कक ८. कक्क्रक ७, ८, कचरदास ( छांगागी ) ४२४. कच्छ ४, १२, ३४-३७, ४२६. कच्छ का रण १. क्छवाहा ११६, १२१, १४२, १७४, १६८, २६८, ३४४, ३८२, ३८८, ४४०, कड्याही १३२. कळवाहीजी का महल ३४८. कजलबाश २१७. कजोई २४४. कटारड़ा ४४०. कड़ा श्रीर दुशाला सरोपान ६३३. कड़ा, मोती, दुशाला श्रीर मदील (पगड़ी) सरोपाव ६३३.

कदमखंडी २४०. कनपाल (राव ) ३३, ४६, ४०. कनिष्क ४. कनीराम (कूपावत ) ३६१. कन्नीज ८, ६, ३१, ३२, ३४, ३६, ४६, ४७, ६६, १७१. कन्सलटेटिव काउंसिल ४०४. कपासन ८०, ८३. कपूरचन्द ३१६. कप्तान ( ग्रवैतनिक ) ५४१. कमध १६६. कमधज ६१. कमरुद्दीनखा ३२०, ३२१, ३२३, ३२७. कमलमीर २६१. कमवरखाँ ३०२, ३०६. कमालखाँ २४०. करंजा ४८८. करड़ा ३४. करण (रा. रणमञ्जूजी का पुत्र ) ५०. करगामल (मोटा.रा. उदयसिंहजी का पुत्र) १८०. करग्रासिंह ( ग्राहमदनगर ) ४४२. करणसिंह ( कूंपावत ) ४३१, ४३७. करण (र्ग ) सिंहजी (राजा-बीकानेर) २३१, ६४२. करगी (नी) जी ६८, ६३, ६८. करणीदान २२. करगा ३८४. करनसिंह ४८८. करमचन्द ( रा. रग्रामछजी का पुत्र ) ८०. करमचर् (सूत्रधार ) १२२. करमसी (रा. जोधाजी का पुत्र) ६४, ६६, १०३. करमसोत १३१, २७७, ३७७, ४३४. कराची ४०२, ४३०, ४४०, ४४४. करागी २४४. करिज २८८,

कल्यागसागर २४४.

करीमदादखाँ (करीमखाँ) ३३६, ३४१. करेमा ४८२. कर्ज़न (लॉर्ड) ४६७, ४०१, ४०४, ४०७, ६१४. कर्ण (कन्नोजिया) ६४, ६६. कर्ण (करण) (रा. किशनसिंहजी का भतीजा) 9 & 3. कर्ण ( करण ) सिंहजी (महाराणा) १८८, १६१, कर्णाटक २०१. कर्नल ( ग्रॉनरेरी ) ४०३. कर्नाट ४६. कर्मसेन ( राव ग्रासकरण का पुत्र , १६८, १६८. कर्म (करम ) सेन (राव उग्रसेन का पुत्र ) १८७, १६३, १६४. कर्माखेड़ी ३२१. कर्मावती १२०. कलकत्ता ४३६, ४४४, ४६६, ४७८, ४०३, ¥0€. ¥99-¥98. ¥9€. ¥₹5, ¥89, ४४६, ४४८. कलकर्या ८६. कलदार रूपया ४००, ४०१. कलश (कवि) २७२, २७६. कला-कौशल और खानों का महकमा ६१६. कलात ३८४. ३८६. क्रांतचबेग-फ़ेद्रनबेग् ३८४. कल्याग ( बेलापुर ) १८६. कल्याग कटक ४६. कल्यागादास ( ब्राह्मगा ) १८६. कल्यागादास ( रा. ग्रासकरमा का पुत्र ) १६८. कल्यागादास ( रा. महेशदास का पुत्र ) १७८. कल्यागादास (रा. मालदेवजी का पुत्र) १४४. कल्याग्रामल (लोडा) ४१०, ४२४. कल्यागामल ( सिंह ) जी (राव-बीकानेर १२४, १३१, १३६, १३६, १३६, १४१. कल्यागारायजी १०४.

कल्याग्रासिंह ( ऊदावत ) ३४७. कल्याग्रसिंह ( नींबाज ) ३६०, ३६४, ३७७. कल्याग्रासिंइ (मांगलिया ) ८७. कल्याग्रसिंह ( राव राजा ) ४६१. कल्याग्रामिंहजी (राजा किशनगढ़) ४१६, ४२८, 886. कल्यागी ४६. कल्ला ( कल्याग्रामल ) ( रा. राम का पुत्र ) १४८, कछा (देवड़ा) १७४. कछा ( रायमलोत ) १४२, १४३, १४४, १४६, १७४, १७६, १६२. कल्होरा ३८४, ३८६. कवलाँ २१६. कविराजा ४६१. कश्मीर ४८४, ४०४, ४१०, ४११, ४१४, ४३३, ४३६. ४६४. कश्मीरी ४६६. कसूंबी २७४. काउंसिल ग्रॉफ स्टेट ४४४. कांचनगिरि १०. कांघल ७४, ८०, ८४, ८८-६०, ६८, १००, 909. कांनकरण ४२४. काक ४६. काकड़खी १६२. काकेलाव ३६१. काकेलाव व्यासों का ११६. कागा २४४, २७०, ४०६. काड्य बती की घाटी ३६७. काज्रमखाँ २६४. का (ज़) जिमबेगख़ाँ २८१, २८३, २८४, २८८, २८६, २६४. काज़ी १७२, १७७.

काठियावाड़ ४, ३७, ४२, ४४३. काठी ३७. काडी ३२. कागागा २७७, ४१६. काणुंजा १४१. कादिर ( सुलतान ) १२३. कानड्देव (रा. झाडाजी का पुत्र ) ४२. कानसिंह ( पुलिस ) ४४२, ४४७, ४४३, ४४४, ४४८, ४६८, ४७१. कानसिंह ( बीठोरा ) ४४०. कानसिंह (रिसाला) ४४१. कानावास १४४. कानावासिया १७८. कानून ६२२. कानूनी सलाहकार (Legal Adviser) कान्ह (रा ग्रासकरणाजी का पुत्र) १६८. कान्ह (रा. गांगाजी का पुत्र) ११४. कान्हड़देव (परमार) ११. कान्इड़देव ( राव तीडाजी का पुत्र ) ३३, ¥ २... **४४.** कान्इड़देव (सोनगरा) १०, १४. कान्हा ( जगमाल का पुत्र ) ४४. कान्हाजी ( राव कान्ह ) ६६, ६८, ६६, ७२, ७३, ७४. कापरड़ा ८०, ८४, ८८ काबा १६४. काबुबा ४, १६७, २०४, २१३, २१६, २१७, २३६-२३८, २४०, २४१, २४४, २४६, २४८ २४२, ४६६, ४०६, ६४१. कामबख्रा २६६, २६४, २६६, २६६. कामा ( सादा का पुत्र ) १६६. कामासगी २४४. कायद्रां १४. कायमखानी ६६.

कायलागा (ना) ७०, ८४, ४६२, ४१०, ४६०. कायस्थ १४७, २४०, २४२, ३०८. कायस्थ-स्कूल ४६६. कारतलबखाँ २८०. कारो ५६३, ५६४. कारोलिया १४४. कालयवन ३. कालाऊ ४८, ६६. कालिंजर ६, १३२. कालिंद्री २६४. २६६. काली नदी ३२. कालू ३६८. कालुराम (पंचोली ) ४३७. काशान २१४. काशी १६, २४, ३०, ६६, २०४, २४३, ४३६, ४४०, ४२६, ४६१. का (क) श्मीर १७६, २०४, २१६. कासली १२३, १४२, ३०६. कासिमखाँ २२०, २२२, २२४. कासिमखाँ २७१, २७३. कासिमखाँ (नेशापुरी) १३७, १३८. कसिमपुर ३४०. काहुनी ५०, ५४-५६. किचनर ( लॉर्ड ) ४१२, ४६३. कितुई ५८८. किनसरिया १२. किरकी ४८१. किरमसीसर कलां ६०१. किरमसीसर खुद ६०१. किरमाल की घाटी २८४. किराडू १०-१२, ४४३. किलिगिडनी ४७८. किलिमंजरू ४८०. किल्याग (मेड़तिया) २७६.

किशन (कुष्या) गढ़ १, ४२, १८०, २४०, २१७, ३०३-३०६, ३४७, ३१७, ३६१, ३६४, ३६८, ३७२, ३७३, ३८३, ३८८, ३८६, ४०७, ४१६, ४२८, ४४७, ४६२, ४७८, ४८६, ४६०, ४६४, ४६८, १०६-१११, ४१४, ४१८, ५२१, ६२७, ६३०, ६३४. किशनदास १८४. किशनलाल (शाह) ४२७. किशनसिंह ( भाटी ) ३७१. किशनसिंह (रा. गांगाजी का पुत्र) ११५. किशन (कृष्ण) सिंहजी (केहरी) (राजा किशनगढ़) १७६, १८०, १६२, १६३. किशोर कुँवरी बाई साहिबा ५६४, ५६६, ५७०. किशोरसिंह (ठाकुर मेजर) ४३८, ४६६. किशोरसिंह (म० भ्राजितसिंहजी का पुत्र) ३२८, ३२६, ३७१. किशोरसिंहजी (महाराज) २४, ४४४, ४६१, ४६७, ४६६, ४६८. किशोरिंह (राजगढ़) ३४४. किशोरीलाल (लाला) ४८४, कीटिंग ( लैफ्टिनेन्ट कर्नल ) ४४६. कीतलसर ४४०. कीरतपाल (रा. धृहड़जी का पुत्र) ४८. कीरतपुरा ३६६. कीरतसिंह ( ग्रांबेर ) २३८. कीरतसिंह (देवड़ा) १६५. कीर्तिकौमुदी ३६. कीर्तिपाल (चौहान) १०. कीर्तिसिंह ( रा. उदैसिंहजी का पुत्र ) १७८. क्रंजविहारीजी का मंदिर ३६४. कुंडल ५६, १०४, १७१, २८३, २८४. कुंडा २३५. क़ंतल ८७. कुंमलगढ़ ( मेर ) १२४, १३७, १४२, १८८, २६४, २६६, २८२.

कुंभ! ( जगमाल का पुत्र ) ४४. कुंमा ( सोलंकी ) १८७. कुंभाजी ( महाराना ) ७०, ७४-७६, ८१-८३, ८४, ८७, ८६-६१, ६६, १००. कुंभानी ३४४. कुँवरङ्ग ७६. कुँवरसेन ( लाला ) ४६८, ४७२, ४७६. कुचामन ३६१, ४०८, ४१०, ४११, ४१६, ४२८, ४३६, ४३७, ४४८, ४४१, ४४६, ४४६, ४६४, ४६६, ४७४, ४८४, ४८७, ४६४, ४०१, ४०४, ६२८, ६४७. कुचामन की टकसाल ६४७. कुचामन रोड ४८३, ४८७, ६०३. कुचामनिया रुपया ६४७. कुचामनिये रुपये पर के कुछ लेख ६४८. कुचीपला ४४१. कुचेरा ४३७, ४४४, ४४१, ६४४. कुड़की २६७, ४१६. कुतुव (बुद्दीन ) ख़ाँ (जूनागढ़ का फ़ौजदार ) कुतुबुद्दीन ( ऐवक ) १०, ११, १४. कुतुबुद्दीनख़ाँ १६४. कुतुबुलमुल्क ३११-३१४, ३१६, ३१७. कुन्दनमल ( मुह्ता ) ४४६. कुमारपाल १२, ३६. कुम्भकर्ण (जैतावत ) १६६. कुम्भकर्ग (बारहट) १७६. कुरमां १६४. कुरुत्तेत्र ३०३. कुलिचखाँ १७६. कुलीचखाँ २६६. कुशलराज (सिंघी) ४२८, ४२६, ४३३, ४३७, ४४७, ४४८, ४६०, ४६१. कुशलसिंह ( ग्राउवा ) ३६१, ३६३, ३८३. कुशलसिंह ( मांडा-ठाकुर ) ३४६.

कुशलसिंह (मेड़तिया) २६०-२६२ कुशान ४. कुशालसिंह ( ग्राउवा ) ४३६, ४४०, ४४३. कुष्ठरोग ६०८. कूंपड़ावास ३४७. कूंपा ( रा० जोधाजी का पुत्र ) १०३. कूंपा ( रा० मिल्लिनाथजी का पुत्र ) ४४. कुंपाजी ( ग्रासोप ) ११४, ११८, ११६, १२४, १२४, १३०, १३१. कूंपावत १४८, १४६, २०१, २०२, २०४, २१०, २१२, २२६, २६३, २७४, २७७, २७८, ३३२, ३६६, ३६१, ३८०, ३६०, ३६६, ४३६, ४३७, ६४४. कूड़ी ४४०. कृषि-विद्यालय ४४६. कृष्ण ( तृतीय ) ११. कृष्णाकुमारी (कुँवरी) १७६, ४०६, ४०६, ४०६, ४१२, ४१६. कृष्णराज (द्वितीय) ११. कृष्णविलास २३, ४३६ कृष्णविज्ञास २४. कृष्णा (नदी ) ३७०. केकड़ी १४२, १८०, ३२६, ३४४, ३७४. केटर ( A, N. L ) ४४१. केटर ( A. W. L ) ४४६. केनिया ( जहाज़ ) ४७७, ४८४, ४८८. केनिया (पहाड़ ) ४८१. केनिया ( शहर ) ४७७, ४७८, ४८८. केम्ब्रे ४६६, केरल ३४४. केलगा ( रा० रायपालजी का पुत्र ) ४६. केलग्रकोट १४४. केलवा १२१, १३२, २४४. केल्ह्या ( चौहान ) १०. केल्ह् ( ल ) गा ( माटी ) ६७, ६४.

केवाय माता १२. केशावदास (कल्लाका बंधु) १४३. केशवदास (गाडगा ) २०. केशवदास (माबुवा) १०६. केशव (शो) दास (मेड़तिया) १४२, १६३. केशवदास ( रतनाम ) १७६. केशवदास ( रा० उदयसिंहजी का पुत्र ) १८०. केशवदासोत २४६. केसरख़ाँ ( खोखर ) ३७४. केसरवाली ३६४, ४४०. केसरीसिंह ( ग्रासोप ) ४१८, ४२४. केसरीसिंह (कायस्थ ) २५०, २५२. केसरीसिंह ( कुचामन-ठाकुर ) ४४८, ४४१. केसरीसिंह ( घांघल ) ४२८. केसरीसिंह (बगड़ी) ४१२. केसरीसिंह ( मेड़तिया ) ३४२. केसरीसिंह ( रायपुर ) ३८४. केसरीसिंह ( रास ) ३६०, ३६४, ३७१, ३७७, केसरीसिंह (सोभावत ) ४६४. केसरीसिंइजी (ईडर) ४०१, ४०४. केंसरीसिंहजी (रीवां) ४४३. केस(श)व ( सूत्रधार ) १२२. के. सी. एस. ग्राइ ४४०. के. सी. वी. ग्रो. ४४२ केहरजी (महारावल) (भाटी) ६७, ८६. कैंबे ३४२, ३४६, ३४०. कैडेटकोर ५०४. कैम्ब्रिज यूनीवर्सिटी ४६६. कैल ६२. कैसरेहिन्द जहाज ४४८. कोंकण ४६. कोचकबेग २४१. कोटकिराना ४२६.

### वर्णानुक्रमि्का

कोटड़ा ७६, १०७, ११६, १३४, १४२, ६०१. कोटडा २०६. कोटला ४४२. कोट सोलंकियान ७१. कोटा २२२. २४०, ३४७, ३४३, ३४४, ३४७. ४०२, ४४३, ४८६, ४८८-४६०, ४६४-४६६. ४३४. ४६४. कोटेचा ६०, ६२. कोठावाला ( M. R. ) ४३६, ४४७, ४४१, ४४४, ४४८, ४६६, ४७४. कोड़मदे (वी) ( सादा की स्त्री ) ६७, ६४. कोड्मदेवी (रा० जोधाजी की माता ) ६४. कोड़मदेसर ६७, ६४. कोड्मदेसर (गाँव) ६८. कोड़ा २२७. कोड़िया पट्टी ( जाखेड़ों की ) ३२६. कोतवाल ६२२. कोतवाली ३६६. कोतबाली का मकान ४६२. कोरटा ( टोंस नदी पर ) २०४. कोरना (गा) १४३, १८३. कोरी ३१६. कोर्ट ग्रॉफ बार्ड्स ४३६, ६१६. कोर्ट सरदारान ४७४, ४७४, ४६४, ४०४, ६०६, ६१२, ६४८, ६२०. को निया ४१४. कोली ४३, १८४, १८६, २३१, २८६, ३०८, ३४४, ३४६. कोलीवाड़ा ३०८. कोलू ४४, १०४, २७८. कोलू ( पुरोहितों का बास ) १०३. कोलूमढ़ ३६. कोलो ४८१.

कोल्हापुर ३०६, ४८६.

कोसाना ८४, ८७, १०६, १२०, १२१, २८१, ३४६. कोसी ३१७. कोसीथल १२४, १४२. कोंडोग्रा इरंगी ४८२. कौंब (मिस्टर) ४१०. कौरव ४. केटा ४४७, ४४८, ४७०. स्तुत्रप ४, ६, ६३४.

ख

खंगार १०८ खंगारोत ३२३. खंडेला २४४, ३४४. खंभात १७३, ३४२. ३४६, ३४०. खजवा २२७, ६४४. खजवाना ३३३. खुज़ाने का महकमा ६०४. खट्टकड़ा ४४०. खमगोर १६२. खरबूजी ३४७, ३४६. खरवा १८०, २६४, ३७२, ३७४, ३७६, ३८६, ३६८. खराड़ी १०३. खलील उल्ला खाँ २२४, ६४३. ख्वासखाँ १२१, १३२. ख्वासपुरा १२१. खाँ ग्राज्म १८२. खाँ जमां २६३. खाँ ज़हां २६४, २६७. खाँ जहां ६४०. ख्राँ जहां बहादुर २४६-२४२, २६०, २७३, २७६. खांडेराव ३६३. खांडेराव दाभाड़े ३४४, ३४६.

खाँ दौराँ २६७, ३१०, ३१२, ३२४, ३४५. ख़ाँ दौरां ( नसरत जंग ) ६४०, ६४२. खाँनखाँना ( ग्रब्दुलरहीम ) १७२, १८४, १८६, १८७, १६६, १६६, २००. खाँनखाँना (बहराम ) १३८. खाँनखानाँ ( मुहब्बतखाँ ) ३०१. खाँनजहां २४०. खाँनजहां (लोदी) १६४, २०६, २०६. खाँनजादा १४२. खाचरोद २२१, २६५. खाटावास १७८. खाटू ६३, ७६, १४२, ४५६, ४६०. खाटू (छोटी) ३७७. खाती खेड़ा ४६२. खानदेश २०१, २७२. खानपुर ३३८. खानसिंह ५६७, ५६६. खानूजी ३,८१. खानों ग्रीर कला-कौशल का महकमा ६१६. खाफ़ीखाँ २२३. खाबड़ १२३, १४२. खारची ६६, ४७२. खारदूम ५६३. खारड़ा ( मेवासा ) ३६४. खाराबेरा १०३, ११५. खारिया १०४, ३८०. खारिया फादडा ४४०. खारी ६६. खारी कलां ( चारणां ) १४४. खास महकमा ४६३. खिजिरखाँ ६४. ६७. खिड्की २०१. खिदमत गुज़ारखाँ २४६, २४१.

खिनावड़ी १४४.

खिमसेपुर ३१. खींवकरण १२४, १३१. खींवसर ६६, १०१, १३१, २७८, ४१३, ४२४. खींवसी ७२. खींवसी ४१७. खींवसी ( भंडारी ) ३३२, ३३४. खींवा ( ग्रासरलाई ) १४१. खींवा (ग्रासोप) १६४, खींवा ( पौकरना राठोड़ ) १०८. खींवा ( राठोड़ ) १७२, १८८. खीचंद ३२६. खीची ४४, ४८, ८६, १७४, १८२, २४४, २४४, २७८, ३७८, ३६०, ४२३, ४२१, ४२३. **ጷጷ**፞፞፞፞ጜ खीचीवाड़ा १७०. खीपसा ४४. ४१. खीमसी ५२. खुजिस्ताग्रख्तर (जहांशाह ) ३१७. खुडाना १७८. खदाबंदखाँ ( इबशी ) १८४. खुदाबाद (शिकारपुर) ३८६. खराक्षान २१६. खुर्रम ( अन्नबर का अमीर ) १६३, १६६. खुरम (मलिक) ६३. ख्रेंम (शाहजादा) १६०, १६१, १६३, १६४, 986. 300-306. खुसरो १४. ख़सरो (मिक्किक) १४. खूबचंद ( सिंघी ) ४३०. खेजड़ला ३६८, ४०८, ४२३, ४२४, ४५०, ४५६. खेड़ १०, ३४, ३८, ३६, ४२-४४, ४६-५०, ५२-६६. ११६.

खेड्कोट ३७,

खेड़ेचा ४३, ४६. खेतड़ी ४०४, ४०४, ४०७, ४८४,४८६, ४६०, ४६४, ४६६. खेतपाल ४८. खेतसी (बाघाजी का पुत्र ) ११०. खेतसी (भाटी ) ३०८. खेताजी ( महारागा ) ७४. खेतावास ४४०. खेतासर २६३. खेमकरण २६०. खेम ( खींव ) सी ३०६, ३०७, ३२४. खेड़ापा १४४, ३२६. खैबर २४०, २४१. खेरपुर ३८४. खैरवा ८०, ८८, ६०, ६१, १२४, १२४, ४४८, ४४६, ४६६, ४६६, ४७४. खैरागढ़ २०४. खोखर (गांव ) ४६७. खोखर ( जाति ) ६२, ६३, ३७४. खोखर ( राव छाडाजी का पुत्र) ४२. खोखरोपार ६०३. खोड़ १८८. खोड़ेचां १०३. खोर ३२, ६४. कृवाबगाह के महल ३२६. ग

गंगदेव ६१. गंगवाना ३४२—३४४. गंगश्याम ११४. गंगश्याम का मंदिर ३६३, ३६४, ४६२. गंगा ३४, ७४, १२३, ४६६. गंगा (कैनाज ) ४४४. गंगागुरु ३२६. गंगादास १३४.

गंगारड़ा ३७२. गंगाराम ( भंडारी ) ३६६, ४०१, ४०२, ४०६, 80E, 890. गंगाराम (व्यास ) ४३७. गंगावा ४४१. गंगासिंहजी ( बीकानेर-महाराजा ) ४८४, ४६७, ४६८. गंदाबनदी २४०. गंभीरमल ४३६. गगरागा ६७, ३६४. गज़नी १४, २१४. गज़नीख़ाँ ( जालोरी ) ११२, ३०६. गज़नीख़ाँ ( नाडोल ) १८८. गजनेर ६३, ४१४. गजिंसेंह (भाटी ) ४२४, ४२५. गजसिंह ( मेवाड़ ) २८४. गजसिंहजी ( जोधपुर-महाराजा ) २०, २८, 950-960, 963-964, 965-206, 290, २११, २१३, २१६, ६४०, ६४६, ६४१. गजिंसिंहजी (बीकानेर) ३४४, ३६१, ३६४, ३७२, ३७४, ३८३. गजसिंहपुरा ३४४. गडरारोड ४४३. गडवाड़ा ६६. गढ़ पिंडारा १६६. गढ़ बींटली ३२४, ३२४. गढ़ मुक्तेश्वर ३३४. गर्गेशचंद (मेहता) ४६४, ४६८. गगोशदास ( खीची ) १७४. गर्णेशप्रसाद (कप्तान ) ४०१. गदाधर १२२. गिधया ( गधैया ) ६, ६३४-६३६. गधैया ६, ६३४, ६३४. गया १६, ७४, ६४, ६६, २०४, ४६६. गयागुर ४४०.

गयासुद्दीन बलबन ( सुलतान ) ६४०. गयूरम्रहमद ४८८.

गवर्नमैंट ४२१, ४२२, ४२६-४३०, ४३२-४३६, ४३६, ४४२-४४६, ४६३, ४६५, ४६७-४७०, ४७२, ४६५-४६६, ४६३, ४६६, ४६७-४७०, ४७२, ४७६, ४७६-४०१, ४०३-४०६, ४०७, ४०६-१११, ४२६, ४२६, ४२६, ४३०, ४३६, ४४६, ४६०, ६६०, ४७४, ६१२.

गवर्नर ४८१, ४८३, ४८७.

गवर्नर जनरत ४२०-४२२, ४२८, ४३३, ४३४, ४४४, ४४४, ४४६, ४६६, ४१०, ५७२.

गवर्नर जनरत का एजैंट ४४६, ४४८, ४४१, ४४४, ४४६, ४४७, ४६०.

गवर्नर बंबई ५२७.

गवां ४१०.

गांगा की बावड़ी ११४.

गांगाजी (राव) ११०-११६, ११८,

गांगाया ४४०.

गांगागी १४८, १७०, १८२.

गांगेलाव ११४,

गाइडर (जी. बी.) ४०४, ४१६, ४२२.

गागरू (रौ) न ७६, ८६.

गाज़ा ४६७.

गाज़िउद्दीन ३१४,

गाडवा २६५.

गाघेड़ी ४४४.

गायकवाड़ ३३४, ३४२, ३४६.

गिरदीकोट ३६४, ४१३.

गिरघर बहादुर ( राजा ) ३२४.

गिरधारीसिंह ( चंडावल-ठाकुर ) ४४१.

गिरनार ४३८.

गिररी १२६, १३०.

गिराब ३८४.

गिलन ( G. V. B. ) ४७४.
गिलावासगी ६०१.
गिवैंची ४६४.
गींगोली ४०८, ४१४.
गींदोली ४४.

गुजरात ३, ४, ६, ८, ११–१४, ३२, ३४, ३६, ३७, ४३, ४४, ४४, ६२–६४, ७७, ८०, ८०, ८०, ८०, १११, ११६, १९२, १२३, १३४, १३८, १४१, १६४, १६४, १६४, १६४, १६४, १६४, १६७, २००, २०८, २२०, २३०–२३३, २३८–२४०, २४३, २६२, २६६, २०६, २८०, ३९२, ३१२, ३१४, ३१४, ३१४, ३४४, ३४६, ३४७, ३४६, ३४०, ३४६, ३४०, ३४६, ३४०, ३४६, ३४०, ३४६, ३४०, ६३७, ३४०, ३४६, ३४०, ६३७, ३४०, ३४६, ३४०, ६३७, ३४०, ३४६, ३४०, ६३७, ३४०, ३४६, ३४०, ६३४, ६३७,

गुजराती ३३७, ३३८.

गुजरी २३८.

गुड़ा (ढा) १२४.

गुड़ा (ढा) ४४८.

गुड़ा (ढा) (मालानी ) १०, ४२६, ४४२, ६१८.

गुड़ाल ४४.

गुढ़ा–जाटों का ४८६.

गुढ़ा-लास का ४८६.

गुढ़ा-सथारों का ४८६.

गुगापालिया ४४०.

ग्रामाषा चित्र २०.

गुगारूपक (केशवदास कृत ) २०.

गुगारूपक ( हेमकिव कृत ) २०.

गुगासली ३६६.

गुगासार २१.

गुप्त ४, ६३४.

गुमान २४.

गुमानसिंह ( खीची ) ४२१, ४२३. गुमानसिंइजी (महाराज कुमार ) ५२०. गुमानसिंहजी (महा० विजयसिंहजी के पुत्र) ३६४, ४०१, ४०४. गुर्जर ६, ७. गुलबदन बेगम १२६, १२८, गुलराज (सिंघी) ४१८, ४१६. गुलाबराय (पासवान ) ३६०, ३६१, ३६४, 8.9. गुलाबसागर ३६४, ४६२, ४८०, ४०२. गुलाबसिंह ( पुलिस-इन्सपेक्टर ) ४४३. गुलावसिंहजी ( रीवां-महाराजा ) ४३६-४३६. गुजाममुहम्मद ( मीर ) ३८४. गुलामहुसैनखाँ ३६६. गुसांई ३२६, ३६४, ४४०, ४०६. गुहिल ( गोयल-गोहिल-गहलोत-गुहिलोत ) 99, 38, 34, 36, 82, 80, 00. 942, २६६, ३७४. गृंदीसर ३२६. गृंदोज (च) ४२, ८८, १२१, १३२, १४३, 985, 888. गुघरोट २७६. गुजर १४१, १७०. **गूलर ३८०, ४४८, ४४०, ४**४३, ४४६. गेब्रील (E, V.) ४१०. गेसूखाँ ३२४. गैज़ील (G. H.) ४४६, ४४६. गैमावास १६७. गेलावस ३२६. गेलावसिया १६७, गोकलघाट ३६२. गोगादे (चौहान) ५६. गोगादेव (राव वीरमजी का पुत्र) २०, ४६, ٧७, **६**६. गोर्गुदा १६२, १६४, १६०, १६१.

गोठ ४, ३०३. गोड (ढ) वाड़ ११-१३, ४३, ७८-८१, ८४, 55-€0, 90२, 99४, 9२४, 9२६, २<u>४</u>६,  $7\xi x$ ,  $7\xi \xi$ ,  $70\xi$ ,  $7\pi x$ ,  $7\xi x$ ,  $12\xi$ , ३८२, ३८३, ३६४, ३६६-३६८, ४१४. ४३०, ४४१, ४४६, ४६७, ४७१, ४८८, गोदेलावास २४४, ३२६. गोपा ६६. गोपानदास ( अहड़ ) १८३. गोपालदास ( चांपावत ) १७३, १७४. गोपालदास (पंचोली ) ४२०, ४२३. गोपालदास (भाटी ) १८८. गोपालदास (म. सूरसिंहजी का भतीजा) १६२. गोपालदास (मेड़तिया) २१४, २१८. गोपालदास (राठोड़) १८६. गोपालदास (रा० मालदेवजी का पुत्र) १४४. गोपालपुरा ३४६. गोपालपौल ३२६, ४४६. गोपीनाथ (मेड्तिया) २८२. गोपीनाथ (राय) १८६. गोपीनाथ (राव सूजाजी का पुत्र ) ११०. गोपीनाथजी का मन्दिर ४४०. गोयन्द ८०. गोयन्ददास (सोभावत) ३७३. गोयन्दपुरा ४४४. गोयन्दागा (गढ़) ३६, ४६. गोरत्तुसहस्र नाम की टीका २४. गोरधन (गोवर्धन) (खीची) ३७८, ३६०. गोरधन ( घांघल ) ४२४, ४२४. गोरधनसिंह (कंटालिया) ४४४. गोरनडी ४४०. गोराक ४२२, ४३६. गोरेड़ी खुर्द ३२६. गोल ३४८.

गोलकुंडा २०१. गोलमेज कॉनफ़ेन्स ४६४, ४६५. गोलासनी ५६४. गोलिया ६०१. गोल्डन जुबिली ४८१. गोवर्धन पर्वत २४०. गोवर्धनलालजी (गुसाँई) ५०६. गोविन्द (कूंपा) १२६. गोविन्ददास (जोधा) २४१. गोविन्ददास (भाटी) १८२, १८३, १८४, १८७-१८६, १६१-१६३, १६७. गोविन्ददास (रा० उदयसिंहजी का पौत्र ) १८६. गोविन्ददास (रा० सूजाजी का पौत्र) १०८, १३३. गोविन्दराम (भट्ट) ३४३, ३४४. गोविन्दराव ३७६. गोश्चन ( लॉर्ड ) ४६०. गो (गु) सांईजी (गोस्वामी) २४०, ३४७, ३८१, ३६४, ४०२, ४४०॥ गौड़ ८, १२, १३, २२२, २२३, २३८, ३४१, ३४३, ६४३, ६४४. गौड़ावाटी १३, ३६२, ४०८. गौतमी-पुत्र शातकर्शि ४. गौरीशंकरजी ( ग्रोम्हाजी ) १६६, १८७, १८६. गौर्डन ( जनरत ) ४६३. गौर्डन ( मेजर ) ४०१. ग्रहरिपु ३६. ग्रांट ( G. W. Grant कर्नल ) ४०२, ४०६. प्रांट डफ ३३६, ३४७, ३४६, ३७४, ४०३, 800. ग्रीस ४६६. ग्वालियर ८, ६६, ४१४, ४३०, ६४०,

घंटाघर ४१३. घटियाला ७, ८, ११४. घटियाली ३४१.

घनश्यामजी का मंदिर (पचदेवरियों वाला) ३३०. घाटा ३८०. घारोराव ८८, ३२६, ४०४, ४१४, ४४६, ४४४. घासमारी २३६, ३८१. घीसूलाल ५७२. घुड़ला (घडूला ) १०६. घृघरोट १२३. घेवड़ा ११४. घोडारग ३२६. घोड़ा सरोपाव ६३३. घोरानिये पुल ४६७. घोसूंडी १६, ६६. ਚ चंग ४२६, चंगावड़ा ११६. चंगावड़ा (खुर्द ) ३६६. चंडावल ३४६, ३६१, ३६८, ४१२, ४१८, ४२४, ४२६, ४३१, ४६६, ५४१. चंडू १२१. चंडू-पंचांग १२१, ६१४. चंडूला ३४४. चंद ४८. चंद्रगुप्त (द्वितीय ) ५. चंद्रगुप्त (मौर्य) ४. चंद्रपाल ४८. चंद्रप्रबोध २१. चंद्रभान जोधा २४७. चंद्रसेनजी ( ग्रांबेर ) १०१. चंद्रसेनजी (राव जोधपुर) १७, १३४, १३८-१४१, 988, 980-966, 900, 957, 950, १६०, २१८, ६००. नंद्रावत २२३. नैवालिये (ए) २७, ३८१,

चकन दुर्ग २३६.

चक्रेश्वरी ४६, ४७, ६४. चतुरसाल ( ब्ँदेला ) ३०१. चतुरसिंह ( म॰ ग्राजितसिंहजी का पुत्र ) ३२८. चतुर्भुज ( उपाध्याय ) ४१०. चतुर्भुज (कहा) ४८६. चतुर्भुज ( भंडारी ) ४१८. चतुर्भुज विष्णु १६६. चनाब २१६. चनियार २८६. चरखारी ५६४. चवां ४०८, ४४०. चांचलवा १०३, ३४७. चांगोद १०६, ४१४. चाँदकुंवरी ६३. चांदग्री ४०. चांदपील ( दरवाज़ा ) १६८, २१६, ३४७, ४१८, ४६६, ६११. चाँदबावड़ी (चौहान बावड़ी) ६३. चाँदराव १०३. चाँदशाही ६४१. चाँदारुग २६०. चाँदावत २४४, २४४, २८१, ३६७, ३८८, ३६०, ३६६, ३६८. चाँदी के सिके ६४२. चाँदी के सिक्षों पर के कुछ लेख ६४४, ६४६. चाँदेलाव ३८०. चाँपा ८०, ८६-८८, ६४. चाँपानेर ३३८, ३४४. चाँपावत १३४, १७३, १७४, २१२, २१८, २६०, २६३, २६६, २६३, २७१, २७४-२७६, २७८, २८१, २८२, २८४, २८८, २६०, २६८, ३०१, ३०८, ३३४, ३६१, ३७३, ३७६-३८१, ४०८, ४३६, ४४०, ४४२, ६४४. चाँमलोद ( चाँगोद ) १८८.

चाकर ( मीर ) ३८४.

चाकरी ४१३, ४१७, ४४८, ४०६, ४२०, ४४४, ६१८, ६२७, ६२६-६३१. चाचक ४४. चाचा ६७, ७४-७८, ८१, ८२, ८७. चाचिगदेव (खीची ) ८६. चाचिगदेव ( चौद्दान ) ६, ३६. चाचिगदेव (रा० चूंडाजी का पुत्र ) ६६. चाटसू ७६, १२३, १४२, १४३. चामर्स ( थीग्रोडोर ) ४४८. चामुंडा (देवी) २७, ६१, ६४, ६६, ३३०, ४४६, ४६२, ४१८, ४४८. चारण ४४, ६६, ७६, १०३, १०६, ११६, १४४, १७८, १६७, २०६, २४६, ३२६, ३६६, ३६६, ३६४, ४४०, ४४३, ४६१-४६३, ४७३, ४६२, ६००, ६०१, ६१०, ६४४, ફેર્યર. चारगावाड़ा ( चारगों का बाड़ा ) ४४०, ६००. चारभुजा २४४. चारवास ११६, १४४. चालुक्य १३. चावंडा (गांव ) ६१. चावंडिया ४४४. चावड़ा ६, ७, ३४, ४४, ७४. चावड़ीजी ४६२. चिकित्सा-विभाग ६०७. चिडियाघर ६१२. चिडियानाथ ६२, १४३. चित्तीड़ ४, १८, ४६, ७४-७७, ८०, ८२, ८३, ८६, ६०, ११६, १२४, १४०-१४२, १६१, १६२, २६३, २६४. चिमगावा ४४४. चिमनाजी ३३८, ३४२, ३४३. चीतरोड़ी ८३. चीन ६, ४०१-४०३, ४१७. चीक कोर्ट ४२१, ६२०, ६२१, ६२३.

चीक जज ४२१, ४२६. चीफ़ मिनिस्टर ६०२. चुकावस ४४०. चूटीसरा ५६. चूंडा ( रावत-मेवाड़ ) ७१, ७२, ७६, ७६, चूंडाजी ( राव जोधपुर ) ६, १४, ३३, ४४-७३, 53, 5k, Eo. चूंडावत ६३, चूंडासर ( गांव-नागोर) ४६, ८४, ६८. चुंडासर ( तालाव ) ६३. चूडामन ( भरतपुर ) ३२२, ३४२, ३४३. चेचक ६०७. चेटबुड (लेडी) ४६८. चेम्बर ग्रॉफ् प्रिंसेज़ ४३८, ४४४. चेराई ८, २६३. चैनकरण ( सिंघी ) ३६८, ४१८, ४१६. चैनसिंह ( ग्रासोप--ठाकुर) ४८४, ४६४, ५१४, ४१६, ६३४. चैनसिंह ( पौकरन-ठाकुर ) ४२४, ४३६, ४४६, ४४६, ४६०, ४६७, ४७०, ४७२, वैनसिंह ( बारठ ) ४४३. चैनसुख का बेरा ६०८. चैना २४. चैम्सफ़ोर्ड ( लॉर्ड ) १६, ४३७. चोर नरागा २२२. चौकड़ी ८४, ८७. चौकेलाव ३४८, ४४०, ४६२. चौखां ३४७. चौथ २८२, ३३७, ३३८, ३४४, ३४६, ३४८. चौधरी २६६. चौपड़ा ४२४. चौपासनी २४०, ३४७, ४०२, ४१८, ४४६, ४६६, ६२२, ६३१, ६६०. चौपासगी चारणां १४४.

चौबारी ३८४. चौरासी पदार्थ नामावली २३. चौसल ३४१. चौसा १२३. चौहटन १४२, ४४८. चौहान ८-१४, ३४, ३८, ३६, ४४, ४७, ४१-४३, ६३, ६६, ६७, ७३, ७४, ८४, ८६, ६३, ६६, १००, १०४, १०४, ११३, ११४, १२३, १२४, १४२, १८६, २१६, २२८, २७६, २७७, २८८, २६१, २६६, ३६४, ४२६, ६३६. कज्जूराम (तिवाड़ी) ४२८, ४३४. इतरसिंह ( नींबाज-ठाकुर ) ४८४, ४६४. छतारी ६३. क्रत्रसाल ( भाटी ) ४०४, ४०६, ४१३. ह्वत्रसाल ( मेहता ) ४४८, ४४६. छत्रसाल (रतलाम ) १७६. क्रत्रसिंह ( ग्रासोप ) ३७८. इत्रसिंह ( जयसलमेर ) ४४३. इत्रसिंहजी ( म॰ मानसिंहजी के पुत्र ) ४१६-४२२, ४२४, ४३८, ४४९. छप्पन के पहाड़ (मेवाड़) १६२. छप्पन के पहाड़ ( सिवाना ) १६२. **ड**ली १६७,

ह्यांगागी ४२४. ह्याजड़ ४६. ह्याजड़ ४६. ह्यापर १०२, १४२. ह्यापर (द्रोगापुर) ६६, ६७-१०३. ह्यापाख़ाना (राजकीय) ६०६. ह्यापाया २६८. ह्यापाया २६८. ह्यापाया १६७. हैजनाग ४६२. होगा (श्रीमाली ब्राह्मण ) ४४६. होटमल (रावत ) ४६४, ४२९. होर ४०२.

ज

जंगजात ४८२, ६१६. जंगलात का महकमा ६०६. जंबूसर ३३७, ३४४. जगजीवन ( भट्ट ) २१, २२, २४६. जगतराय १४२, १६३. जगतसिंइ (भाटी ) ४५०. जगतसिंह ( राजा बासू का पुत्र ) ६४१. जगतसिंह ( रावराजा ) ४३६. जगतसिंहजी ( जयपुर-नरेश ) ४०५-४१२, 898-89E. जगतसिंहजी (द्वितीय) (महाराना) ३ ४४, ३४६, ३६८, ३६७, जगतसिंहजी (म० जसवन्तसिंहजी प्रथम का पुत्र ) २४१. जगन्नाथ ( घाय भाई ) ३७७-३८०. जगनाथरायजी (ठाकुरजी ) २४४, ३६४. जगन्नाथसिंह (मेड़तिया) १८४. जगपाल ( रा॰ मल्लिनाथजी का पुत्र ) ४४. जगमाल (तेजसी का पुत्र ) २१४. जगमाल ( महारावल नगर ) ३८, ४७. जगमाल (मेड्तिया) १३७, १३६-१४१, १४६. 9 k É. जगमाल ( मेवाड़ ) १६१, १६८, १६६, १७३, 900. जगमाल (रा॰ जोघाजी का पुत्र ) १०३. जगमाल ( रा॰ रगामछजी का पुत्र ) ५०. जगमाल (रावल मिलनाथजी का पुत्र) ४४-४६, **ξε, 9ου.** जगमाल (राव-सिरोही) ११६. जगरामसिंह ( ऊदावत ) २७४, २६०.

ब्रुग् ( जगन्नाथ ), ( पुष्करणा ब्राह्मण पुरोहित ) ३३४, ३४३. जज़िया २४७, २६१, २६६, २६१, २७२, ३१६. जज्मार ४२७. जदुनाथ सरकार २३४, २३६, २४२. जनको (कू) जी ३७४-३७६. ज़फ़रख़ाँ १४, ६२, ६३. ज़बरदस्तखाँ २८६. जमरूद २१२, २३६-२४२, २४८. जयच (च) न्द्र (न्द) ३१-३४, ३६, ४६. जयदेव ( पुरोहित ) २१४, २११. जय (जै) पुर १, ७६, १०७, १२३, १६१, २०३, २०४, २२८, २६३, २६४, २६६. ३०२. ३११, ३११, ३१४, ३२१, ३२४, ३२४. ३३२, ३३४, ३४७, ३४८, ३४१-३६६. ३६०-३६६, ३६८, ३७२, ३७४, ३७६, ३७६, ३८२, ३८३, ३८७-३८६, ३६८. ४०४-४१२, ४१४-४१६, ४२७, ४३६. 886-885. 8k3, 8k8. 8k5. 863. ¥€€, ४७०, ४७**१, ४**७७, ४८३, ४८६, ४६०, ४६३, ४६४, ४०६, ४११, ४१४, 483. 480. 88E, 487, 883. 880. £६४-<u>६</u>६७, ६७०, **१**७१, ६२८. जय (जै) पौत ४०६, ४४०. जयमल (मुँहगोत ) २१४. जयमल (मेड़तिया) १४६, १६२. जय (जै) सलमेर १, २, ७, ३७, ४८, ४६, ४१. १८, ६४, ६७, ७३, ७४, ८६, १०२–१०४, १०४, १२०, १२१, १२६<sup>–</sup>१२८, १३३, १३४, १४४, १४७, १७१, १८३, २१७, २१८, २३१, ३२६, ३३४, ३६६, ४३७. ४४८. ४१३, ४८४, ४८१, ४८८, 8€3, 8€€, kok, ko=, ko€, k99, ४१२, ५२१. जयसिंह ( जयन्तसिंह सोलंकी ) ( द्वितीय ) ३२,

जयसिंह ( सिद्धराज सोलंकी ) १-२. ३७. जयसिंहजी (द्वितीय) (सवाईराजा जयपुर) २६३, २६६-२६८, ३०१, ३०२, ३०४, ३**१**9, ३१३—३१६, ३२१, ३२३—३२७, ३२६, ३३२, ३३४. ३३४. ३४८. ३४८. ३४१-३४४. जयसिंहजी (प्रथम) ( जयपुर-महाराजा ) २०३, २०४, २२३, २२६-२२८, २३०, २३४, २३८. २४७. जयसिंहजी (महाराना) २६७, २७१, २७२, २८२, २८४. जयसिंहजी ( सेलाना ) १७६. जया (जय ग्रा) पा (सिंधिया) ३६४, ३६७, ३७२-३७६, ३८२. जरासंघ ३. जर्मन ४८२, १६६. जर्मनी ४२३, ४२४, ४३४. जलंघरगुग्रारूपक २४. जलंघर चरित २३. जलघर जसभ्रष्या २४. जलैंघर जसवर्गान २४. जलंघर ज्ञानसागर २३. जलंधरस्त्रति २४. जलंघरस्त्रति २४. जलंधरस्तीत्र २३. जलंधरस्तोत्र २४. जलगांव २०४. जलाल (मलिक) ६३. जलालखाँ १४४, १४६. जलालखाँ (जलवानी ) १२६, १३०. जलालुदीन फ़ीरोज़शाह ख़िलजी ६, ४४. जवांमर्दखाँ (बाबी ) १०६, १४६. जवानसिंह ( रावराजा ) ४६१. जवानसिंह (रास) ३६१. जवानसिंह (रीयां) ३७४. जवाहरखाना ६०६.

जवाहरसिंह ( डकैत श्ररिया ) ११२, ५१४. जवाहरसिंह ( डकैत चूटीसर ) ४४१. जवाहरसिंह ( रामसर ) १४८. जवाहरसिंह ( रावराजा ) ४६ १ जवाहरसिंह (रिसाला) ५ ६६. जवाहरसिंहजी ( भरतपुर ) ३८२. जसकरमा ८. जसनगर ५४२. जसमादेवी ६३. जमरासर ६६. जसरूप ( मुहता ) ४२७. जसवन्त (कलावत ) १८६. जसवन्त (रा० जोधाजी का पुत्र ) १०३. जसवन्त कॉलेज ४८७. ४६६. ४४१. जसवन्तगढ़ ५३१. ६०३. जसवन्तजसो भूषगा ४६६. जसवन्तपुरा २४४, ३२६, ३६५, ४४०, ४४१, ४७७, ४८७, ४०६, ११४, १६३, १७३. जसवन्त फीमेल हॉस्पिटल ४६४. जसवन्तराव होल्कर ४०४, ४०६, ४०७. जसवन्तसागर (दिच्या ) २४४. जसवन्तसागर (मारवाङ् ) ४६१. जसवन्तसिंह (रा० उदयसिंहजी का पुत्र) १८० जसवन्तसिंह (रा० मालदेवजी का पुत्र ) १४४. जसवन्तसिंहजी (द्वितीय) (महाराजा) २५, २६, २४४, ४४१, ४४२, ४४७, ४६७, ४५६-४६१, ४६३-४६६, ४७१, ४७३, ४७७, ४८१, ४८६, ४८६-४६३, ४६६, **४१६, ४२३, ६३०, ६३**८. जसवन्तसिंहजी (द्वितीय) (महाराजा) का स्मारक ५१६.

जसवन्तसिंहजी (प्रथम) (महाराजा) १७, २०, २१, २६, २८, ११६, १४६, २०८--२१०, **२१३,** २१४, २२०, २२२–२३०, २३२, २३६, २३८-२४०, २४२, २४३, २४६-२४२, २४४-२४६, २४८, २६३, २७०, २८०, ३६६, ४०४, ४४६, ६४६, ६४१, ६४४, ξķξ. जसवन्तसिंहजी का देवल ३३०. जससिंह ( ठाकुर-मेजर ) ४६६, ४०४, ४०४, ६१०. ज (जै) सा ( सींघल ) ६१, ६७. जसोल ३८, ८६, १७६, ४२६, ४४१, ६१८. जहाँगीर (बादशाह) १०६, १८०, १८४-१८८, 960, 969, 968, 966, 966, 700, २०२-२०६, २१४. जहाँदारशाह ३०४. जहांशाह ३१७. जहाजपुर ७४, १४२, १६१, १७८. जहेर ४६८. जांगल ४. जांगलू ४३, ६३, ६४, ६८, ८४, ८४, €5. जागीर की ग्रदालते ६२३. जागीरदारों पर लगने वाले राजकीय कर ६२७. जाट ६८, ३२२, ३६२, ३६१−३६३, ३८२, ३६०. जाटियावास कलां १०३. जाड़ेजा ३७, २४०. जाड़ेजीजी ४४७, ४६२. जाड़ेजीजी ( म॰ सुमेरसिंहजी की महारानी ) ४२६. जाड़ेजीजी ( माजी ) ४६६, ४०७, ४४१, ४४४. जादम (न) २४८. जॉन बुतीसी ४११. जाफ़र कुली (ख़ाँ) २८८, २८६, २६१.

जाकुरखाँ २६१. जाफरी ग्राचिर ४७७, ४७८, ४८१, ४८८, जाम ४२६ जामतामची २४०. जामनगर ४४७, ४१४, ४२६-४२८, ४३०, ४३४, ४३६, ४४१, ४६१, ४६८, ४६२. जामबेरा १७४. जाम साहब ४२७, ४४८. जायल ४४. जारविच ( ग्रांड ड्यूक ग्रॉफ रशिया ) ४८६. जॉर्ज पञ्चम (सम्राट्) ४०८, ४१४, ४१६, ४२०, ४२३, ४३६, ४४६, ४४०, ४७९, ६३८ जॉर्ज (मिस्टर) ४६२. जॉर्ज रॉबर्ट्स (केनिंग बैरन हैरिस ) ४८७. जॉर्ज लॉयड (गवर्नर) ४४४. जॉर्ज षष्ठ ( सम्राट् ) ४०३, ४७४, ६३८. जॉर्ज-ह्वाइट ( जनरल ) ४८७. जॉर्डन १६, २०, ४६७. जॉर्डन की घाटी ४२६. ४६२. जालगासीजी (राव) ३३. ४६-४९. जालिम ( सुल्तान ) ४८१. ज़ालिमसिंह ( खादू ) ३०७. जा़िक्तिमसिंह (म॰ विजयसिंहजी का पुत्र ) ३६४, ३६६, ३६७. जालिमसिंह (मोडास ) ४३८. जालिमसिंह ( हरसोलाव ) ४१३, ४१६. जालिमसिंहजी ( महाराज ) ४४४, ४६१, ४८१ ४८८, ४१६, ४२६, ४३४, ४३७. जालिया ४६२. जालोर १०, १४, ३६, ४१, ४३, ६३, ६७, υχ, υκ, υε, 900, 903, 997, 99€, १२२, १२३, १३२, १३४, १३८, १४१, १४२, १४४, १४४, १७३, १७८, १६४, १६४. २००, २०१, २०६, २१६, २६२,

२६४. २६६, २७०, २७३, २७४, २८४, २८६. २८८. २६०. ३०८. ३२६. ३३१-३३४, ३३६, ३३७, ३४६, ३४६, ३४२, ३४६, ३४६, ३६०, ३६६, ३७३-३७६, ३७६, ३८०, ३६६-३६६, ४०१, ४०२, ४०४, ४०८, ४०६, ४२६, ४३०, ४३८, ४४४, ४४७, ४४६, ४६k, ४७१, ४७६, ४८८, 49४, ४४३, ४६३, ४६४, ४७३,६२४. जालोरो-दरवाजा ४६२. जावरा ४३६. जावला ३८०. जिनदत्त १०. जिनसन ८. जिपे ४८०. जींदराव ४४, ४८. जीतमल (पंचोली ) ४२३. जीतमल (सिंघी) ४०६. जीया ४२३. जीवनो (दाँई) मिसल ६३२. जीवानन्द (पग्रिडत) ४७४, ४८८, ४६४, ४६६. जी० सी० ग्राइ० ई० ५६२. जी॰ सी॰ एस॰ ग्राइ॰ ४७२. जुगता ४४०. जुगेल ४८. जुडीशन मिनिस्टर ६२०. जुडीशन सुपरिग्टैग्डैग्ट ६२१, ६२२. जुनैद ७. १३, १४. जुबिली कोर्ट्म ४६१, ४६४. जुभाँमहिजद २४२. जुमेलाँ ५४३. जल्फिकार जंग १७, ३६०-३६३. ज्मारसिंह ( चाँदावत ) २८१. ज्ञामार सह ( बुदेला ) ६४०. जुन।गढ़ ४, २३३, ३०८, ४६६. जुनिया १७६, ३०४.

जेखन १४२. जेठमल ४४. जे॰ बी॰ ( जोधपुर-बीकानेर ) रेल्वे ४८३, ४०१. ४०७. ४१२, ४१४, ६३६, ४४४, **ኔ**ሄኔ. जेब्बिसा वेगम २४८. जेम्स ( मिस्टर ) ४८८. जेम्स वर्जेज़ २०८, ४१२, ४४४. जेरिको ४६७. जेरूसलम ४६७. जेल ( मुख्य-सैस्ट्रल ) ६०४, ६०८. जेलवा ३६४. जैतपुरा ३६४. जैतमाल (चाँपावत-राठोइ ) १४८. जैतमाल (भाटी ) १३१. जैतमाल ( रा॰ रगामछजी का पुत्र ) ८०. जेतमाल (रा० सूजाजी का वंशज ) १३३. जैतमाल ( शाखा ) १२२. जैतमानजी ( रा० सनक्षाजी का पुत्र ) ४३-४४. जैतमालोत ८६, १४२. जैतसिंह ( ग्राउवा ) २७, ३८३. जैतसिंह (स्त्रेखा) १२४. जैतसिंह (चाँदावत ) २८१. जैतसिंह ( सलंबर-रावत ) ३७४. जैतसिंहजी का थड़ा ३८३. जैतसी ( रा॰ उदयसिंहजी का पुत्र ) १८०. जैतसी ( रा॰ सुजाजी का पौत्र ) ११०. जैतनीजी ( राजा बीकानेर ) ६८, ११३. १२३, 924. जिता (बगड़ी) ११४, ११७-११६, १२४, 930. 939. जैतारमा (न) ७३, ७४, ६१, १०१-१०३, ११*०*, ११६, १३०, 987, 988, 988, 964, 940, 944, १६७, २०२, २११, २४४, २४०, २४४,

२६४, २७३, २७४, २७६, २८१, ३२६, ३३३, ३३४, ३६४, ३७२, ३७६, ४०६, ४२८ ६०३. जैतावत ११३, १३४, १३६, १३८, १४८, १६६, ३०८, ३३२. जैतियावास ३६४. जैत्र संह (गुहिल ) ११. जैनगर २. जैनिंग्ज़ (कर्नल) ५०५-५०७. जै (जय) मल (मेइतिया) १८, १३४-१३८, 980, 989, 988, 982. जैमल ( रा॰ मालदेवजी का पुत्र ) १३७, १४४. जैसा ( चांपावत राठोड़ ) १३३, १३४, १४८. जैसा ( भाटी ) ८६, १३१. जैसा (भाटी पूंगल ) १३३. जैसा । सांखला ) ४८. जैसिंह ( उम्मेदनगर-ठाकुर ) ४३६, ४४६. जैसिह (रा० वोरमदेवजी का पुत्र) ४६, ६४. जोगराज (बुंदेला) २०६. जोगसिंह ४६६. जोगा (रा० जोघाजी का पुत्र) १००, १०३, १०४. जोगा (रा॰ धृहड़जी का पुत्र ) ४८. जोगीतालाव २०७. जोगोतीर्थ १२६. जोगीदास (बाग्ठ ) ३८४. जोगीदास (रा० सूजाजी का पुत्र ) ११०. जोजावर ७०, १४२, १८८. जोधड़ावास १४४, ६०१. जोधड़ावास ( ख़र्द ) १४४. ६०१. जोघपुर २, ७, ८, १६, १८-२१, २३, २४,

शिराज (बुंदेला) २०६.

शिरासंह ४६६.

शिरा (रा० जोधाजी का पुत्र) १००, १०३, १०४.

शिरा (रा० धूहड़जी का पुत्र) ४८.

शिरातालाव २०७.

शिरातालाव १०६.

शिरातालाव १०५.

शिरातालाव १०५

१८४, १८६, १८८, १८६, १६१, १६३, १६४, १६६-१६६, २०१, २०४, २०६-२०६, २१२, २१६, २१६, २१८, २१६, २२६, २२६, २३०, २३३, २४४, २४४, २४६, २४०, २४३-२४७, २४६-२६३, २६४, २६६, २७०-२७४, २७७, २८०, २८१, २८३-२८६, २६१, २६२, २६४–२६६, २६८–३०८, ३१०, ३११, ३१८, ३२३, ३२४, ३२६, ३२६, ३३२-३३४, ३३६, ३४६-३४६, ३४१-३४३, ३४४-३४८, ३६०, ३६१, ३६४-३६६, ३७१–३७४, ३७७, ३७८, ३८१–३६७, ३६६-४०२. ४०४-४२२. 878-83 k. ४३७-४४६, ४४१-४६३, ४६ ६-४६७. ४६६, ४७०, ४७२, ४७३, ४७६-४८८, ४६०, ४६२, ४६३, ४६४-४०१, ४०३-४०**४,** ६१२–६१४. k 3 3 - k 8 3. ४४८—४६०, ४६२, ४६४–४७६, ४७७**,** k=8, k==, ke8-ke4, ke=, kee, 409, ६०३-६०७, ६०६-६१४, ६१८, ६२१, ६२४-६२७, ६२६, ६३७, ६३६, ६४२, **६४३, ६४६, ६४६, ६४१, ६४४, ६४६.** जोधपुर इम्गीरियल लांसर्स ४३४, ४३६. जोधपुर की टकसाल ६३८, ६४०, ६४२, ६४३. जोधपुर-रिसाला ४६४, ४६४, ४६६. जोधपूर-रेल्वे ४७८, ४६६, ४७२, ४७४. जोधपुर-रेल्वे कोच्यॉपरेटिव क्रैडिट सोसाइटी ६०६. जोधपुर-रेल्वे-जुबिली ४६६. जोधराज ( सिंघी ) ३६७, ३६८, ६२६,

जोधा (जाति) १६२, २४१, २४७, २४८, २७४, २७७, २८१, २८२, २६०, ३०६, ३२६, ३७७, ३८७, ४३६, ४२३, ४४०, जोधा (भाटी ) ८६. जोधाजी (राव) १६, २०, २८, ४७, ६७, ७०, ७४, ७८, ८०, ८२-१०४, १०६-१०८, ११२, 994, 909, 957, 838, 880, 883. जोधाजी का फलसा ६३. जोघागा ३६४. जोधावत २७६. जोधावास ( जैतारगा ) १७८. जोधावास (बीकानेर ) १०१. जोधेलाव ६२. जोपसा (सी ) ४४, ४४. ज़ोरसिंह ( ठाकुर मेजर ) ४३८. जोरामीर ६३. ज़ोरावरखाँ ३४६. ज़ोरावरपुरा ६०१. ज़ोरावरमल ( सिंघी ) ४०६. ज़ोरावरसिंह ( जसोल-ठाकुर ) ४४१, ज़ोरावरसिंह ( बाभा किशनगढ़ ) ४४२. जोरावरसिंह ( म॰ ग्राभयसिंहजी के पुत्र ) ३३३, ३४७. ज़ोरावरसिंहजी (बीकानेर-राजा) ३४७. ३४६. रेक्ष, रेक्क, कोरावरां सहजी ( महाराज ) ४४६-४६१. जोशी ३८०, ४२३, ४२६, ४२८, ४३०, ४३६, ४३७, ४६६, ४८१, ४६४. जोहिया १२, ४४-४७, ६३. जोहियावाटी ५६. जौनपुर ६६, १००, १०२, १२३, ६३७. जौनस्टील ( एग्रर-मार्थल ) ४६४. जौहर ( ग्रिमिप्रवेश ) १७४. जोहर ( ग्राफताबची ) १२६. शानप्रकाश २४ श्चानमञ्ज ( मुह्योत ) ४०२. ४०४.

ज्ञानसागर २४. ज्ञानसिंह (पाली )४१२. ज्वालासहाय मिश्र ४४७, ४४३, ४४७, ४४६, ४६०.

#### #

माँवर ३६२. ३६७. भारडा ४४. भरेेेेेेे (ने ) श्वर ६२. भाड़ोद ३२०. भाड़ोल ६६. ६६. माबुग्रा (वा ) ४२, १०३, १०६, ४८४. भाला ६६, १२४, २२२, २२३, ३१०. भालाबाड ११४. भाली १४३. भालीवाड़ा खुर्द २०६. मिंद ४११, ४१४. मिलाय २००, ३७४. भीलवाड़ा २६६. माडली ३२६. र्मा (जूं) मागा ४६, ६६, १००, ११६, १२६, १४२. ४०४. मूसी २०३. भेलम २०४.

#### E

टंटोती ३७२, ३७६. टकसाल ६०६. टर्की १६, ४२४. टर्क-इन, कारो ४६३. टाटरवा ३४७. टाटरवी ६००. टॉड (जेम्स) १, १८, ३२, ३४, ३८, ३६, ४३, ४४, ४६-४८, ६४-६७, ७०-७२, ७६, ७७, ७६, ८३, १०२, १०३, १०४, १०७,

१०६, ११०, ११२, १४७, १६३-१६६, १६६, २००, २२४, २३८, २४२, २६२, २८०, ३२६, ३३०, ३४३, ३४४, ३६६, ३७०, ३७३, ३७७, ३७८, ३६३, ६३७, ६४६, ६४३-६४४. टॉड ( मिस्टर ) ४६४, ४०८. टार्लेंटन ( मिसेज़ ) ४७१. टालपुरा ३८४, ३८६, ३८७, ४१६, ४४३. टीके ग्रादि की लाग ६१७. टीबड़ी ३२६. टीबाग्यिया ३२६, टेलर ( मिस्टर ) ४५४. टेला ३६६. टैंगानीका ४८०. टैलीफ़ोन ६१४. टैंभीटोरी ( L. P. ) १०४. टोंक १२३, १४२, ३४७, ४८५, ४२८. टों ( हं ) स २०३, २०४, टोडरमल (राजा) १८६. टो (तो) हा १२३, १४२, २०३, २०४, २७४, ३०२, ३०४, ३१८, ३२०, ३२६, ₹ ₹ €. ट्रांसवाल ४६६. ट्रिब्यूट ६१७, ६१८. ट्रेन (केंप्टिन) १६६. ट्रेवर ( कर्नल ) ४८७, ४८६. ट्रेवर बैटल-फ़ेयर ४८८, ४६४, ४६६. ड

ठडा २२७. ठाकुरसी १४४.

ड

ढंड-किराइ ४४३. डड्ढा ४६७ डफ्रिन् ( बॉर्ड ) ४७८, ४८०. डमोही (ई) ३२७, ३४३-३४४. डांगी ४६. डाकखाना ४३३. ४८०. डाकोर ३४४. डाबड़ा ३६७. डावरयागी खुर्द ३६४. डामी ३४, ३८, ३६, ४२, ४३. डालू ४८. डावी (बाँई) मिसल ६३२. डिंगल-भाषा ४१४. डिक्सन ( मिस्टर ) ४२१. डिस्ट्रिक्ट-कोर्ट ४४८, ६१७, ६२३. डी॰ ए॰ वी॰ कॉलिज ४६२. डीग ३६३, ४४८. डीगराना २७४. ढीगाड़ी ४४६. डीडवाना ६, ६३, ६४, ६७, ११६, १४२, १४४, १६७, २६१, २६४, २६६, २७३, २७४, २६६, ३००, ३२०, ३२६, ३२६, ३२६, ३४६, ३६६, ३७४, ३७६, ३७७, ४०४, ४०६-४११, ४१४, ४२७, ४४०,४६६, ६०१, ६२४. डी-बोइने ३८६. डीसा २८६, ४४६, ४४१. डुमराच्चों ४३६. डूंग (रा० चूंडाजी का पुत्र ) ६६. हूंग ( सिंह ) जी ४४ ६. हूंगरपुर १४८, १६२, २७१, ४६४. हूंगरसिंह ( मेवाड़ ) १११. हूंगरसी ( ऊदावत ) १३८. हूंगरसी (रा॰ जालगासीजी का पुत्र ) ४१. डूंगरसी (रा॰ मालदेवजी का पुत्र ) १४४. ड्रंगरसी (रा॰ रगामल्लजी का पुत्र ) ८०. डूंगरसी ( सिवाना ) १२२. ह्माडा ३०१.

हेगाना ४१२, ६०३. हेरवे की ढांगी ६०१. हेराह ३८६. हेविड ऑक्टरलोनी ४२१, हेविज ऑक्टरलोनी ४२१, होवियाली १६६. होह्य ३६६. होली-कांकाणी १०६. होहा २८१. हयूक ऑक कनाट ४३८, ४४६. हेक लोक मैन (D. L.) ४३७, ५४१, ४४६, १४६, ४४८, १४६, १५३, १४४, १४६,

#### ₹

ढंढोरा १४४, ३२६. ढन्ब्याही ६४३. ढाढरवा ३२६. ढाढरिया खुर्द ४४०. ढाडी २०, ६६, ६०, ६१, ३६६. ढानी ३६३. ढींकाई ४६२. ढीगरिया १४४. ढूंढली ६००. ढूंढाइ २००, ४१०.

#### त

तुँ (तुँ ) वर १०७, ३८६, ४१३.
तुँ (तुँ ) वरजी ४०२.
तुँ (तुँ ) वरावाटी १०७, ४४१
तुँवरों की पाटन ३८६.
ताख़तसागर ४६२, ४७६.
ताख़तसागर ४६२, ४७६.
४४१-४४३, ४४६, ४४७, ४१३,
४६८-४६१, ४६३-४६६, ४७१, ४७३,
६२८, ६२६, ६३८, ६४२, ६४३.

तनावड़ा (छोटा ) ४४०. तनावड़ा (बड़ा ) ४४०. तय्भवलाँ १४३, १६४. तरह्दुदी बेग खाँ १२७. तरवर ४३६. तरसींगड़ी सोढां ६००. तलहटी के महल १६८, २०६, ३६४, ४०२, ¥ & ¥. तह्वस्त्राली ३०३. तहव्व ( खु ) रखाँ २४६, २४६-२६१, २६४-२६६, २६८, २६६, २७६. तांबड़िया ( ख़र्द ) १७८. तांबे के सिक्के ६४३. तांबे के सिकों पर के कुक लेख ६४६. ताउसर ३६४. तागीरात ६२६. ताजीम ६३. ६३२. तात ७. तातार ३७०. तातार खाँ ६३. तापती ३७२. तापी बावजी २१२. तामीन ४१२. ४२१. तारकीन ४१२. तारागढ़ ३२६. ताराचन्द २४. तारीख फरिश्ता १६. तालका १११. तालका १४४. तालकिया १७८. ताहिरखाँ २४६, २४०. तिंवरी १०३, ३२६, ३६६, ४४६, तिगारिया १६७. तिजारा ३२२, ३३१. तिमूर (सानी ) ३१६.

# वर्णानुकमिशका

तिरसींगड़ी ४७. तिराह ४६७. तिलंगाना २०७. ति (त) लवाड़ा ४४, ८६, ४१६, तिलोकसी (रा॰ मालदेवजी का पुत्र) १४४. तिलोक्स ( रा० स्जाजी का पुत्र ) ११०. तिलोकसी (वरजांगोत ) १३१. तिवाड़ी ५२८. तिहोद ४०७. तीडाजी (राव) ३३, ४२, ४३. तीतरोद १७६. तीम्रशाह ३८७. तुंगों १६, २०, ३८८, ४४८. तुकोजी ३८८. तुगलक ६१. तुगलकाबाद २४८. तुतनखामन पृध्रे. तुर्के ११, ४२५, ४२६, ४६८. तुलक्सय २४. तेजमंजरी २३. तेजमन (लोड़ा) ४२४. तेजसिंह ( गुनावराय का पुत्र ) ३६०, ४०१. तेजसिंह (चाँपावत ) २६०. तेजिंशिंह (द्वितीय) (रावराजा) ४६२. तेजसिंह (प्रथम ) (रावराजा ) ४६१, ४७४, **४७६, ४६८, ११२.** तेजसी (महेवा) २१४. तेजसी (रा॰ मालदेवजी का पुत्र ) १४४. तेजसी ( रा॰ रगामहजी का पुत्र ) ८०. तेजसी (रीयां) ११६. तेजा (वानर राठोड़ ) ५७. तेमूर ६२. तोडा २७५, ३०४, ३२६, ३२६. तोपनियत होना ( सलामी की ) ४११, ४६१. तोरमाग्रा ६३४.

तोलेयासर १०३. तोलेसर ४४०. तोसीग्गा २७६, ३२६. त्रिभुवनसीजी ( राव ) ३३, ४२-४४. त्रिवेगी ३२४. व्यंवकराव ३४२, ३४३, ३४४.

#### ध

यहा ४०, १०१.

यबूकड़ा ४४०, ४६२.

यरपारकर १.

थली १६४.

थांबी ४६.

थानवी ४४४.
थानू ( सेवग । ३६४.
थानू ( शासन ) १०३.
थोव ( शासन ) १०३.
थोम (ब) ४७.

#### ₹

द्मिश्क १६८. दयानन्द सरस्वती (स्वामी ) ४६२ दयालदास ( माला ) २२२, २२३. दयालदास (सिकदर्र) ३००-३०२, ३०४, ३१२, ३१४, ३१७, ३२४. दरबार (हाई) स्कूल ४४४, ४८४, ४८७, kk9. दरभंगा ५२१. ११५. दलकरण २६०. दलथंभन ( उपाधि ) २००, २०५. दलयंभन ( बनावटी ) २६२, ३०८, ३१०. दलयंभन (मा० ग्रजितसिंहजी का पुत्र) २४८, २५४. दल-पंग्रल ३१. दलपत ( रा॰ उदयसिंहजी का पुत्र ) १७८. दलपतसिंह (देवली) ४२३, ४२६, ४६७-४६६. दलपतसिंह ( रोहट-ठाकुर ) ४२६, ४४२. दल-बादल ३१८, ५४४. दला ( जोहिया ) ४४-४७. दला (बूरेला) १८६. दलाल (T.G.) ४७३. दलेलसिंह (हाडा ) ३३४. दसोत ३४६. दस्तरी का महकमा ६०४. दहिया १२. दहीजर ( देईमार ) १२६, १२७, १६८, ४४०, **ሄ**€₹. दाँता ४१४. दागड़ा २०६, ३२६, दाना ( घांधल ) ४२३. दानियाल ( शाहजादा ) १७६, १८३, १८४. दाभाजी ३४०. दामाजी गायकवाड़ ३४६. दामोदरजी (गोस्वामी ) २४०. दामोदरलाल ५४१, ५४३.

दाराशिकोह (शाहजादा ) २१४, २१८, २२०, २२५-२२७, २३०, ६४१. दारोगा का चिह्न ६३६. दिलोपसिंहजी ( महाराज कुमार ) १७१. दिलेर खाँ २२३. दिल्ली (देहली ) १४, १४, १७, २६, ३०, ३२, ६१, ६२, ६४, ६६, ८०, १००, १०३, 999, 923, 936, 989, 986, 905, **१८०, २०२-२०४, २११, २१२, २२०,** २२७. २३४. २३६. २४१-२४४, २४७--२४६, २६१, २७०, २७६, २८9, २८७, **२**६७, **२**६८, ३०३-३०७, **३**०६, ३११, ३१२, ३१४, ३१४, ३१७, **३१**६, **३**२०, ३२२-३२४, ३२६, ३२८, ३२६,३३१-३३६, ३४१, ३४२, ३४६, ३४८, ३४६, ३४१, ३४६. ३६०. ३६१. ३७०. ३८७. ३६०. ३६२, ३६३, ३६७, ४२१, ४२४, ४३६. ४४0. ४४८. ४६७. ६०१. **११**४. **१**२०. १२७, १२८, १३४, १३८, १४०, १४२, **ጳ**४ጵ, **ጳ**४፫, **ጳ**४६, **ጳ**ጷ፯, **ጳ**ጷ፫, **ጳ**ጷ፫, ४४६, १६०, ४६२--१६६, १७०, १७२, ६३६, ६४०, ६४७, ६४६. दिवराई २६२. २६७, दीनदार खाँ २८०. दीनानाथ (काक) (पंडित ) ४८६, ४६४, दीपचन्द (ब्यास ) ३०८. दीपा ६८. दीवाग १६४. दीवानी-ग्रदालत ४६३, ४६४, १४८, ६२०. दुग्रस्पा २१३. दुकोसी ४४०. दुगोर ३६४. दुगोली १८०.

दु(दू) नाड़ा १२२, १४३, १४⊏, १४६,

944, 369, 893, 838.

दुरजनसाल ( कड्सवाहा ) १७४. दुरसा ( बारठ ) १७४, १८६. दुर्गाचरित्र (चित्रमय) ४३६. दुर्गादास १७, ८०, २४३-२४८, २६२, २६३, २६६, २६७, २६६-२७१, २७८, २७६, **२८१-२८६**, २८८-२६०, २६४-२६७, ३०२, ३३२, ३३३, ३४६. दुर्गा-पाठ भाषा २१. दुर्जनसाल ( बूँदी ) २७८-२८०. दुर्जनसाल ( सोढा ) ४०, ४१. दुर्जनितंह (जैतावत) २६०, ३०४, ३०६, ३ . ८, ३ 9 0 . दुर्जनसिंह ( जोधा ) ३०६. दुर्गनी ३४६. दुर्जभराज १४. दूदा (कोली) २३१. दूदा ( रा० जगमानजी का पुत्र ) ४४. दूदाजी (मेड़तिया) २०, ६४, ६६, १०१, 907, 904, 906, 997, 997. दूदोड़ १४६, ४४१. व्नियाड़ी ६०१. देखू ३६६. देधड़ा ४७. देपालपुर २२१. देरावर १२६. देरावरजी ४०२. देरावरजी का तालाव ४६२. देलवाड़ा ७६. देवकग्या ( घाय-भाई ) ४३६. देवकरण ( रा॰ दुर्गादास का भतीजा ) २६०. देवकुगृड ४०६. देवकोर १४६. देवगढ़ ३०४, देवड़ा ४१, ४२, १०१, १७४, १७४, १८६, 944, 344, 304, 844.

देवड़ी २४४, २५४, २५५. देवनाथ (योगी) (ग्रायस) ३६६, ४०२, ४०४,४१३,४१६,४१७-४१६,४२४,४४०, देवराज ४६, ४८, ८६. देवराजीत ८६. देवल ४४. देवल ( राजपूत ) ४७६, ४८७. देवितया २६६, ३४८, ३७२, ३७४, ३८२. देवा ( भदावत ) १२२. देवीदयाल ४२८. देवीदास ( जैतावत-राठोड़ ) १८, १३४-१४०. १४४, १४६, १४८, १४६. देवीदास (महारावल ) (जैसलमेर ) १०२, १०४, १०६. देवीदास ( र'व चन्द्रवेनजी का भृत्य ) १५३. देवीदास (रा० सूजाजी का पुत्र ) ११०. देवीदास ( सिवाना ) ६६, ६७. देवीसिंह ( ग्राउवा ) ४४३. देवीसिंह ( चांदावत ) ३४६. देवीसिंह ( पुलिस-इन्सपेक्टर ) ४४४. देवीसिंह (पौकरन) ३६१, ३६६, ३७६-३७८. देवी संहजी ( महाराज-कुमार ) ४६६. देवीस्तुति २२. देशमुखी ३३८. देस (श) ग्रोक ६८, ६८, ३८७. ४२४. देसवाल ३६०. देसूरी १२, ८४, २६४, २६६, ४४०, ४८६, ४१२, ४१४, ४१३, ४६४, ४७३. देहरादून ५०४, ४२३. दोराहा २६८. दोहरी (दोवड़ी) ताज़ीम ६३२. दौराबखाँ १६६. दीलतखाँ ( नागौर ) ११२, ११३, ११७, ११८. दौनतखाँ ( सैय्यद ) १७३. दीलतखाँना ३२६, ३६६, ४६३, ४१८.

दौलतखाँने का महल ६०६. दौलतपुरा ४४४. दौलतमल ( लाला ) ४६४. दौलतराम ( सेवग ) २४. दौलतराव-( सिंधिया ) ४०६, ४१०. दौलतसिंह ( नींबाज ) ३७७, ३७८. दौलतसिंह (पंचोली ) ३३४. दौलतसिंह ( सांखला ) ३४८. दौलतसिंहजी (महाराजा ) ४६४, ४६८, ४६०, ११२, ४१६. दौलताबाद २०१, २०७, ६४०. द्रमा ६३४. द्रुमकुल्य २, ३. द्रोगपुर ६६, १००, १०१, १०३. द्वारका ३, ३४, ३६, ४४, ६६, ३१०, ३११, ३२६, ३४६, ३६४. द्रयाश्रय काव्य ३६.

#### घ

धंघूका २४०, २८४. धंना ( गुहिल ) २६६. धगकोली ४४४. धगाला ७०, ७२. धनचंद १६३. धनरूप ( पंचोत्ती ) ४६४, ६२८. धनापुरा ४४६. धनेड़ी ४४०. धन्व ३, ४, धम्माजी ३४७. धरणीवराह १०, ११. धरमसर २०६. धर्मतपुर २२१, २२२. धर्मद्वारी ७६. धर्मनारायग् (काक) (पग्डित) ४१४, ४३६, ४३८.

घवल ( राठोड़ ) १०, ५१. धवल ( रायधवल ) ( ईदा ) ६५. धवेचा २४६. घांघल ( जाति ) ४४, १०४, ४२३-४२६. ४२८. घांघल (रा० भ्रास्थानजी का पुत्र) ४४, ४६, धांधलावास ४४०. घांघिया ४०८. धामुनी ६४०. घायभाई ४३६. धीरजमल ( भंडारी ) ३६८, ३६६. धीरदेव ४७. धीरसिंह ( चाँपावत ) २७४. धुड़ासणी ११४. धुनाड़ी ३६६, ६०१. धूनाड़ा ३८४. धृहड़जी ( राव ) ३३, ४४–४⊏, ६४, ६००. घोलेराव ११४. घोलेराव खुर्द ४४१, ६०१. धोलेरिया १०३. घोलेरिया खुर्द १४४. घोंकलिसेंह ४००, ४०४-४०६, ४१३, ४१४, ४१६, ४२६, ४२७, ४३६, ४४३. घौकलसिंह (गोराक) ४१६, ४२०, ४२२, ४२३, ४३६, ४३८. घौलका ३४६. घौलपुर ४८४, ४६०, ४६४, ४६८, ४११. ध्रवराज ८. न नंदवागा २०२, ४४०

नंदवाया २०२, ४४० नंदवायो बोहरे २०२. नक्कारची ४४०, ४४३. नगर ३८, ४७, २७१, ४२६, ४३०, ६१८.

नगरी ४. नगवाड़ा कर्ला ३६४. नगवाड़ा खुर्द १७८. नगा १३३, १३४. निड़ियाद ३४४. नथकरण ( डेवढीदार ) ४०६. नथकरण (लोडता) ४२३. नन्दलाल (पंडित ) ४६८. नमक ६१८. नमक-कर ५२२. नयाशहर ४२१. नरकुंडा ५४६. नरपतसिंह (रावराजा) ५४२, ४४६, ४६३, ५६६. नरबद (रा० सत्ताजी का पुत्र ) ६६, ७०, ७३, **७६, ८६, ६०, ९०९, ९०८.** नरबद ( वैरसल का भाई ) १००. नरवर १७१. नरसिंह (कल्ला का पुत्र ) १६२. नरसिंह (सींघल) १०१. नरसिंहगढ़ ४८४, ४८४, ४८६, १११, ५३०, ષ્દ્ધ. नरसीजी का मायरा २०, नरहरदास ( रा॰ उदयसिंहजी का पुत्र ) १७८. नरा (चौद्दान) ८४. नरा ( नरसिंह ) ( रा॰ सुजाजी का पुत्र ) १०४, १०७, १०८, ११०, १३२, १३३, १४३, नरामा ७६, ११६, १४२, ३२३. नरावत ३३४. नरूकी २४८. नरेन्द्र-मग्रडल १२७, १३८, १४४, १४८, १४३, ११६, ११८, १६२, १६४, १६६. नरीक ४६१. नर्ब (में) दा ४, २२१, २३८, २३६, २७१, २७२, २७६, २६४--२६७, २६६, ३४४.

नवलगढ़ ४०५. नवानगर २४०, ३१०, ४६४. नसरतजंग ३१०. नसरतजंग ( ख़ाँ दौरां ) ६ ४२. नसीरख़ाँ २०७, नसीराबाद ४३२, ४४४, ४४८, ४६८, ४०३, नहपान ४. नाँद ४०६ नौंवा ३७४, ३८६, ३६०, ३६४, ४०६, ४१२, ४१४, ४२२, ४२६, ४३६, ४६८, ४८७. नाइल ४६३. नाई १७४, १७६. नाग १२. नागकुंड १२. नागनेचिया (जाति ) ४६. नागने ( गो ) ची ४६, ४७, ६६. नागपुर ४२७. नागभट (द्वितीय) (कन्नौज) ८. नागभट ( मंडोर ) ७. नागर ब्राह्मण ४३. नागरी-प्रचारिग्री सभा, काशी २४३. नागाया (ना ) १२, ४६, ४७, ११३. नागादरी १२. नागावलोक ( नागभट ) ( प्रथम ) ८, १३, नागोर २, ४, ६, ६, ११-१३, १४, २६, xx, xx, x4, 40, 43-48, 44-48, 67, 08, VE, &&, 903, 997, 993, 998-998, 939, 937, 938, 93%, १३६-१४७, १४६, १११, ११८, १६२, १६३, १७०, १७८, २०६, २१३, २६४, २७३. २६१, २६८, ३००, ३०५-३११, ३२६, ३२६, ३२६, ३३१, ३३३, ३३४, ३३६, ३४४, ३४७, ३१६-३६१, ३६४, ३६५, ३६६,

३७३-३७७, ३८२, ३८६, ३६५, ४०६, नाय-स्तुति २४. ¥99-¥90, 880, 889, 888, 888, ४६६, ४६०, ४८२-४८४, ४८७, ४६६, ४०१, ४०२, ४४६, ४४४, ४६४, ४७३. ६००, ६०१, ६२०, ६२४, ६३७, ६४०, **६४२, ६**१९, ६४२, ६४४, ६४६. नागोर की टकसाल ६३८, ६४०, ६४२. नागोरो खड़िया ( Gypsum ) ४४४. नागोरी दरवाजा ४२३, ४८२. नागोरी बेल ४४४. नाज की दुकाने ४३६. नाज़िर ४२४, ४२४. नाडेलाव ४६२. ४००. नाडोल ८-१४, ३६, ६३, ७३, ७४, ८८, £0, 982, 988, 986, 986, 986, २६५-२६७. नाया ११. नाथ ३२६, ४०४, ४२०, ४२६, ४२८, ४३१, ४३२, ४३४, ४३८, ४४०, ४४३, ४६२, नाथ-भारती २४. नाथ-उत्सवमाला २४. नाथ-कीर्तन २३. नाथ-चन्द्रोदय २४. नाथ-चरित २३. नाथ-चरित्र २३. नाय-चरित्र (चित्रमय) ४३६. नाथजी ४१३, ४१७, ४२४, ४२७. नाथ जी की बाग्री २३. नायद्वारा २४०, ३६६, ३८१~३८३, ३६४, KOE. नाथ-पुराग २३. नाथ-प्रशंसा २३. नाथ-महिमा २३. नाथ-संहिता २३. नाथ-स्त्रति २४.

नाथ-स्तोत्र २३. नाथा (रा॰ रगामल्लजी का पुत्र ) ८०. नाथा ( व्यास ) १६४. नायानन्द प्रकाशिका २४. नाथाष्ट्रक २३. नाश्रुसिइ (पिशांगगा) १७६. नाथ्सिंह ( रास-ठाकुर ) ४३४. ४३६ नादिरशाह ३४०. नानकदेवी ११४. नाथा (रगाधीर का पुत्र ) ६६. नापा ( रा० सूजाजी का पुत्र ) ११०. नापा ( सांखला ) ६०, ६१, ६४, ६८. नापावस १८२, १६७. नावरा १२३. नःबालिगी ४१४. नामा ४०८, ४१४. नामदार खाँ २३४. नायनपुर (बड़ा ) ३३८. नायब-हाकिम ६२१, ६२२. नायिका-लक्त्या २४. नारनील १४२. २६६-२६८. ३२२. ३२३. ३२४, ३३१, ३६१, ४४१. नारलाई ८८, ६०, ६१, ४१४, ४४४. नारायगा ३४. नारायगादास (काबा) १६४. नारायगासहाय ( गुर्दू ) ४८८. नॉर्थबुक ( लॉर्ड ) ४६६. नॉर्थ वैस्टर्न रेल्वे ४७८, ४०७. नासिक १८३. नासिरुद्दीन महमूद १४. नासिरुद्दीन मोहम्मद्शाइ ३१८. नाहड़ (द्वितीय) ८, नाहड्राव ७. नाहरूसर ६ ४४.

# वर्णानुक्रमणिका

नाहड्स्वामिदेव ७. नाहन ३०३. नाहतेड १६१. नाहरखाँ ( ग्रासोप ) २१८, २२६. नाहरखाँ ( हाँसी ) ३०२, ३११, ३२१, ३२४. निकोदर ६८. निकोल ४७८, ४८८, निकोसियर ३१६, ३१७. निजामुल मुल्क (दिच्चिया) १८४, २०६, २०६, Éko. निज्ञामुल मुल्क (निज्ञाम ) ३१२, ३२३, ३४३ निजाभुल मुल्क ( मुबारिजुल भुल्क ) ११२. निजाबतखाँ २६४. निरंजननाथ ( गुर्टू ) ४६७ निरोह २०१. निर्भयभीम व्यायोग १०. निर्वागी दोहा २१. नींबा (भाटी ) १३१. नींबा (रा• जोघाजी का पुत्र ) ६३, ६७, १००, 903, 90%. नींबा (स्थान ) ६०८. नींबाज १२४, ३१२, ३४०, ३४१, ३६०, ३६४. ३७७-३७६. ३६८, ३६६, ४०८, ४१०, ४११, ४१८, ४२३-४२४, ४२७, ४३१, ४३१, ४३६, ४३७, ४४१, ४४६, צעב. צבע. צטע, צבע, צבב, צבע, ६२८. नींबेड़ा ४६८. नीबोड़ा ३६४. नीतोड़ा १७४. नीमच ४३०, ४४८. नीमराना ३६१. नीलकंठ महादेव १८८. नीक गिरी ४४२. नुसरतयार खाँ ३१८, ३२२, ३२३, १३१.

नूग्ग्राली २७६. नूरगढ २५२. २५७, नूरजहाँ २०२, २०४. नूरपुर १८८. नेतसी १४४. नेपाल २४, ३०, ४३६, ४४०. नेसापुर २१४. नैगासी ( मुहग्रोत ) ३२, ३४, ३७, ७१, ७६, ११८, २१४, २१४, २३१. नेरवा १४४. नैरवा ४४०. नैरोबी ४७८, ४८४, ४६१, ४६३. नोखडा ३२६. नौकोटी मारलाइ ११. नौचौकियाँ ३६८. न्याय-विभाग ६२०. न्युजीलैन्ड-माउग्टेन्ड-राइफ्ल्स ४६७. न्विगी ४८८.

#### Œ

पंचमार्क्ड सिक्के ६३४.

पंचायण (खींवसर) १३१.

पंचायण (बगड़ी) ११७, ११८.

पंचायण (बावड़ी) ३०८.

पंचावली २३.

पंचोली १४७, २०२, २१६, २६६, ३०४,
३०४, ३१२, ३३२–३३४, ३४४, ३४४,
३८०, ४२०, ४२३, ४२४, ४३७, ४६४,
४८४, ४८८, ६२८.

पंजाब १३६, २२६, २२७, ३०१–३०३, ३४६,
४०७, ४७४, ४०६.

पंडित (मरह्या) ३४३.

पंडित का बास ३२६.

पंना (सेवग) २४.

पँवार (परमार ) १०-१२, ४४, ४८, ४०, ४४, ७६, ७८, ११८, १४२, ३४३, ३६६, 885. पचपदरा ४७, १४४. २०६, २७३, २७७, ३२६, ४४०, ४७०, ४७३, ५२६, ६००, ६०१. पचमरी ४०६, ४०७. पचेटिया ६२. पटना २०३. २२०. पटवा ४४४. पटाऊ ४४०. पठियाला ४८४, ४६४, ४११, ४५३. पटेल ३६७. पट्टन ३०५. पठान १६, १२६, १२६, १३०, १३२, १३४, १३६, १३८, १४२, १६४, १६४, २४०, २४१, २६६, ४०७, ४१४, ४४१. पड़िहार ७--१०, १३, ४७, ४८, ४३, ४६-६१, ६६, ६४, २६०. पतावा ४४०. पत्ता ( राठोर ) १४३. पत्रिका २४. पथारी १८४. पदमलसर ११४. पद्मशाह (पदमचन्द ) ८०, ६०, ११४. पदम ( द्म ) सर ८०, ६०, ४४६, ४६२. पद-संग्रह २३. पद्मसिंह २८७. पद्मसी ४३. पद्मावती (सीसोदग्री) ११४. पद्मावती ( हाडी ) ११४. पनालाल ( थानवी ) ४४४. पनेसिंह (कप्तान) ४६६. पनैसिंह (स्काडून-कमाग्रहर) ४६६. पिक्तक-पार्क ४४८, ४७२, ६१२. पिक्तक-लाइब्रेरी ६१२.

पिन्तिक-वर्क्स का महकमा ६११, ६१४. पब्लिक-वर्क्स-मिनिस्टर ६११. परदायत ४५३. परव (र्ब) तसर १२, १३, १३२, १४०, १७८. २४४, २६१, ३२६, ३३४, ३४३, ३४४. ३६६, ३७४, ३७६, ३८६, ३६०, ३६४. ३६६, ४०७-४११, ४१४, ४४१, ४४७. ४४२, ४४४, ४४६, ४४७, ४६७, ६०३. **&80.** परवेज़ ( शाहज़ादा) २०२, २०३, २०४, २०६. पर्शिया ४, २७६, ६३४. पलाया २०६. पत्नीवाल ३७-३६. पश्च-वर्धन ६१०. पहलवी ६३४. पहाड़ खाँ १६४, १६४. पही १२४. पांचू ४३३. पांचेटिया २०६. पांचोटा २१६. पांडू खाँ ६०१. पाई कोटड़ा ७६. पाउलट ४८१, ४६०. पाउनट-नोबल्स-स्कून ४८१, ४६६. पाटन १६, २०, ३६-३७, ३६, १३४, १८४, २८८, २८६, ३०३, ३०४, ३०८, ३४२. पाटन ( तैंवरों की ) ३८६. पाटवा ४३७. पाटोदी २४०. पाडलाऊ ४४०. पाडीव १८६. पाता ५०, ८३, पातावत ३८४, ३८७. पाती १३२. पादशाहपुर २७३.

पाब् (जी) ४४, ४८, १०४, ३४८, पारकर १४२. ४३०, पार्वती ४०. ४१. पाल ३६४, ४३८. पालकी-सरोपाव ६३३. पालड़ी ३२६. ४४०. पालडी ४४ % पालड़ी (गोडवाड़) ४४६. पालड़ी (रागावतों की ) ४४४. पालनपुर १. ४०, १६४, २४०, २६२, २७१, २८६. ३०८, ३०६, ३३६, ३३७, ४१४, ५४२. पालम १८४, २११, २६०. पालासनी ६२. पाली (दिवार्य) २४६, २७१, २७३. पाली ( मारवाड़ ) १२, १४, ३४, ३७-४२, ¥8, ¥€, ¥0, k9, €€, 0k, 0E, 55, 20. 28. EU, 903, 938, 939, 933, १४२, १४४, १६७, २०६, २१८, २६३, २७३. २७६, २६२, २६८, ३६१, ३८, ३६१, ३६८, ४१२, ४१६, ४३१, ४४०, ४४६, ४६१, ४६८, ४६०, ४७२, ४७३, ४८२, ४६२, ४०१, ४५२, k98, k03, **{?**6, 67\$, 689, 6¥7. पाली की टकसाल ६३८, ६४१, ६४२. पालीताना ४२. पावागढ ३३८. पासवान ३६०, ४०१. पिंडारी ४२०. पिचियाक ४७०, ६११. पिटलाद २४०. पिथोरा (राय) ३४. पिन्ने (Capt-Pinne) ४०४, ४०६. पिरथीपुरा ४४१

पिरामिड ४६३.

पिथां ( सां ) गगा १७६, १६४, २८२, ३४३. ३६८. पी० एगड़ श्रो० कम्पनी ४६४. पीछोला ६०. पीथल ४८. पीथासगी १७८. पीथासिया ६०१. पीथोलाव ४४०. पीपराला ६०३. पीपलाद ३४१. पीपलिया महादेव ४०१. पीपलोद १४३, १४७, २८४, २८४. पीपाइ १०६, १०६, ११३, ११४, १४३, २६०. २६४. ३६१, ३६२, ३७७, ३६६, ४४१. ४१४. पीरचंद २४. पीरजादे ३६६. पीलाजी (पीलू) गायकवाड़ ३३४, ३३७, ३४२-३४७. पीलुडा ३४. पुंजा (ज) ६३, ६६. पुनपाल ६ ८. पुनायतां ७६. पुनास (मेड्ता ) २४४. पुनियावास ३६४. पुर २७२, २८०, २६७. पुरदिल खाँ २७७. पुरमांडल १४२. पुरातस्वविभाग ४१६, ४४३, ६१४, ६१४. पुरियों का खेड़ा ३२६. पुरी ३२६. पुरोहित ६४, ७६, १०३, १०६, ११४, १४४, १७८, १६७, २०६, २४४, ३२६, ३४३, ३६६, ३६६, ३६४, ३६६, ४४०, ४४४, ४६३. ४८८, ६००.

पुरोहितों का बास ३२६. पुलकेशी ( सोलंकी ) ७, १३. पुलिन १३६, ४४३, १४७, ५११-१४६, ४४८. ४६२. पुलिस का महकमा (विभाग) ४६४, ६०२. पुष्कर ४, ८, ३४, ६४, १७२, २६०, ३०२, **३०१, ३१९,** ३४७, ३४३, ३६२, ३७२, ३८२, ३६८, ४३२, ४३३, ४४८, ४४४, 888. पुष्करणा ब्राह्मण १८६, २४४, २४४, ३३४. पुष्यमित्र ४. प्रस्तक-प्रकाश (Manuscript Library) २४, २६, ४०४, ४३६, ६१४. पुस्तकालय ४२४. पूँगल ४७, ६४, ६६, ६७, ८४, ८६, ६४, १०४, १३३. पूँजा ( डोडियाली-ठाकुर ) १६४. पूँजालाल ( नेहता ) ४६४. पूँदला ४४०. पुँदलोता २७४. पुना ६६, २३३, २३४, ४८१, ४८७, ४०६, k90, k92, k90, k25, k20, k8€, ४४८. ४६४. पुनागर ८०. पूना-हौर्स ५३६, ५४६. प्निया ६४६, पूर्णमल (बुँदेला) २४१ पूली-जसवन्त-संवाद २०. पृथ्वीदेव १०४. पृथ्वीराज ( चौहान ) ७, ६, १४, ६३६. पृष्वीराज ( जैतावत ) १३३-१३४, १७४. पृथ्वीराज (देवड़ा) १८६, पृथ्वीराज (पीथल) (बीकानेर) १६०, १६४, 9€€. पृथ्वीराज ( भंडारी ) ४१०.

पृथ्वीराज (रा॰ मालदेवजी का पुत्र) १४४, 9 4 3. पृथ्वीराज (रा॰ सूजाजी का पुत्र ) ११०. पृथ्वीराज ( सांदू ) २२. प्रथाराज के सिक्के ६३६. पृथ्वीराज विजय ६. पृथ्वीसिंह ( चंडावल ) ३ ४६. पृथ्वीसिंह ( चांदावत ) २८१. पृथ्वीसिंह (बेड़ा-ठाकुर) ४२३, ४४२, ४४६, **\$\$**₹, \$69. पृथ्वी सिंह (मेड़तिया) २४६. पृथ्वीसिंह ( लांबिया ) ४४०. पृथ्वीसिंहजी ( अहमदनगर ) ४४२, ४५३. पृथ्वीसिंहजी (किशनगढ़-राजा) ४४७. पृथ्वी मिंहजी ( जयपुर-नरेश ) ३८७. पृथ्वीसिंहजी (महाराज-कुमार) २३१-२३३, २३६, २३८, २४४. पृथ्वीसिंहजी ( महाराजा मानसिंहजी के पुत्र ) 889. पेथड़ ४८. पेमसिंह (पाली ) ३६१. पेमसी ( मेड़ता ) ३०८, ३०६. पेमावास ६०१. पेशकशी ३३८, ६२८, ६२६. पेशवा ३४२, ३४३, ३७६. पेशावर २१२, २१६, २४१. पैटर्सन ५७६. पैटर्सन (S. B. Major) ४२२, ४२६, ४२८, **₹**७३. पैठन ६४१ पैमाइश ६१७. पैलेस्टाइन ५६२. पैसे ६४३. पोपांबाई ६३. पोपावस ४६२.

पोमसिंह ( भंडारी ) ३७३. पोरबंदर ५४५, ५७२. पोलावास (विश्वनोइयां) ४४१. पोलिटिकल एजैंट ४२६, ४२८, ४२६, ४३१. ४३३-४३७, ४४१, ४४२, ४४८, ४४१-४४३, ४४४, ४४६, ४४५-४६०, **६२८. ६२8.** पोलो ४१७. पोलो-चेलैंज-कप ४१७. पोलो-टीम ४८७, १३७-१३६, १४१, १४२, **ዸ፞ጜዸ. ዸጜ**ቔ. ዸጜጙ፞፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟ጜጜ. ዸ፟ጜጜ. ķξo. पोसालिया ४४६, ४१४. पोहड़ ४५, ४०. पौकरन (गा) १०, ११, ५६, १०२, १०४, १०६, १०७-१०६, ११६, १३३, १४२, १४३, १४६, १६७, २१८, २३१, २४४, २७८, ३३४, ३६१, ३६६, ३७६-३७८, ३८४, ३६०-३६२, ३६६-३६८, ४०२, ४०४, ४०६, ४०७, ४०६, ४१०, ४१२, ४१३, ४२०, ४२४, ४३१, ४३२, ४३६, ¥\$0, 8k4, 8k8, 848, 846, 808. \*uk, \*5%, \*E\*, kox, \$00, k9E, \$75. \$34. \$36. \$xe. \$xe, 460. १७०, ६०३, ६२८. पौकरना-राठोइ ८६. १०४. १०८. प्याद बख़शी ४८६, ४०४. प्रताप (कुँ० बाघाजी का पुत्र ) ११०. प्रतापकुँवरिजी (प्रताप बाला ) (जाड़ेजीजी) २४. प्रतापकुँवरिजी ( भटियानीजी ) २४. प्रतापकुँवरी-पदरत्नावती २४. प्रताप-पचीसी २४. प्रताप-विनय २४. प्रतापसिंह ( ऊदावत ) १६=, २६६.

प्रतापसिंह (कूँपावत ) २६३.

प्रतापसिंह ( खींवसर ) ४१३. प्रतापसिह ( ठाकुर संखवाय ) ११०, १३६, ४४१, ४६६, ४६६. प्रतापसिंह ( पिशांगगा ) १७६. प्रतापसिंह ( प्रताप ) ( पत्ता ) ( महाराना ) १७, १४६-१६६, १६८, १७७, २६१. प्रतापसिंह ( म॰ भ्राजितसिंहजी का पुत्र ) ३२८, प्रतापसिंहजी (किशनगढ़) ३८८, ४५२. प्रतापसिंहजी (जयपुर-नरेश) ३८७, ३८६, ३६८. प्रतापसिंहजी ( नरसिंहगढ-नरेश ) ४८४. प्रतापिंहजी ( सर ), ( महाराजा ) १८, २४, २४४, ४१३, ४६१, ४६६, ४६६-४७१, ४७४, ४७६-४७८, ४८०, ४८१, ४८३, 858, 850, 85E, 860, 8E3-8E5, १०१-१०६, १०८, ११०, ११२, ११८-१२३, £26, £20, £26, £33-£3£, £x0. १४३, १४४, १४८, १६२, १७१, १६१, ४६६. प्रतिहार ६३४. प्रधानगी ४३७. प्रबन्ध चिन्तामि ३६. प्रबोध चन्द्रोदय ( भाषा ) २४३. प्रभाकरवर्धन ६. प्रभुलाल ( जोशी ) ४३६, ४३७. प्रयाग ६६. २०४. २४४. प्रयागदास (प्रयाग ) ११०. प्रश्नोत्तर २३. प्रहस्त ३१. प्रिंस भ्रॉफ वेल्स ४६६, ४८१, ४८४, ५०८, £40. £43. £8k. प्रिंसिपल मैडीकल-ग्रॉफीसर ६०८. प्रेमसागर २४. प्रीवीडैंट फंड ४४६. प्लोग ४३१, ४०७, ४२८.

फ

फ ज़लग्रली खाँ ३६७. फतन खाँ ६६, १००. फतहपुर (सीकरी) २०६, २२६, ३१६, ३१७, फतह (ते ) पील ३२६, ३४८, ४४६, ४४६, ४६२. फतह (ते) महल ३२६, ३४८, ४६२, ६०६. फतहसिंह (पंचोली ) ३०८. क्तहाबाद २२४. कतेहलाँ २४०, २४६, २६२. फतैयली खाँ ( बहोच ) ३८५-३८७. क्रनैग्रलीवेग १२७. कतैचंद (जोशी ) ४२३. फ़तेचन्द ( सिंघी ) ३७७, ३७८, फतेपुर ( गुजरात ) ३४०. फतैपुर ( मूँ फाँगू ) १००, ११६, १२३, १४१, 983. फतैबिहारीजी का मंदिर ४६२. फ्तैराज (सिघी ) ४१०, ४१८, ४२३, ४२४. फतेनागर ३६४, ४६२, ४८०, ४१३, फ्तसिंह ( ग्रासोप-ठाकुर ) ५६५. फ़्तैसिंह ( रायपुर-ठाकुर ) ३८४. फ्तेसिंह (सोमावत) ४६४. फ्तेसिंहजी (महाराज) ५१६, ५३७, ५४६, ६६६. फ्तेसिंहजी (महाराजा विजयसिंहजी के पुत्र) ३७१, ३६१, ३६४, ३६६, ४०१. फ्तें सिंहजी (महाराना ) ४८६, ५१०, ५१३, ५६३. फंदिया ११८, १४३, ६३६. फरहा ४८. फुरहाद ( इवशी ) १८४. फ्रासत ( ख्वाजा ) २१४-२१७. फ्रासला ख़र्द ४४०. करिश्ता १६.

फ़रीद (शेख) २१४. फर्डिनैंड फ्रेंज़ ( ग्रार्चड्यूक ग्रॉफ़ ग्रॉस्ट्या ) 850. फर्रखमोहम्मद ग्राली खाँ ( टींक ) ४२८. फर्रुखसियर १७, ३०४-३०८, ३१०, ३११, ३१४, ३१४, ३२८. फर्रुखाबाद ३२, १६२, फलोदी (धी) ७, ४१, ६४, ६८, ६३, ६७. 907-104, 900-906, 998, 973, 926. 926. 932. 933, 982, 983, 984, 900, 909, 904, 987, 980. १६६, २०२, २०८, २९२, २९६, २७२, ३२६, ३६४, ३६७, ३७१, ३७३, ₹v€, ₹ευ, ४٩३, ४३७, ४७०, ₺३९ ४३६, ६०३, ६२४. फाइनेंस-मिनिस्टर ६०४. फागली ४४०. फागी ४११. फ़ारस ४, ३७, २७६, ३०२, फॉवर्स ४३. फ़िदा उद्दीन खाँ ३४२, ३५०. फिलस्तीन ४६६. कीरोज़ (पर्शिया) ४. फ़ीरोज़ ( वैयद ) १७७. फीरोज़ खाँ ( नागोर ) ६४, ६८, ६६, ७४. क्'रोज़ खाँ (पालनपुर ) ३०८. फीरोज़पुर ६४४. फ्रीरोज्याह ( तुगलक ) १४. फ़ीरोज़शाह (द्वितीय ) (ख़िलजी ) १४, ४४, **६३**६. फ़ीरोज़शाह (सेठ) (कोठावाला) ४१४, **ሂ**७४. फीरोज़ी सिक्के ६३७. फील्ड ( D. M. Col. Sir ) ४६ - ४७०. १७२-१७४, १७६.

फ़ुलाद ६०३. फुलेलाव १०४. १३२. ४०६. फूलकुँवर १०४. फुलबाग ४६२. फूनमहल ३५८. फूलिया १७८, १८०, २३६. कैज़ला खाँ ( गुंशी ) ४६३, ४६६, ४७४, ४८६. कैडगेशन ४६४. फैन्द्रविया ४६४. फी ज-खर्च ५७४. फीजचन्द ( भंडारी ) ४४२. कीजदारी-ग्रदालत ४६४, १४८, ६२०, ६२८. फीजमल ४३४. फीजराज ( सिंघी ) ४२४-४२६, ४३३, ४३६. फी ज-सिनगार १६१. फौजी-लाट ४१२. फींग्टेस्क्यू ४२०. फ़ीलाद खाँ २४४, २४८. फांस ४०३, ५२४, ६२६, ६६६, ६६७. फांसीसी २२३. क्रेंच ३८६. फ़ेज़र (E. A.) ४८०. फैंकनोइस ४६८.

#### Ħ

वैवाल ३२६. बक्सर ६०१. बखतसागर ३७७. बख्तसिंहजी (महाराजा ) (राजाधिराज ) १=. २२, २८, २६, २६९, २६४, ३२७-३२६ 333-334, 340-343, 344, 344-346. ₹\$9-3k8, ₹£€, ₹£€-₹७9. ३**८**₹. ३६२, ३६३, ४२४, ६०१, ६४६. बख्तावरमल (मेहता) ४८४. बख़तावरसिंह ( ग्राउवा ) ४१८, ४२७. वखतावरसिंह ( खेतड़ी ) ४०४. बब्तावरसिंह ( ठाकुर ) (Supdt. Police ) **₹**¥₹, **₹**₹₹, **₹**₹€, **₹**₹0. बख्तावरसिंह ( भाद्राज्न ) ४२६, ४३६. बखतेश ३६४. बढ़तसिंह ( वकील ) २६४. वस्शीयम (चंडावल ) ४१२. बर्श्खाँ ५४१. बगड़ी ८०, ८४, ८८, १९४, १३१, १३६, 1 x k, 10 x, 20 = 2 Eo, 30 k, 892. ४२८, ४४४, ४४७, ४६३, ५३३. बग गना ३४, २७२. बगाइ ५०६. वहराज ( हापर ) ६७, ६८, वहराज ( सिधी ) ४८८, ४६४, ४६६. वहवास १६७. बट्दलाल ५०६. बहर्गीव २७१. ३०८. बड़लिया १०३. बड़ली ६४. बड़ल् ४११. बढ़ियाला १४४. बढ़ोदा १८६, ३३७, ३४२-३४४, ४८४, ४६०, ६०६, ६११, ६१६, ६४२, ६४३. यगादर (जुगता ) ४४०.

# वर्णानुक्रमणिका

बाइंग (जनरल ) ४६६. बाइसंदा ६३७, ६४३. बाईजी का तालाव ४६२. वाउक ७. ८. बाकरवाड़ा २११. बाकियात का महकमा ४७१. बागडकी ४४% बागां ५१०. बागा (जालोरी) ४२७. बागात ६१२. बागासगी २४५. बाघ ६६. बाघला ४४०. बाघसिंह ५४१. बाघा (भाट) ४६% बाघाजी (राजकुमार) १०६-११२. बाघावसिया ३२६. ब घेला ३७. बावेली २५४. बाजबहादुर १७०. बाजावास ४४६. बाजीराव (पेशवा) ३४२, ३४३. वा (इ) इमेर १०, ३६, ४८, १०७, १०८, ११६, १३३, १३४, १४२, ४२६, ४१३, १७३. ६२४. बाड़ा खुर्द १४४. बाडिया ६४. बागागंगा ३. बागियावास ६०१. बाथपंचायता ६ ७. बादशाहकुली खाँ २६८. वाप ४३७. वापा ( रावल ) ७२. बापू (सिंधिया) ४०७.

बाग ४१३.

बाबर ११२, १२६, १६२. बाबरा ४१०. बामा ४१३. बार (A. D. C.) ४२१, ४२६. बार (ऐसोसिएशन) ६२२. बारकर (मेजर) ५६३. बार (ह) ठ १८६, ३८४, ४४३, ४६१, ४६३. बाराह ३२२. बाराह के सैय्यद १४६. बार्टन (मेजर) १६७. बार्डिक रिसर्च कमेटी ५१४. बालकृष्या (दीचित) २१, २४६, २५७. बालकृष्ण (पंचोली) ३०४, ३०४, ३३३-३३४, 1 kk. बालकृष्णाजी (मूर्ति) ३८१. बालकृषाजी का मन्दिर ३६४, ३६४. बालप्रसाद ११. बालरवा = ६. बालसमंद ८७, ३६१, ४३५, ४६२, ४८०, ¥55, €97. बाला (गांव) ११४. बाला (राठोड़-खाँप) १३३, २७४, २७६, बाजा ( राव रगामळजी का पीत्र ) = •. बालाघाट २०५-२०७. बालाध्या २४१. बालापुर २०१. बालिया = ०. बाली १४, २८६, ४४०, ४४१, ४८६, ६३७, १३६, १६१, १७३, ६२१. बाल (जोशी) १८• बालेचा (सा) ४२, ६०, १३७, १८५. बालोतरा २७३, २७४, २७७, ४६८, ४०२, ६२०, ६२४. बावड़ी (गांव) १४८, ३०८.

बावड़ी कलां १०६. बावड़ी ख़ुर्द १०६. बावरी ४७१. ४७१. बासडा ४४०. बासग्री १०३. बासगी (चारगां) १७८. बासगो (जगा) ४४१. बासगी ( मूटां ) ४४०. बासगी (तिरवाड़ियां) २४६. बासगी (दधवाड़ियां) ३२६. बासग्री (नग्सिंघ) १०३, २४४. वासगो (बैदां ) ३६४. बातगो (भाटियां) १४४, १७८. बासगी (मनागाः) ३२६. बाःग्री (सेपां) १०३, ३६६. बासनी (जागीर) ४२४, ४३१, ४४४. बायनी (व्यासों की ) १९७. बासू (राजा) ६४१. बाहड़देव ३६. विजलो का कारखाना १२८, बिजली घर ६०४, ६१३. विजेशाही २६३, ४८७, ५००. बिष्ठचदास ( भंडारी ) २६६. विद्रदिमंगागार २२. विइदिभेंहजी (किशनगढ-राजा) ३८८. विनोदीराम (ब्यास) ४२३. बिल्लमचंद (भंडारी) ४७४. बिशनराम (ब्यास ) ४२१. बिशनसिंह ( ग्रोसियां ) पूर्व. विश्वनसिंह ( गूलर ) ४१ -, ४१३. बिशनसिंह (चंडावल ) ४१८. विश्वनसिंह (रिसाना ) ४६६. बिहार २०३. बिहारसिंह ( राटोड़ ) ६ ४४. बिहारीदास ( खींची ) ४२३,

विहारीदास ( पंचीली ) २६६. बिहारी पठान १५, ६३, ७४, १०१, १२२, 934, 947, 984, 984, 984, 987. बिहारी-सतसई की टीका २३. विहारंसिंह (बाबा) ४३५. विहारी सेंह (भाद्राजगा) २६०. बोंजवा ५-६. बींटली १४३. बीकम ४६. बीकमपुर १७१. बीकरलाई १४४. बीका (हज़ारी) ३६३. बीकाजी (राव) ८०. ६८-१०३, १०४, १०८, बीकानेर १, २, ४, १२, ३३, ३६, ४२, ६३, €v, €=, =+, =x, &=, 9+9, 9+2, 9+4, 10=, 99₹, 9₹0, 9₹7, 9₹₹, 9₹₺, 976, 989, 988-986, 930, 988. 987, 983, 984, 980, 989, 982. 183, 184, 160, 164, 100, 106, 900, 957, 987, 20%, 239, 390, 380-386, 381, 382, 388, 361, ३६४, ३६४, ३७२, ३७३, ३७४, ३७७, ३८३, ३८७, १८६, ४०७, ४·६, ४९९, ¥93-89€, ¥2×, ¥33, ¥¥₺, ४₺3, ¥₺₺, \*400, \$04, \$C\$,-XC\$, \$CC: \$6. ¥& €-¥&=, Yo9, kok, k99, k94, ११४, ५२१, १३६, ५५२, ६६४, ५६४, € • ₹, **६** ½ ₹. बीगवी १४४, १६७. बीघोड़ी ४७६. बीजड़ (मीर) ३८४-३८६. बीजलियावास १६७. बीजा (देवड़ा) १८%. बोजापुर, ४३, १६६, २८०, २८४. बीजोजाई, ४६२.

बीटगी २६४. बीटम्न् ( धस. ) ४८४, ५०३. बीठल (वांपादत ) २०४. बीठोरा ४४०. बीदर ३१%. बीदा (भारमलजी का पुत्र) १३३. बीदा (रा जोधाजी का पुत्र) १००-१०३. बीदा (रावल ) = 8. बोदावाटी १००, १०२. बीदासयो १४४. बी. बी. ऐगड सी. ग्राइ. रेल्वे ५३६, ६०३. बीरमगांव २८%. बीरां २४. बीरावास ४४१. बीस्ट ४६=. बीलाड़ा ३, ८, १०३, १०४, १४४, १७८, २०६, २२६, २३०, २६४, २६२, २६३, २७३. २७=, २८६, २६६, ३२६, ३६७, ३६४, ३७६, ३८०, ३६४, ४३२,४४०, \*\*9, \*\*€, \*k9, k93, ku3, €\*3. बीलावास ११४. बीसलदेव ६३, ६७. बी (वी) सलपुर ६१, ६७, १४८, १६१, ३७८, ₹£+, ₹£9, ₺¼¥. बेसावास ७६. बुंदेलखंड १७१, १⊏६. बुंदेला १७१, १८६, २०४, २०६, २२३, २४१, ३०१, ६१०. बुखारा दरवाजा ६५५. बुचकला ८. बुड़िकया ४६२. बुध शाखा ४५. बुधसिंह ( म. भ्राजितसिंहजी का पुत्र ) ३२८. बुधसिंह ( इरियाडागा ) ४१३. बुधिंहजी (बूंदो-नरेश ) ३१८, ३२६, ३३४.

बुद्धसिंह (हाडा )२६४. बुरहानपुर ६४, १६६-२०२. २०४. २१०. २४३, २७१, २७२. बुरहानुत्मुल्क ३४८, ३४६. बुलंदग्रख्तर २८५, २८६. बूदी ७६, १६७, २१०, २२४, २२४, २४०. २४४, २७८, ३९८, ३२६, ३३४, ३६५, ₹ k €, ¥ < K - Y < C €, ¥ < C - Y E V ... Y E V ... ४६८, ४०६, ४१२, ५१४, ५१८, ५३०, ¥'28, \$\$\$. दूष्य वास ३०७. बुड़स ४•८, ४१०, ४११, ४२५, ४२८, ६४७. बुडा ४४ ब्ना ४६. वगड ४८. बेटी ( जी. ए. एच. ) ५६२. बेड़ा ४८४, ४१२, **५२०, ५२३, ४४२, ५४६,** प्प्र, ५७१. बेतार का तार घर. ६१२. बेदावड़ी ख़ुद् ३२६. बेराई १७८, २४४, ३२६. बेलग्रा ८४. बेलापुर १८६. बेवटा १०३. वेह १६७. बे, इ ४८. वैजनःथ महादेव ४४०. बै ( वै ) रसल ( जेतावत ) १७४. बैरोसाल ( बगड़ी-ठाकुर ) ४६३. बैह्यीवाल ६४६. बेहरामपुर ३३८. बोइने (डी) ३८६. बोइल ३६५. बोपूशाही रूपया ६४७. बोयड़ मौस ४८१.

बीयल ११६, ११३. बोयात्रा ४७४. बोरसी रुपया ६४७. ब्यावर २६४, २६८, ४२१, ४४८. ब्रह्मगुप्त ६. ७. ब्रह्मस्फ्रांसद्धान्त ६, ७. ब्रह्मागडवर्गन २१. ब्रह्मानन्द (पंडित ) ५०२. ब्राह्मग्रा १०३, ११६, १४४, १७८, १६७, २४४. ३२६, ३८४, ३६४, ४३८, ४४०, **४६३. ४७३. ६०९.** ब्रिटिश ४०७. ४२३. ४२४. ४३१. ब्रिटिश-इंडिया कम्पनी ४७७. ब्रिटिश-ईस्ट ऐफिका ४०८. ब्रिटिश-गवर्तमेन्ट ४२०. ४२१. ४२५. ४४२. ४६८. ११४. ब्रिटिश-भारत ४५७, ४८१, ६०३, ६०४, ६२०, ६२३, ६२४, ६३४, ६३६, ६४३. ब्रिटिश-साम्राज्य ५७३. ब्रेबोर्न ( लॉर्ड ) ४७४. ब्रेम्नर ४०२. ब्रोही ३८६.

#### भ

भगवन्तसिंह (जोधा ) ४४०. भगवानदास (चांपावत ) ३०१, भगव नदास ( चीधरी ) २८६, २६६. मगवानदास ( रा॰ उदयसिंहजी का पुत्र ) १७६. 956, 962. भजनपद हरिजस २४. भटनेर ६६६. भटनोखा ४३५. भटियानी १०४, १३२. भटियानीजी ४४७. मटियानीजी (महारानीजी) ५४६. भटियानीजी का महल ४४०. मह ३४३, ३४४, भड़ोच ८. १३. भदवासी ४४४. मदावत १२२. भरतपुर ३२२, ३४२, ३८२, ४४४, ४६४. ¥ ₹ 10. भर्तेवड्ढ (दितीय) ८, १३. भवातहा ४७०, ४७५, १४३. भवानी सहस्रताम २१. भांगेसर १३२. मौंड ४४१ भाँडू ( चारणां ) ६ ४, ६६. भांगा (रा॰ मानदेवजी का पुत्र ) १४४. मांनावास ४४४. भाकरवासगी १४५. भाकरसिंह ( रायपुर ) ३७६. भाकरसी ( रा॰ जालगासीजी का पुत्र ) ५१. भाखरसी (रा॰ रग्रामहजी का प्रत्र ) ५०. मागवत ३, ४, ४३६. भागवत की मारवाड़ी टीका २३. भागवत के दशमस्कन्ध के ४६-६१ अध्यायों का भाषापद्यानुवाद २४.

भाट १७८, १६७, २०६, ३२६, ४४१, ४४३, भारतेश्वरी ४६७. ४६८. ¥89, ¥\$7, ¥43, ¥67, \$09. भाटी ३४. ४८-४२, ४६-४८, ६३-६६, ७३, ७४, ८k, ८६, ६४, ६८, ९०२, ९०४, १३1, १३३, १३४, १७१, १८२, १८३, १८५, १८७-१६३, १६७, २३१, २४१, २४०, २६२, २६७–२६०, २७२, २७६–२७७, ३०६. ३०८. ३६४, ३७१, ३६८ ४०४, ४०५, ४१३, ४२४, ४२४, ४३१, ४३२, Yko. भाटेलाई २०६. भाटेलाई-पुरोहितों का बास ६ ४. भाथेड़ा ८६. भादर ३४०, ३४९. भादरा (द्रा ) जन ( ग्रा ) ६६, ६७, १०२, ११६, १२३, १३२, १४२, १५०, १५१, १७२, १८६, २०४, २७५, २७७, २६०, ३३७ ३६७ ४२८ ४२६ ४३३ ४३६, ¥\$0. भान ६२. भान का भाकर ६२. भानीराम (भंडारी गंगाराम का पुत्र) ४१०, ४१६. ४२७. भारत २४०, ४३५, ४५२, ४६५, ४६=, १०३, ४०४. ५०७. ५१०. ५११, ४१६ ५१=, प्रे, १२४, प्रेज, प्रेज, प्रेज, प्रेज, प्ह्०, प्७१, प्७२, प्७८, १६५, १६६, £ह⊏, ६०३, ६१२, ६३£. भारत-सरकार ( गवर्नमेंट ) १८०, १६७, ३८३, ३६३, ध्रध्, ध्रे४, ४३८, ५४०, ५४४, ४४४, ४६४, ५६६, ६७५, ६०५, ६१६. भारतिराह ( ऊशवत ) ३७२. भारतसिंह ( रावराजा ) ४६ %. मारा सिंहजो ( शाहपुरा ) २६६.

भारती ३२६, ४०८.

भारमल (बाला) १३३, १३४. भारमल (रा॰ जगमालजी का पुत्र ) ५६. भारमल (रा० जोधाजी का पुत्र ) १०३. भारमलजी (ईंडर) १११. भावँडा ११८, ३६k. मावनगर ४२, ४८६. भावविरही २१. भावसिंह ( कूंपावत ) ६ १४. मावी ५११. भाषा-भूषण २०. २४३. भ स्करानन्द (स्वामा ) ४६२. मिया (ना) य १०६, १४२, ३०४, ३२६, ३४९, ३४३, ३७९, ३७२, ३७४, ३७६, ३६८. भिरङ्कोट ५३. ६६. भीया (चौहान) २६६. भीवभिड़क ४६२. भीवालिया ४१२. भीकमसी ४४. भीतर (रो) ट १६६, ४१६. भीनगाल ६-८, १०, ११, १३, ३४, ३६, ५०-५३, १४२, १६४, २६२, ३०८, ३३४, ४७६, ४७७, ६२४, भीम (कुं० बाघाजी का पुत्र ) ११०. भीम (बीकानंर-राजकुमार) १२३, १२४, 125. भीम (म. ग्रामरसिंहजी का पुत्र) २०३-२०५ भीम (म. राजसिंहजी का पुत्र) २६४, २६४. भीम (रा. कनपालजी का 9त्र ) ४६, ४०. भीम (रा. चूंडाजी का पुत्र ) ६६, ८३, १०८. भीम (रावत) १३३, १३४. भीम (रा. सीहाजी का पुत्र) ४१. भीमजी (ईडर) १११,

|  |  | ſ |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

मंडो (व) र ५, ७-१०, १२, १६, २६, १ ₹6, ४४, ४७, ४८, ६३-६६, ६८-६४, **६६, ६८-७४, ७८-८०, ८२-८७, ८६-६२,** ६५, ६८, १०२, १४१, १४३, २६०, २७६, ३११, ३३०, ३५७, ३५८, ४००, ४२३, ¥\$¥, ¥\$=, ¥€?, ¥==, ¥£\$, 196, 1884, keo, ६०३, ६१२. मंदसोर ६, ३०४, ३६५, ३६७. मकटाउ ५८. मकराना २७४, ५०३, ५१६, ५५७. मकरानी ४५ =. मिकग्डु ४८८. मका ३१४. मगराज (परदायत) ४६२. मगलाना १३. मगी पद्दन २०१. मच्छूलाँ ५०६. मजल ३८४, ४१३, ४२४. मशायारी ८०. मतालबा ६२७. मधाशाया १०३, ६०१. मधुरा ३, २१६, २२६, २६६, ३१६, ३१७, ३३२, ४४८, ४६६, ४०९. मधुरादास (मेड्तिया) २३६. मदनमोहन मालवीय (पंडित ) ४२१, ४४६. मदनलाल ४३६. मदनसिंह (तुंबर ) ४१३. मदारिया ७४, १२४, १४२. मद्रास ४६०. मध्करशाह १७१. मधुराजदेव (भौंसते ) ४२७. मनरूप का बाडिया ४६२. मना ( मंडारी ) १७६, १८४. मनुष्य-गागुना (मर्दुमशुमारी) १०२, १०३, ४१४, ४३६, ४६३. मनूची २२३, २४२.

मनोहरदास ( पंचोत्ती ) २१६. मनोहरदास ( राव ) ( शेखावत ) ३०४. मनोहरदासजी ( जयसलमेर के रावल ) २१७. मनोहरपुर ३१८, ३२१, ३२२. मयूर ७. मरदानग्रली ४४७. मरवा ४१६. मरहटे ( महाराष्ट्र ) २३४, २३६, २७६, २८६, ३१६, ३३६, ३३७, ३४२, ३४४, ३४४, रे४८, रे४०, रे४६, रे६०, रे६४-रे६८, ३७२-३७६, ३८१, ३८७-३६०, ३६२, ३६७-३६६, ४०२-४०४, ४११, ६२७. ६२६. मर १-४, १०, मरुदेश ४८२. मरुवर कुँवरी ( बाईजी ) ४४७, ४६४. मरुधरा १२३. मरेहिमथ (टी.) ४७७, ४७८, ४८०, ४८०, **\$55, \$60, \$69.** मर्दानी डेवढी ४४२. मलकापुर २०१. मलारना ( गा ) १२३. २१८. २१६. मलिक (हाजी) ४०. मलिक अंबर २००, २०१, २०४. मलिक खाँ १३४. १३६ मलोया ४६४. मल्लानी ( मालानी ) ७, ४७, ४८, ४६, ८६, 979, 709, 876, 886, 854, 855, ४६१, ४६७, ६१२, ६१४, ६१८ मिछिक (इजुदीन) १४. मिछिनाथजी (रावल) ३३, ४३-४६, ४८. ४६, ६१, ६३, १०७, १४२. मल्लु खाँ ( मलिक यूसुफ़ ) १०४, १०६. मल्हारना १४२. मल्हार राव होल्कर ३४६, ३४८, ३४६, ३६६, ३६१, ३६३,

मसूदा २००, ३०४, ३७२, ३७६, ३७६, ३६८. । मसूरिया ६२, ४६२. मसूरी ५२५. मस्कट २७६. महकमा खास ४६७, ११३, ६०२, ६०४. महकमा नाबालिगी ४७८. महकमा हदबस्त ४७४, म (मै) इकर १६६, १६७, १६६-२०१. महपा ७६-७६, ८२. महमंद ४६७. महमूद गजनवी १३. महरबानजी पेस्टनजी ४२७, ४२८. महादजी ( माधोजी पटेल ( सिंधिया ) ३६७, ३७६, ३८०, ३८१, ३८८-३६०. महापुरुष ४०८. महाबत खाँ १८७, १८८, २०२, २०४. महाबत खाँ २३३. महाबत खाँ २६४, ३०१, ३०३. मंहाभारत ३, ४. महामंदिर ४०४, ४१३, ४२४, ४२७, ४७१. महाराज कुमार पाँचवें (दिलीपसिंहजी) ५७५. महाराजसिंह ( कुँवर ) ५६३, ५६५. महाराजा साहब की द्वितीय पूर्वी एफिका-यात्रा \$55-\$E8. महाराजा साहब की प्रथम पूर्वी एफिका-यात्रा १७७-१८१. महाराम ( च्रासोपा ) ४४४. महाराष्ट्र २०१, ३८६. महासिंह (चांपावत ) (पौकरण) ३३४, ३७७. महीरेलगा ४८. महुई ३२, ३५. महेचा २१४, ४४४. महेवा ३६, ४२, ४८, ४६, ४१-४४, ४७, 907, 998, 989, 794.

महेशदास (कूंपावत ) १४३, १४८. महेशदास (चाँपावत) २१३, २१४, २२३, २२5. महेशदास (महेचा ) २१४. महेशदास (मारोठ) ४०४. महेशदास (राजा उदयसिंहजी का पौत्र ) १७८. 388. महेशदास ( राठोड़ ) १८३. महेशदास (राव मालदेवजी का पुत्र) १४४. महेशपुरा ३२६. मांगलिया ६०, ८७, १२२, १८३. मांगलोद ५, ३०३. मांगा (चारगा) ४८. मांजा (सीसोदिया) ८८. मांडगा ६६. मांडगोत ३८४. मांडल (रा॰ रगामछजी का पुत्र) ८०. मांडल (स्थान) ८४. मांडलक (रा० जगमालजी का पुत्र ) ४४, मांडलगढ़ ७६, १६१. मांडलपुर २७२, २७४, २८०, २६७ मांडव १८६. माडवी १८४, १८६. मांडा ३४६. मांडियाई ख़ुर्द १०३, ३२६. मांडी २३१. मांडू ६०, ६२, ७२, ७६-७८, ८०-८२, ६४, १२३, २००, २०१, २०४, २०६, २२१. माइसोर ४८२, ४६८, ४१६, ४३७. माउंगू ४७८-४८०. माघ ६. माचिया ४६२. माड १. माग्राकपुरा ४४४.

माग्राकराव ४७, ६६. मादड़ी ३२६. मादालया १४२ मादी ७६. माधवसिंह (मंड़तिया) ३३३. माधवसिंह (रा. उदयसिंहजी का पुत्र) १७६. माधवसिंह (शक्तिसिंह का वंशज) १८०. माधव (धो) सिंदजी (प्रथम) (जयपुर) ३४६, ३४७, ३६८, ३७२, ३७४, ३८२. माधोजी (माधव राव सिंधिया) ३६७, ३७६, ३८०, ३८१, ३८८=३६०. माधोदासोत २४६, २६२. माधोप्रसाद गुर्दे (पंडित ) ४८८, ४६४, ४६७. माधासह (ठा, संखवाय) ४६६, ४६८, ४७०, ४७४, ४७६. माधोसिहजी (द्वितीय) (जयपुर-नरेश) ४४३, माधोसिहजी (महाराज) ४६१. मान ( खिद्मतगार ) १८८. मानचंद ( मंडारी ) ४१२. मान-जसोमंडन २४. मानविचार २३. मानसागरी महिमा २४. मानसिंह (कडवाहा ) ४४०. मानसिंह (डकैत) ४४७. मार्नाटह (नागार) ३२४. मानसिंह (राजकुमार जयुर) ३८७, ३८८. मानसिंह ( राव गत्नाजी का पुत्र ) ११४. मानसिंह-जसरू क २४. मानसिंह जी ( कुँ० जयपुर ) १६१, १६३, १६४. मानसिंहजी ( अयुर-नरश ) ४४७, ४४६, ४६४. मानांसहजी (मान) (महाराजा) २२-२७, २६, ३०, ३६४, ३६६-३६६, ४०१-४०६, ४१२, ४१६, ४१६, ४१६--४२२, ४२८--४३४, ४३६, ४४०, ४४२-४४४, ४४६, ४४७, ४६२, ४६४, ४७३, ४७७, ६२८-६३०, ६४१, ६४३, ६४७.

मानसिंहजी (महाराजा) के समय के चित्रों का संग्रह २६, ३०.

मानः सहजी (रतलाम-नरेश) १७६, ३२०, ३२१. मान्यखेट ८.

मामावास ३२६.

मायलाबाग ३६४, ४१६.

मायाचंद (दीवान) ४३०.

मारवाड़ १, ३-८, १०-१४, १६, २०, २२, २७-२६, ३२-४७, ४४, ४४, ४८, ६१, ७०, ७६, ७७, ८३-८४, ८८, ८८, ६८, ६८, १००, १०४, ११६, १२१, १२२, १२४, १२६, १२७, १२६, १३२, १३८, १४०, १४४, १४६-१४२, १६५, १६१, १६२, १६६-१६८, 903-900, 908, 959-953, 954, 950, १८८, १६३, १६४, १६७, १६६, २००, २०३, २०४, २०८, २१०, २१२, २१४, २१६, २१६, २२०, २२३, २२८, २२६, २३१, २३८-२४४, २४७, २४६-२४६, २६१, २६२, २६४, २६६, २६८, २६६, २७१-२७३, २७४-२८१, २८२, २८३, २८४, २८६, २८८, २८६, २६२, २६४, २६६, ३०३, ३०६, ३०७, ३१४, ३१६, ३२४, ३२८, ३३३-३३६, ३४६, ३४२, ३४४, ३४७, ३४६. ३६४-३६६, ३७१, ३७२, ३७४-३७७, ३७६-३८२, ३८४, ३८६, ३८८, ३६२, ३६३, ३६६-३६८, ४०१–४०३, ४०६–४०८, ४११, ४१४, ४१६, ४१७, ४१६-४२२,४२६, ४२६-४३६, ४३८, ४३६, ४४३, ४४५–४४८, ४५०,४५२, ४५३, ४४४, ४४७, ४६०, ४६४, ४६६-४७१, ४७३, ४७४, ४७६, ४८०, ४८२, ४८४–४८६, ४८८, xeo xe9, xe3, xex, xe=- xoo, xo2, ४०४, ४०६, ४१०, ४१२, ४१४-४१६, ४२०, ४२१, ४२४, ४२४, ४३२, ४३4, ४३६, 487-488, 480, 48C, 440, 443, ४४४-४४६, ४६१, ४६६, ४६६, ४६६, ४८०, ४६४, ४६६, ६००, ६०४-६११, ६१४-६२०, ६२४, ६२७, ६२६, ६३०, ६३२, ६३३, **६३४,** ६३६--६४३, ६४६, ६४७, ६४४,

मारवाड का इतिहास ६१६. मारवाड के सिक्के ६३४-६४८. मारवाड़ के सिकों पर मिलने वाले कुछ लेख **६४४-६४**६. मारवाड-गजट ४१४. मारवाड़ (र) जंकशन ६६, ४७२, ४८३, ५२०, मारवाड़ मिडिल स्कूल-परीचा ६२३. मारवाड-सोल्जर्स-बोर्ड ६१०, मारवाड-स्टेट प्रेस ४४४. मारवाड़ी ४६०, ४२४, ४४४. मारा ४६१. मारूधरा ३४२. मारोठ १३, ३००, ३०३, ३२६, ३६६, ३७१, ३७४, ३८२, ३६०, ४०४, ४०७-४११, 894. 842. मार्किस ऑक हेस्टिंग्जू ४२०. मार्टगडेल (मिस्टर) ४६३. मार्गिड महजो (रीवाँ-महाराजकुमार) ४४४. मार्सलीज ४४०, ४६४. मालकोट १३७, १३८, १४३. मालकोसनी ३६०, ३६१, ४७०. मालगढ १८८, ३०८. मालदेवजी (जयसलमेर-रावल) १३३, १३४, २१७. मालदेवजी (राव) १६-१८, २८, २६, ११२-१२८, १२६ १४२, १६८, १६२, १६४, १७०, १७३, १७४, १७७, १७८, १६०. 980, 388. मालपुरा १४२, १८०. मालपुरिया कलां १४४, मालपुरिया ख़ुद् १४४. मालवा ४, ८, ४४, ४७, ७६, ८६, ६१, १०२, १०३, १४४, १७०, १७६, १८६, १६७, २०२, २१६-२२१, २४३, २७२, २७६, २६४, २६८, ३४६, ३६८, ४०४, ४१४, ४१६, ४००, ६३४, ६३७.

माला (रा. चूंडा जी का पुत्र ) ६६. मालानी ७, ४७, ४८, ५५, ८३, १२१, २७१, ४२६, ४४६, ४८<u>६, ४८८, ४६१, ४६७.</u> ४१२, ११४, ६१८. मालावास ३६४. माली ४६८. मालंबा २३६. मासाई (दिन्गणी) ४६१. मासुमकुली २८६. माही ३४२, ३४४. मिटो ( लॉर्ड ) ४०७, ४१०, ४११, ४१४. मिशियारी १६८. मिनिस्टर (काउंसिल) ५६६. मिनैंडर ४. मियां का बाग २१६. मिरज़ा खाँ १७२. मिरजा राजा २०४. मिरधा ५४३. मिलिटरी सेक्रे:री ६२६. मिस्र १६, ४२६, ४३०, ४३३, ४६३, ४६७. 185. मींडावास ४४०. मीठड़ी ३६१, ४६७, ४६८. मीठी नाड़ी ४६२. भीडोली (चारगां) १७८. मीगा ३८, ३६, १७२, ४२६, ४३०, ४५७, ४७१, ४७४, ४७६, ४७६. मीगा-फ़ौज (कोर) ६७६. मीरक खाँ २६७. मीर खाँ (डाकू) ४४२, ४४३. मीर जुमला ३०७, ३१२. मीर बख्शी ३६०. मीर मुः म्मद मासूम २२३. मीरसिया ३६४. मीरांबाई २०, १०३.

मंगदहा २०२. मंगेर ८. मुंशी ४६७. ४६६, ४७४, ४७६, ४७६-४८१, ४८२, ४८५, ४८६, ४८८, ४६४, ४६८, १०३. ४०८, १०६, ११२, ११३, ११६, kag, kwg, kwa, keo, keu. मुं (मु) ह्यांत ४६, २१४, २१४, २३१, ४०२, Yok. मंह्योत नैयासी की ख्यात २१६. मुइजुदीन २८७. मुइनुहीन अहमद खाँ १४१. मुकनचंद (पंचोली ) ४८४. मुकनराज ( सिंघी ) ४८६. मुकनसिंह जी (हाडा) २२२, २२३. मुकर्रब (म) ख़ाँ २६२, २६३. मुकुन्द ( मुल्कन ) ३०६. मुकुन्ददास ( खीची ) २४४, २४४, २७८. मुकुन्ददास (चांपावत ) (पाली ) २८१, २८४, २८६, २६८, २६६. मुकुन्ददास (सादूल का पुत्र) (भाद्राजन) १८६, 208. मुकुन्दसिंह (वकील) २६४. मुगुल १४०, १४६, १४०, १६४, २००, २१४, २४७, २६६, २६८, २६६, २६१, २६४-२६६, २७७, २७६, २८४, २८६, ३१६, ३४३, ३४०, ३६२, ४०२, ६२७. मुगुल खाँ २६४. मुगल-बादशाहत ६४७. मुगल बादशाहों के सिक्के ६३७. मुज़फ्फ़र ( गुजराती ) १७२, १८२. मुज़फ्फरग्रली खाँ ३२१-३२३, ३३१. मुज़फ्फर ख़ाँ १४०. मुज़फ्फर शाह (दितीय) १११. मुज़फ़्फ़्र शाह (प्रथम ) (ग्राज़म हुमायूं ) ६२-६४, मुज़ाहिद ख़ाँ ( जालोरी ) २८६. मुत्सही खर्च ६२६.

मुनग्रम खाँ १२७. मुनग्रम खाँ ३०२. मुवारिक हुसेन (मुंशी) ४६७. मुवारिजुलमुल्क ११२. मुवारिज्ञुलमुन्क ३३२, ३३७, ३३८. मुरधर-मिन्त ४५४. मुरलीमनोहर ३३०, ३५४. मुरलीमनोहरजी ३६८. मुरलीमनोहरजी का मन्दिर ( किले का ) ३६४. मुराद (शाहजादा) १८१, १८३. मुरादबख्य (शाहजादा) २१०, २२०, २२१, २२४-२२६, ६४१. मुरादाबाद २६७, मुरारिदान (किनिराजा) २४, ४६४, ४६४, s=9, 8€9, 8€8, 8€€, ko?-ko8, ४१२, ६०१. मुर्तजाग्रली १८४. मुलतान ३, ७, ३४, ४०, ४१, ६४, ६४, ६७, १०२, २२७. मुसलमान ६, १३-१६, ३१, ३२, ३४, ३=-४०. ४६, ४६, ६१-६४, ६०-६२, ६४, ७१, ८२, ६६, १०६, १०७, ११६. १३३, १३८, १४०, १४०-१४२, १४८, १६१, १६७, १७२, २४४, २६१, २७६, २८३, २६२, ३१०, ३१६, ३२७, ३३१, ३३७, ३३८, ३८१, ४१६, ४४४, ४०६. मुसालिया ५५४. मुसाहिब आला ४२७, ४३४. मुह्ता ४०१, ४१७-४२०, ४२२-४२४, ४२७, ४४६, ६२८. मुह्ब्बत खाँ (खाँखाँनान ) ३०१. मुहम्मद ( महमूद खिलजी) ७४, ७७, ८०, ८२, 89. मुहम्मद श्रकंबर (द्वितीय) ६३७. मुहम्मद ग्रमीन खाँ २६७, ३४०.

महम्मदग्रली खाँ ३४०. मुहम्मद ग्रशरफ ( गुरनी ) २८८. मुहम्मद् कासिम ( फ्रिश्ता ) १६. मुहम्मद कासिम खाँ (नेशापुरी ) १३७, १ ५ मुहम्मद खाँ ( ग्रहमदाबाद ) ३१७. मुहम्मद ख़ाँ (बंगश) ३२४. मुहम्मद खाँ (बाबी) ३४२. मुह्म्मद गौस ( मुक्ती ) २६ ४. मुहम्मद नसीर (कलात ) ३८६. मुहम्मद बाहलीम १३. मुहम्मद बेदारबकूत (शाहजादा) २८६. मुहस्मद् मुग्रज़्ज़म (शाहजादा) २२६-२२८, २३३--२३६, २४२. मुहम्मद् मुनीम २८६. मुहम्मद मुशीन २८४. मुहम्मदशाह (बादशाह) ३३४, ३३६. मुहम्मद साम ६३६. मूंडवा २६⊏, ३३३, ४१२, ५५५. मंदियाऊ ३२६, ३६४. मूँदियाङ ४४३, ४६३. मूपा ४४, मूलचन्द्र (यति ) २४. मूलजी ३७. मुलनायक का मंदिर ३३०. मूलराल (सोलंकी) ४१. मूलराज (द्विनीय) (सोलंकी) ३७, ४१. मूलराज (प्रथम ) (मूलदेव ) (सोलंकी ) ११, 97, 34-30, 89. मूलसिंह (रावराजा) ४६१. मूला ४२३. मूला (रा॰ चूंडाजी का पुत्र ) ६६. मूलाजी (पँवार ) ३४३. मृह्या ४६. मेत्रो कॉलिज ४६१, ४६६, ४७६, ४६६, ४०६, ४१४, ४१६, ५३३, ४३४, ५३६, ४४१, ४४६, ४४८.

मेगरासर ३७७, मेघम:ला २४, मघराज (रावल) १४३, राघराज (सिघी) ४२४, मेघा (कोली) ३४, मेघा (कोपर) ६८, ६६, मेघा (सींघल) १०१, मेघावस ४७, मेजर (ग्रॉनररी) ४४६,

मेङ्गा ७, १८-२०, ८८, ६४, ६६, १०२, eot, 997, 997, 994-986, 939, १३४-१४३, १४४, १४४, १४७, १४६, १५४, १६४, १६१, १६३, १६७, १८४, १६७, २०२-२०४, २०६, २२६, २३०, २४४, २४६, २४०, २४४, २६०-२६२, २६४, २६४, २७३--२७७, २८१-१८३, २८४, २८६, २६१, २६२, २६४, २६७, २६८, ३०१, ३०६-३०८, ३११, ३१८, ३१६, ३२४, ३२६, ३२६, ३३३, ३३४, ३३६, ३४६, ३४९, ३४२, ३४७, ३६०-३६४, ३६६, ३६७, ३६६, ३७१-३७३, ३७४, ३७६, ३७६-३८२, ३८७, ३६२, ३६४, ४०६. ४०५-४१०, ४१७, ४३३, ४४०, ४४१, ४४६, ४५२, ४६२, ४६४, ४०१, ६०१, ६२४, ६३६. मेड्ता की टकसाल ६३८, ६४१. मेड्ता रोड ४८३, ४८४,

मेड़ितया १२७, १४२, १४६, १८४, १८६, २०२, २१४, २१८, २६०, २७४-२७७, २८१, २८२, २६०-२६२, ३३३,३३४, ३४२, ३६४, ३६०, ३६६, ४३६,६४७. मेड़ावस ४४०. मेड़ी ४४६. मेडीवास्या १४४. मेन ( ए॰ बी॰ ) ( कैंप्टिन ) ४६४. मेर १४, ३८, १६, १६४, २०२, २१४, २१४, ४२६, ४७६. मेरठ १०४, १०१, ११४. मेरवाहा १, ४२१, ४२६, ४३०, ४७६, ४४३, मेरविल्ले ४६४. मेरा ६७, ७४-७७, ८१, ८२. मेरुतुंग ३६. मेल्हाना २०१. मेवाइ १, १६, २०, ४४, ६६, ६६-६१, ६६, 900, 902, 990, .33 ११४-११६, १२१, १२३, १२४, १३२, १३७, १४१, १४६, १६८, १६१, १६२, १६८, १७७, १८७, १८८, १६०, १६३, २६६–२६७. २०३. ११६, ₹४. २६१-२६३, २६४, २६८, २७१, २७२, २७४, २८४, २६४, २६६, ३३४, ३४७, ३६८, ३८२, ३६७, ३६६, ४०६, ४१४, ४२४. ४२८. ४४६, ४६२, ४८. ४€**३.** मेवात १४१. २६७, ३२२. मेवाती ३२२, ३२३. मेसन (मेजर) ४४१, ४४२. मेहता ४४८-४४०, ४४१-४४७, ४६६, ४६०, ४६४. ४६७. ४६६, ४७४, ४७६, ४**८**९, ٧٣٦, ٧٣٧, ٧٣٤, ٧٤٧, ٧٤٣. मेहराज ४७, ४८, ६६, ६७. मे (म) इराब खाँ २६४-२६६, २६८. मेहा ( चारण ) ६८. मेहा ( रा॰ मालदेवजी का पुत्र ) भ मैंबर काउंसिल ४६६. मैकेंज़ी ( D. G. ) ४६३, ४६६.

सेकनव (R. J.) ४६ •.

मैक्फर्रन ( A. D. ) ४३४, ४४७, ४४१. मैन्यारा ४८३. मैमा ३४४. मैला खींचने की गाड़ियां ६१४. मेहमूद ( बाराह ) १३८. मोत्र्यालका ४६८. मोइज़ुदीन जहांदारशाह ३०३-३०४. मोइजुद्दीन साम ग़ोरी ३४. मोइम्माई ( मीर सदर ) १८४. मोकलजी (महारागा) ६६-७२, ७४-७६, 59-53, 88. मोकलसर १८३. मोकनसी (मेहता) १६४. मोगास १६७. मोज़िर ३३७. मोटाराजा १७१, १७२, १७४, १७४, १७७, 956. मोट्स ६०१. मोडास ४३८. मोडी ३२६. मोडी (जोशियां) १७५. मोडी बड़ी १०३, १२६. मोडी मनायां १०६. मोडी सतड़ां १७८. मोती महल ४१७. मोतीलाल (पंचोली ) ४८८. मोतीसरा १७८. मोतीसिंह ( डकैत ) ४४७. मोतीसिंह ( बाभा किशनगढ़ ) ४१२. मोतीसिंह ( रावराजा ) ४६१, ४६६, ४८६. मोघा ३२. मोपा ४६. मोमीन खाँ ३४६, ३४०. मोमीनयार खाँ ( मुग़ल ) ४४३. मोम्बासा ४७८, ४८४, ४६८, ४६४,

मोर ७. मोरटजका २४४. मोराई १४४. मोशि ४८०, ४८१, ४८४. मोइकमसिंह (चांदावत ) २४४, २४४. मोइकमसिंह (चौहान) (सांचोर) ३६ ६. मोइकमसिंह ( जाट ) ३२२. मोहकमसिंह (जोघा) ३२६. मोहकमसिंह (नागोर) २८६-२६१, २६८, ३ - ५ - ३ - ७. मोइकमसिंह (पातावत ) ३८४. मोहकमसिंह (मेड़तिया) २७६, २७७, २८१, मोहकमसिंह (राजा) ३०६. मोहकमसिंह (शाही श्रमीर) २६२, २८१, २८३. मोडन २७६. मोहनदास ( रा॰ उदयसिंहजी का पुत्र ) १८०. मोइनसिंह २२३. मोहनसिंह ( श्रोसियां ) ४८८. मोइनसिंह ( चांदेलाव ) ३५०. मोइनसिंह ( नागोर ) ३०६. मोहनसिंह ( शाहपुरा ) ४ • ४. मोहब्बतसिंह (रिसाला) ४६६. मोइन्वतसिंहजी ( महाराज ) ४४४, ४६१. मोहम्मद ( भ्रली ) (सैयद ) २७६, २७७, २८१. मो (मू) हम्मद अकवर (शाहजादा) २४६, २६६, २६०-२७३, २७६, २७८, २७६, २८३-२८६, ३१६, ३१७. मो (मु) इम्मद ग्रज़ीम (शाहज़ादा) ३७३, ३७४, ३⊏६. मोहम्मद ग्रमीन २८१. मो (मु) हम्मद ग्रमीन खाँ २२६, २३०, २३८. मो (म) इम्मद द्याजम (शाहजादा) २६२. २६४, २७९, २७३, २८८, २८३.

मोहम्मद ग्रादिल खाँ २०%. मोहम्मद खाँ (पायंदा ) १४८. मोहम्मद खाँ (हाजी) (मुंशी) ४४४, ४४४. मोहम्मददीन ( नवाब ) ४६८, ४७१, ४७६. मोहम्मद नईम २६६. मोहम्मद मख्दूमबख्श ४६४. मोहम्मद मो (मु) ग्रज्जम (शाहजादा) २६६-२६६, २७३, २८७, २६३. मोइम्मदशाह ( श्रमीर खाँ का नायब ) ४१६. मोहम्मदशाह (गाज़ी) (बादशाह) १६२, ३०६, ३१७, ३१६, ६४६. मोहम्मदशाह (तातार खाँ) ६३. मोइम्मद हाशम २२३. मोहम्मदीराज २४८, २७०, २८०. मोहरें ६४२. मोहि (य) ल ४७, ६३, ६४, ६६, ६७, ९००, 903. मोहिलवाटी १००. मोही १८७. मीर्यवंशी ४. ७. मौसर ४२२. म्यूज़ियम ४१२, ४२४. म्युनिसिपल कमेटी ४७८, ६२४. य यंग (जे॰ डब्स्यू॰) ४४६, ४४६, ४६०, k ६४-k६७. ६०k. यति ४४०. यदु 🤾.

१६४-१६७, ६०१.
यति ४४०.
यदु १.
य (ज) दुनाय सरकार २११, २१४, २१७, २१८.
यप्रे १६१.
यमीनुद्दीला २०७.
यमुना २०८. २२०, २१७, ६१४.

यवन १६१, १६२, २४३, २४८, २६१, २६२, रघुवरस्नेहलीला २४. 7 £ \$. 70 \$-700. 70E. 757. 758. **२६०, २६२, १६३, २६६, ३०३, ३०५,** ₹₹४, ₹२६, ₹२5, ₹६१, ₹59. यशवन्तयशोभूषया २४. ४६१. यशोधमी ६. यादव ४८. यायहा खाँ ४८८. यारमहम्मद ३०२. युद्धज्वर ( इन्पजुएंज़ा ) ४२८. युनाइटेड प्रोविंसेज ४४६, ४६०, ४६३, ६१४, य॰ पी॰ १६७. यूरोप ४६२, ६०३, ११६, १३१, १७१. यूरोपियन ४०३. यूरोपीय महाशुद्ध ५२३, ४२६, ४६२, ४६१, ४६४. ५६४. योगितोषिया (विवेकमार्तगृड की टीका ) २४. यौषेय १२. ४४.

₹

रंगराय १३६.
रंगराज ३२६.
रंगोजी ३४६.
रखनाथ (मंडारी) ३२०, ३२४, ३२७, ३३२,
३४२, ३४३.
रखनाथ (राय) ३०४.
रखनाथजी के कवित्त २४.
रखनाथराव ३७४.
रखनाथसिंह (चांपावत) २६८.
रखनाथसिंह (माटी) २४१, २४०, २४२,
२४७, २४८.
रखनाथसिंह (मकराना) ४४७.
रखनाथसिंह (मेइतिया) १३.
रखनाथसिंह (राठोड़) ३४८.
रखनाथसिंह (राठोड़) ३४८.

रघ्वीरसिंहजी ( बुँदी-नरेश ) ४४६, ४४४. रजत जुबिली ५६६. रजलानी ११७. रजवाड़ा ३७०. रजिस्ट्रेशन (रजिस्टी ) ४६६. ४१२. ६१०. रठड़ा ४०. रगाकोड़ कुँवरी (बघेल ) २४. रगाकोड़जी का मंदिर १७८, ३२६, ३६४. रग्रहोड्दास (जोघा ) २४१. २५८. रगाजीतसिंह ( डकैत ) ४४२, ४४४. रयाजीतसिंह (सोभावत) ४८०. रगाजीत सिंहजी (क्रचामन ) ४२८, ४३६. रगाजीतसिंहजी (जाम साहब ) ४२६. ४४१. Ł Ł 5. रगाजीतसिंहजी (महाराज जोधपुर ) ४६ १. रग्रायंभीर १२३, १३०, १३२, २०४, २६२. रग्राधीर ६६, ६६, ७३. रगामल (राव ईंडर ) ६३. रग्रामल्लजी (रिङ्मलजी राव ) १०, १४, ξξ-KY, Kξ, KO, ξY, ξΕ, 190, 1KZ, रगारावत १६१. रगावीरदेव ४१. रगासी ( तॅवर ) १०७. रग्रासीसर १६७. रतन (ल) कुँवरिजी ( भटियागीजी ईंडर ) २४, २४. रतन (त्न) पुर १०, ३६, २७६. रतनलाल ( ग्रटल ) ( पंडित ) ४८८. रतन ( क्ष ) सिंहजी ( महाराज ) ४६६, ४२८. रतनसी ( ऊदावत ) १३८. रतनसी (राठोड़) १३३, १३४. रतलाम ४२, १७६, २२२, ३२०, ३२१, ४८१, ¥€3, ₺9₺, ₺3४, ₺3६. रत्नसिंह ( ग्रासरलाई ) १४१.

रत्नसिंह ( ग्रासोतरा ) ४३६. रत्नसिंह ( म॰ ग्रजितसिंहजी का पुत्र ) १२८. रस्नसिंह ( महारागा राजसिंहजी का पुत्र ) ३८२. रत्नसिंह (मेड्रिया) २०. १०३. रत्निष्ठं (रत्नसी) (भंडारी) ३४१, १४६, ३४६, ३४०, ३४४. रत्नसिंह (रा॰ मालदेवजी का पुत्र ) १४४. रत्नसिंह ( राठोड़ राम का पिता ) १७४, १८३. रत्नसिंह (रा• वीरमदेवजी का भाई ) ११२. रत्नसिंहजी (द्वितीय) (महाराया) ११४. रत्नसिंहजी (रतलाम) १७८, १७६, २१६, २२२, २२३. रफीउद्दरजात ३१४-३१६, ३२८. रकीउद्दीना ३१६, ३१७. रकी उरशान ३१४. रबतली ५७. रलावास १४४. रवाडा ग्रासियां ६००. रवाड़ा बारठां १४४. रवाड़ा मयां १४४. राँची ४४१. रांगावास ६००. रांगासर ६००. रांदा ४६. राईका बाग् २४४, ३०७, ४१८, ४३८, ४६३, प्रथ्द, ६०३, ६१४, राउराडटेबल ( कॉन्फ्रेंस ) ४६४, ५६४. राखीसिंह २६४. रागसागर २३. रागां रो जीलो २३. राघवदेव ( पुरोहित ) १२१. राघवदेव ( रा॰ चुँडाजी का पौत्र ) ८१. ८७. रामवदेव ( रा॰ चूँडाजी का भाई ) ७६, =२. राघोदास ( पंचोत्ती ) २०२.

राजकीय काउंसिल ४५०, ५६३, ४६४, ४७६. राजकमार-कॉलिज ५३३. राजकुमार-प्रबोध २४. राजकोट ५३३. राजगढ़ ( ग्रजमेर ) २२२, ३०३, ३४१, ३४३, ३४४. राजगढ ( दिच्या ) २३६. राजगियावास खुर्द २०६. राजधर ( रा॰ चूंडाजी का पुत्र ) ६६. राजधर (सोनगरा) १०. राजनगरिया ४४०. राजपीपला १७२, २७१. राजपुरा ३२६. राजपूत १२८. १३०. १३१. १४०. १५६. १८२, २०६, २१४, २२२, २२४, २२६, २३१, २३८, २६७, २६८, २६७, २६६, २७७, २७६, २६०, २६७, २६८, ३०२, ३६२, ३६३, ३६४, ३८४-३८६, ४६०, ४६४, ४६६, ४२२, ४८७, ६१०, ६२७, ६४२. राजपृत नोबल्स (हाइ) स्कूल ५१६, ५२२, १३१. १५०. १६०. राजपूताना १, ४, ६, १८, २६, ३४, १६०, 968, 20m, 209, 269, 20k, 2eo, ४२८, ४३१, ४४६, ४४८, ४१२, ४११. ¥\$\$, ¥0¥, ¥0\$, ¥54, ¥50, ¥51. ४०३, ४०६, ४१०, ४२३, ४४६, ४६४. १६६. १६७, १६६, ४७३, ६१०, ६३१. राजपूताना इगिडयन सोल्जर्स बोर्ड ६१०. राजपूताना मालवा रेख्वे ४६६, ४७२. राजमल (लोढा ) ४४६, ४५०, राजमह्ल ४६२. राजरगाकोड़ ४०७. राजराजेश्वर ३१२, ३१३, ३३२, ४२१, ६२६. राजरूपक २२.

राजस्पक ख्याल २१.
राजलदे ४१.
राजलदे ४१.
राजसंद २७२, २८३.
राजसिंह (मासोप) १६४, २०१, २०२, २०४, ११०, २१२, २१३, २१८, २२६.
राजसिंह (म. मानसिंहजी का बामा) ४४१.
राजसिंह (मेखिया) २४६, २६०.
राजसिंहजी (किश्चनगढ़—नरेश) ३०३—३०६, ३४७.
राजसिंहजी (द्वितीय) (महारागा) २७४, ३८२.
राजसिंहजी (प्रथम) (महारागा) २१६, २४५,

राजसिंहजी (बीकानेर) ३८७. राजसिंहजी (राव देवड़ा) १८६.

**२६१, २६४, २६७.** 

राजस्थान १४१, १४६, १६०, १६६, १७७, २६१, २६२, २७०, ३०२, ३४८, ३४४, ३७०, ३६३, ४२८, ४४४.

राजा (रा. रायपानजी का पुत्र) ४६.

राजाभिराज ३३३-३३४, ३४०, ३४२, ३४४, ३४४,३४१,३४२,३४४-३५६,३४६-३६१, ३६३-३६४, ४०४, ६४६.

राजाबहादुर ११६. राजिया ६२. राज् १८३, १८४. राजोसी ३०१.

२१६, २२२-२२६, २३१, २३६, २३६-२४१, २४८-२५०, २५२-२६६, २६१-२६६, र्ह्द-२७३, २७६, २७६, २७८, २८०, २८१, २८३, २८४, २६१, २६३, २६६-२६६, ₹०१, ३०२, ३२२, ३३४, ३३६, ३३८−३४०, ३४८, ३४०, ३४१, ३४३, ३४४, ३६०, ३७३, ३७४, ३८२, ३८४, ३८६, ३८८, ३८६, ४११, ४३४, ४४१, ४४३, ६४७, ६४६, ६४३, ६५४, राड (ढ) घड़ा ३६, २१५. राडोद ४४४. रार्थेंगदेव ४७, ५८, ६६, ६७. रागपुर ७८, ७६, ८१. रागा (रा. रायपालजी का पुत्र ) ४६. रायी गांव ४४१. रातानाड़ा २४४, ३६४, ४४०, ४४१. राघनपुर १२३, १४२, २४२, ३०६, ४४२. राधारासविलास २४. रानीवाड़ा ६०३. रानीसर (फलोदी) १०८. रानीसागर (सर) ६३, १४३, १४०, ४०६, ४४०, ४६२, ४८०, ४**८२.** रानोजी (सिंधिया) ३४६. राबड़िया ४४०. ं रॉबर्ट्स-सर-फेडरिक ( जनरल ) ४८३, ४८७. राम १७४, १८३. रामकरण (पंचोली ) ३८०. रामकर्या (कवि ) १२. रामिकशन (पंचोली) ३३२. रामगढ १६६. रामगुण-सागर २४. रामगोपान (मानानी) ५०२. रामचन्द्र ( ग्रवतार ) २, ३. रामचन्द्र (कवि) १०.

शमचन्द्र (जयपुर) २६७.

रामचन्द्र (जयसलमेर) २१७, २१८. रामचन्द्र (ढाढी ) ६०, ६१. रामचन्द्र ( लाला ) ४४८. रामचन्द्र-नाम-महिमा २४. रामदान का बाड़िया ४६२. रामदास (जोघा ) १६२. रामदेव ( रामसा पीर ) ६२, १०७, १०८. रामदेव (राव चूँडाजी का पुत्र ) ६७. रामनाथ (रतन् ) ७१. रामपदावली २४. रामपुर ३१, ६६. रामपुरा १६४, १६५, ३०२, ३४८. रामप्रेम-सुखसागर २४. रामविजास २३. रामसर (नागोर) ६०१. रामसर (मल्लानी) १२१, ३५३, ३६४, ३६७, ३८८, ४४८. रामसिंह ( ग्रोसियां ) ४७७. रायसिंह (रा, उदयसिंहजी का पुत्र) १८०. रामसिंह (राठोड़) २२८. रामसिंह (बीकानेर) १५४. रामसिंह (भाटी ) २५०, २५२, २५६, २६०. रामसिंह ( राठोड़ ) २२५. रामसिंह (राम) (रा. मालदेवजी का पुत्र) १२१, १३२, १४४, १४५-१५१, १५५, 969, 903, रामसिंह (रावगा राजपूत) ५४२. रामसिंइजी ( ग्रॉबिर-राजकुमार ) २१६. रामसिंहजी (जयपुर) ४४६, ४४७, ४५३, ४६३, ४७०. रामसिंहजी (महाराजा) १७, ३४७, ३४६-३६७ ३६६, ३७२-३७७, ३७६, ३८३, ३६२. रामसिंइजी (महाराव-कोटा) ४४३. रामसुजसपचीसी २४. रामसे (सी) न १०, ३६.

रामा (गांव) ५१. रामा (श्रीमाली) ४४६. रामानन्द (पंचोली) ३४४. रामायग २, ३. रामायण चित्रमय ४३६. रामासगी १७८. रामेश्वर महादेव २७, १६८, २४५, ४४०, ६०१. रायगढ़ २७२, २७३. रायचंद ( जयपुर ) ४०६, ४०६, ४१२. रायग ३४६. रायघवल ६१. रायपाल (चौहान) ८. रायपाल (रा. जोघाजी का पुत्र ) ६६, १०३. रायपालजी (राव) ३३, ४८, ४६. रायपुर १०८, १०६, ११६, १३१, १४२, १४३, २७८, ३२६, ३६४, ३७६, ३८०, ३८४, ४०८, ४३६, ४५६, ४१६, ४७४. रायमल (कडवाहा) ११६. रायमल ( जयपुर ) ३४३. रायमन (मूता) ११४. रायमन (मेड़तिया) ११२. रायमल (रा. मालदेवजी का पुत्र) ११२, १४४, 985. 968. रायमल ( रायिंड ) (महाराखा) १६, ८०, ६६, 900, 928. रायमजजी (ईंडर) १११, ११२. रायसिंह (काठियावाड़) २४०. गयसिंह (म. ग्राजितसिंहजी का पुत्र) ३२८, ३२६. रायसिंह (राव) (रा. ग्रमरसिंहजी का पुत्र) २२६, २४३, २४३, ६४४. रायसिंह (सीसोदिया) (राजा) २२३. रायसिंहजी (बीकानेर) ३३, १३६, १४१-१४४, 963, 964, 966, 963. रायसिंइजी (म. ग्राजितसिंहजी का पुत्र) ३३२, **३३४, ३३५, ३४६.** 

रायसिंहजी (राष ) (राय चन्द्रसेनजी के प्रश्न ) 960, 960-966, 943, 944, 957, 958, रायसिना ३६३. राव ४२४. रावटी १७६. रावया राजपूत ६४३. रावगेश्वरजी (दरमंगा) ४२१. रावत ६६. रावरजा बहादर ४३६. रावराजा ४४३. रावल १६१. रावल ३२६. रावलपिंडी २४१, ४६७, १०८. रावलास ४६२, ४६१. रावी १७७. राष्ट्रकुट ८, १६, १८, ३१, ४४. राष्ट्रकृटों ( राठोड़ों ) का इतिहास ६१६. रास ३६०, ३६४, ३७१, ३७७, ३७८, ३६९, ₹65, ₹£6, ४०5, ४२%, ४२%, ४३%. ¥₹₹, ¥₹€, ¥¥¥, ¥⋭₹, ¥₹₺, **\$₹€.** राहा ४४१. रिडमल (रा॰ जगमालजी का पत्र ) ११. रिघमल ( राव ) ( लोढा ) ४३४, ४३६, ४३८. रिनिया ३८४. रिपन ( लॉर्ड ) ४०८. रिवाकी २७६, ३२६. रिवादी ( ठाकरजी का तामजाम ) ४४७. रिवाड़ी फ़ुलेरा रेस्वे ४०७. रिवेन्य-कोर्ट्स ६२१. रिवेन्य-मिनिस्टर ६१७, ६२१. रीष्ट्रोती १४४. रीजैसी काउंसिल ४२६, ४३४, ४३४, ४३७, ሂ**३**ፎ. <u>አ</u>ሄዓ. <u>ጲ</u>ሄ४. <u>ጲ</u>ሄጶ. <u>ጲ</u>ጲ४. रीविंग ( लॉब्रें ) १४३, १४१, ११९.

रीडिंग (लेडी ) ४४४. रीडिंग-रूम ६१६. रीयां १०६, ११६, १३६, १४३, २१४, २१८, २७८, ३२६, ३४२, ३४४, ३४७, ३४६, ३६२-३६४, ३७४, ₹&9, ४३६, ४४१, ४४६, ४६४, ४७४, ४६४, रीयां शेरसिंइजी की ३६२. रीवां ४४६, ४४३, ४०४, ४३६, ४३६, ४४२, पुष्रहे. १४७. रुयोचा ६२. १०७, २३१. रुद्रदामा (प्रथम ) १. रुद्रपाल ५२. रुपये ६४२. रुखरिया ६४३. रस्तम १८, १४०. रहस्ता खाँ ३२४. रुहस्ला खाँ २६४. रूग ८६. ६४४. रूपचन्द (लोढा ) ४४६. रूपनगर ३०४, ३०५, ३६१, ३६४, ३७६, ३49, ३44, ४9६. रूपनारायगाजी ३२६. रूपावत ३६१. रूपावास २११. रूपावा (व) स (पाली ) २०६, ३६४. रूपावास (सोजत) १४४. रूपसिंह (किशनगढ़ ) २२६, २५७. रूपसिंह ( म॰ ग्राजितसिंहजी का पुत्र ) ३२८. रूपसिंह (रा॰ जोघाजी का पुत्र ) १०३. रूपसी १४४. ः रूपा (रा० रग्रामलजी का पुत्र ) ५०. रूस ४८१. रे ( लॉर्ड ) ४८१. रेख ४१३, ४१७, ४६४, १४२, १४१, ६१८, ६२७, ६२६.

रेख बाब ३८१. रेडा ११४. रेपडावास १०३. रेह्वे ( जोघपुर ) ६०३, ६०४, ६०६, ६०८. रेवड्या २०६, ४४१. रेवाडा ३३७. रेवासा १२३, १४२. रैंदडी २०६. रैज़ीडेबट ४२६, ४७२, ४७४, ४७६, ४८०, ४८9, ४८६, ४८६, ४६º, ४६४, ४६८, \$03, k•४-k•€, k•=, k90, k92, ४१=. ४३४. ४४३. ४४७, ५४१, ५५२, ५६४, ६५६, ६६६, ६६०, ५६३, ६६६, १६७, १६६, १७१, १७३, १७४. रैज़ीडेम्सी ४६३, ४६४, ४६४. रैज़ीडेन्सी-सर्जन ६०८. रैटंडन ( लॉर्ड ) ४६४. रैडक्रॉस-सोसाइटी ५३०. रेगा १३७, ३३३. रैनाल्डस ( ऐज ॰ डब्ल्यू • ) ५३४, ५४३, ५४७, YKE. रेहनडी १६७. रोडला ५३६, ४४१. रोडासन ( सुंशी ) ४८८, ४०८, ४०८, ४१२. रोय (ह) ट नम, मह, २६१, ३६८, ४२४, १२६. ५४२. रोइडिया ४८. रोइतक २१६, २७६. रोहिंसकूप ८. रोहिगाखेड़ा २०१. रोहीचा २६१. रीशन ग्रख्तर ३१७, ३१८.

रीशनुद्धीला ३४१.

लंका २. ४०३. लंड (द)न ४८१, ४६६, ४∙३, ४२३, ११०, ५१९, ५६५, १६९, ५६०, k08. लदमगा १०३. जस्मगा ( जस्मी ) दास ( सपट ) ४१२, ४१३. ४१६, ४२१, ४२६, ४३६, ४४७. लच्मग्रसिंहजी (रीवां) ४४४. लद्मीचन्द ( भंडारी ) ४३७. लक्मीचन्द ( मुहता ) ६२८. लक्मीनाथ ४३३, ४३७. लक्मीनाथजी का मन्दिर ३४१. ल<del>द</del>मीनाराय**ग** ८१. लक्सोर ४६३. लखनक ३०, ४३६, ४४०, ५१४, ५६०. पृ६३. लखघीर (ईदा ) ३४४, ३४४. लखबा ३६७. लखबेरा ४४. ४६. लखम ( इम ) गाजी ( जैसलमेर ) ६४, ६७. v3, v8. लक्दराज (परदायत ) ४६२. लच्छ्सर ४७. नडलो (कप्तान) ४२७, ४३१, ४३३, ४३४-४३८. ४४१. लपाका खेडा ४६२. जवाया १२३. लवेरा १३१, १६२, २४०, २७⊏, ३६४. लश्कर खाँ १६४. लश्करी खाँ २८४. जांबियां ३६८, ३६६, ४०८, ४१०, ४५०. लॉरेंस (लॉर्ड ) ४४४. लाइबेरी ( सुमेर पन्लिक ) ४२४, ६१४,

लॉक (डब्स्यू) लैफ्टिनैन्ट कर्नल ) ४७४, लिटन (लॉर्ड) ४६७, ४६६ ¥= k, ¥= €, ¥= €. लॉक हार्ट ( जनरल ) ४६.७. जाखङ्ग्रँव १४४. नाखगासी (रा० रायपानजी का पुत्र ) ४६. **बाख पराव २०,** २४, २०८, ४४०, ४४३. लाखा ( गुडारा ) ३७. नाखा ( जाम ) ३७. लाखा ( फूलानी ) ३४-३७, ३६. लाखा ( रा॰ खामलजी का पुत्र ) ८० लाखा ( रावल भाटी ) ३७. जाखाजी ( महाराना ) ७०-७२, ७४, ७६, लूंग्यकर्ग ( सेतरावा ) ८६. 59. लाखाजी (सिरोही-रावल ) १००. लाटूच (सी॰ बी॰) ४३६. नाठी ४२. **जाड्यां ( नुं )** ६६, १००--१०२, १४२, १७६, 98k, 78m, 3mu, k39, kkk, 403, ६२४. बाडपुरा ३५३. लाखवा ३६४. लाङ्कनाय ( ग्रायस ) ४२४, ४२५. लॉयल (भार० ए॰) ( लै॰ कर्नेल ) ४०७, ४३७, ४४१, १४६. लॉ रिपोर्ट्स ६२३. नाल किना ६५४. लाजचंद ( भंडारी ) ४३०. नानगा खुर्द ३६४. लाल बाबा ६४३. लालसिंह (म॰ मानसिंहजी का बाभा ) ४४१. बाबसोट १४२. लावा ४४९. ला वैकेरी ४६६. लाहौर १३, १६, १७४-१७७, १८१, २११, २९२, २९४--२९७, २२६, २३७, २४३, २४८, २४०, २६२, ३०३--३०६, ३६३, ४६२, ६४६. विखमीदास १४४.

्लीगल एडवाइज़र ६२०, ६२२. लुंब ऋषि ४७, ६६. ं लुभा ६७. खुलूल शाही ६४३. बुल्लिया ६३६. ६४३ लूंका (खींवा का पुत्र) १०८. लूंका (रा. जगमालजी का पुत्र ) ४४. लुंडावास १०३. लूंगकरण ( भाटी ) ks. लूंगाकरगाजी (जैसलमेर) १२०, १२१, लूगा (भंडारी) १६४. लुगावा चारगां १०४. लुगावास ४४०. लूनवाड़ा ५३६. लूनी ३६, ४४, २७७, ३८६, ४७०, ४७२, ४७३. लूनी जंक्शन ५५३, ६०३. लेक (लॉर्ड) ४०७. , लैंकेस्टर ४६१. नेन्स डाउन ( मार्किस् ग्रीफ् ) ४८४. लोटनजी का मन्दिर ६०१. लोटोती १८०. लोडेता ४२३. लोढा ४१०, ४२४, ४३४, ४४६. लोदरवा (लोद्रवा) ४६, ४२. लोदियन १६६. लोदी पठान १२२. लोयाना ४७६, ४७७. लोरड़ी (डोलियावास) १४४. लोलावास ३४७. लोलासग्री १६७. लोहगढ़ १४२. लोहापील ३६६, ४४०. लोहावट १४८, १७०.

# मारवाङ् का इतिहास

व

वंशावली (१) २३. वकालत की परीचा ४२१. वटोवड़ा ६७. वर्णवीर (मेवाड़) १२४, वग्रवीर (रा. जोधाजी का पुत्र ) ६६, १०१, १०३, वगावीरपुर १४२. वगहड़ा ११६, १२३. वत्सराज (प्रतिहार) ८. वनवीरदेव (सोनगरा) ५१. वरजांग ८३, ८६-८६, १०१, १०२, १०६, 905. वरजांगोत १३१. वरदायी सेन (सैन्य) ३१, ३३, ३४. वरसिंह (रा. जोघाजी का पुत्र) ६४, ६६, 103, 904, 908, 998. वरसिंहदेव (बुंदेला) २०४, २०६. वरिया ५६. वर्मलात ६. ७. वल ४२. वल्लभकुल ४०४, ४४०. वल मग्डल ७. वसन्तगढ ६. वसन्तराय १२४. वांसोलिया ५७. वागीराम गाइराम २४. वाचनालय ६१६. वॉटरवर्क्स ६१४. वॉडिंगटन (सी. डब्ल्यू. ) ४३४. वाढेल ४४. वानर (रा. हाडाजी का पुत्र) ४२. वानर (शाखा) ४७. वॉनवर्ट ( ग्रार. बी. ) ४२२, ४४०. वायरलेध-स्टेशन ६१२. वायली (एफ, बी.) ४७३.

वायली (कर्नल) ४८१, ४८६. वॉयसराय ४६६, ४६८, ४८०, ४८४, ४६४, **ሂ**09, ሂ0४, ሂ0½, ሂ90, ሂ99, ሂ**२**०, ४२२, ४३०, ४३४, ४३७, ४३८, ४४३-१४४, ४६८-४७३. वॉल्टर (कर्नल ) ६१०. वॉल्टर राजपूत-हितकारिग्री सभा ६१०, ६१६. वाल्मीकीय रामायण २, ३. वासुदेव ६. वास्थानजी १७४. वाहाल (१) ३२६. विंटरटन (लॉर्ड) ४४३. विंढम (सी. जे.) (कर्नल) ५२३, ५२५ ६३४, ६६४, ६६६, ६६३. विंढम ग्रास्तपाल ४६२, ४७०, ६०७, ६१४. विक्टोरिया (महारानी ) ४५२, ४६६, ४६७, ४६८, ४८9, ४६६, ४<u>६७, ४०२, ४०३.</u> १११, ६३८, ६४७. विकटोरिया-जबिली वाटरवर्क्स ४६६. विक्टोरिया-मैमोरियल ४१६ विक्रमादित्य (चन्द्रगुप्त द्वितीय) ६. विक्रमादित्य (महाराना ) ११६, १२४, १४६. विक्रमादित्य (रा. मालदेवजी का पुत्र ) १४४. विग्रहराज चतुर्थ (वीसलदेव) १४. विश्रहराज (द्वितीय) ६. विजपाल ४६. विजयगढ़ ३०४. विजयचन्द्र ३४. विजयनगर २०१. विजयभद्वारिका ६. विजयभारती ३७४, विजयनल (सिंह) मेहता ४४०, ४४४, ४४६, ४४६, ४६०, ४६७, ४६६, ४७४, ४७६, 859, 85t. विजयशाही ३६३.

# वर्णानुक्रमि्यका

विजयशाही पैसा ६४३. विजयशाही रूपया ६४२, ६४३, ६४७. विजयशाही सिका ६३७, ६३६, ६४०-६४३, **₹**४७. विजयसिंह (चौंपावत ) २६०. विजयसिंह ( जयपुर ) २६३, २६४. विजयसिंह (ठा. रीयां ) ४६४, ५०४, ५०६, १२१, १२४, १३१. विजयसिंहजी (महाराज) ४६६. विजयसिंहजी ( व्रजपाल ) ( महाराजा ) २६-२८, ३0, 994. ३६9, ३६४-३६६, ३७१-३७६, ३८१-३८३, ३८४, ३८७-३६४, ३६६, ₹&v, ₹&E, ४०9, ४₹&, ४४०, ६२७, ६२६, ६३०, ६३७, ६४०. विजा (देवड़ा) १७४. विजा (रा. वीरमजी का पुत्र) ४६ विजा (सिवाना) ६६. विजेमल (रा. चूंडाजी का पुत्र) ६७. विटिक (एच. एम.) ४६७, ४७३, ४७४. विद्वलदास (चांपावत ) २१८, २४०. विद्यापुर ३१७. विद्यासाल ४६२. विद्वजन मनोरंजनी ( मुग्डकोपनिषद् की टीका) विनगेट ( ग्रार० ई० ऐत्त० ) ४४२. विनर्स गीसलों ५१६. विलायत ५४%. विर्लिगडन ( लॉर्ड ) ५२७, ४६३, ४६४, ५६४, **₹६७**, ६९१. विलिंगडन ( लेडी ) ४६४, ४६५, ४६७. विलिंगडन गार्डन १७२, ६१२, ६१४. विलियम इरविन २६४, ३०६. विरुद्धर ( एफ् ) ४२४, ४३६. विवेक विलास १०. विश्वरूप २४.

वीं (बी) टली ११६, ३२४, ३२४. वीएना ५०३. वी॰ ए॰ स्मिथ १२३, २०२, २२१, २२२, २३८, २४२, २६७, २६६. वीक (म) पुर ६७, ८६, ६४. वीदू ३८, ४०. वीभाजी (जाम ) ४४७. वीरभागा २२. वीरम (कलावत राठोड़) १६१. वीरम (वीरमदेव) (बाघाजी का पुत्र) ११•, 917-198. वीरम गांव ३४८. वीरम ( देव ) जी ( राव ) २०, ३३, ४३-४६, १८. ८७. वीरमदेव ( जसोल ) १७६. वीरमदेव (मेड़तिया) (राव) ११२, ११३, 996-998, 923, 925, 928, 939, १३४, १३८, १४१, १४२. वीरमदेव (वीरम) (रा॰ सूजाजी का पुत्र) 904, 990. वीरमदेव (श्यामसिंह का पुत्र ) २४१. वीरमदेव (सीसोदिया) २१६. वीरमपुर ४६. वीरमायगा २०, ५६. वीरा ( भाद्राजया ) ११६. वीरों की मूर्तियों वाला दालान ३३०. वीसलदेव (विग्रहराज) (द्वितीय) १२. बृन्दावन ३३२. वेंबले (प्रदर्शनी) ४४१. वेदान्त पंचक २१, २४३. वेदावड़ी कलां ४४ .. वेब (विलियम् विल्फुर्ड) ६३७. वै ( बेरसल ) ( जैतावत ) १७४. वेरसल ( ह्यापर ) ६६, १० •.

विष्णुप्रसाद कुँवरिजी (बघेल ) २४.

वैरसल (रा० गांगाजी का पुत्र ) ११६.
वैरसल (राठोड़ ) (दूरोड़ ) १६६.
वैरसलजी (द्वितीय) (सिरोही-राव) ४०६,
४०६.
वैरा (वैरसाल) (रा० रग्रामलजी का पुत्र) ५०, ५५.
वैराट (विराट) ४.
वैरिसाल (भाटी) (कुंडल) ६६.
वैरीसाल (रा० जगमालजी का पुत्र) ६६.
वैलिंग्टन कॉलिज ६१६, ६२२.
वैलिंग्टन माउग्टैंड राइफल्स ६६७.
वैराग्व ३६१, ३६३, ४०४, ४२०, ४४०.
वैसवंशी ६.
वोई ६७८, ६८४.
व्याम्रमुल ६, ७.
व्यास ४२१, ४२३, ४३७.
व्रज ३०, ४३६, ४४०.

### হা

शंकर (भाटी ) १३१. शंकर (रा० ग्रासकरणाजी का भृत्य ) १६७. शंकरनारायगा (पारनायक ) ५३ प. शंकरलाल ४२८. शंखोद्धार ४४. श्रंभाजी (शंभु) २३६, २४६, २७१–२७३, शंभुदत्त ( जोशी ) २४, ४२६, ४२८. शंभुदान ( घाय भाई ) ४०२, ४०६, ४०६. शंभूसिंह (कंटालिया) ४१८, ४३६. शंभूसिंइ (चाँपावत ) ४४२. शंशेरसिंह ( सरदार ) ४०६, ४१०, ४३६. शक्तावत ३०४, ३४१. शक्तिदान (भाटी ) ४३१, ४३२. शक्तिसिंह (ग्रासोतरा) ४३६. शक्तिसिंह (देवड़ा) ३०८. शक्तिसिंह (रा. उदयसिंहजी का पुत्र) १८०, 953,

शक्तिसिंह (सियाली) ४४०. शत्रुसाल (भाटी ) ८६. शत्रुसाल (हाडा ) २२४, २४४. श्राफ़ी खाँ २८१, २८२. शम्शेरल मुल्क ११८. श्राम्स खाँ १५, ६२-६४, ६८. शम्साबाद ३२, ३४, ६४, ६६. शम्बामुद्दीला ३१०, ३११, ३२०-३२३, ३४१, ३४२, ३४८. शम्सुद्दीन ( ग्रब्तमश ) ६, १४, ३२, ३३. शम्सुद्दीन (केकुबाद का पुत्र ) ४४. शरफ़द्दीला (इरादतमंद खाँ) ३२४. शराका बाजार ४४६. शर्फुदीन हुसेन (मिरजा) १३६-१४१, १४६. १४६, १४६, १६%. शहाबुद्दीन खाँ २६७, २६६, २७३. शहाबुद्दीन योरी ६, १४, ३१, ६३६. **शाइस्**ता खाँ ३१६. शाइस्ता खाँ (ग्रमीक्ल उमरा) २२८, २३३, 38€. शाकंभरी ६. शाकंभरीश्वर ६. शातकर्यी ५. शामपुरा ५८८. शालमी ३८६. शाल्वदेश ४. शाह ४४६. शाहग्रालम (द्वितीय) ३८७, ६३७, ६३८, ξγο. शाहग्रालम (मुहम्मद मुग्रज्ज्ञम ) २६६, २७०, २७३, ३००, ३०१, ३०३. शाहकुली २८६. शाह्कुली खाँ (सरहम ) १३८, १६२, १६३, 168.

## वर्णानुक्रमणिका

शाहजहां (बादशाह) १७८, १७६, १६०, १६१, २०६-२०८, २१०, २११, २१३, २१४, २१७-२२०, २२३, २२६, २२७, २२८, १३६, २४३, २४६, ६४०, ६४६-६५१. शाहजहां (सानी ) ३१६, ३१७. शाहजहांनाबाद २७०, २६८. शाहजहांपुर ३२२, ३३१. शाहनवाज खाँ २२७. शाहपुरा २६६, ३४६, ३४८, ३५०, ४०५-४०७, ४१५, ५३६. शाहबाज़ खाँ (जोधपुर) ४५२. शाहबाज़ खाँ (शाही) १५६, १४७. शाहसफी २१४. शाहाबाद १२३. शिकारखाना ५४२. शिकारपुर ३८६. शिचा-विभाग ६२३. शिखरा १६, ६०. शिमला ५२४, ४३०. शिमाल खाँ १४४-१५६, १६३. शिल्प कला विशान-शिक्षक ४५४. शिव १०२, ४७१, ४८४. शिवगढ १३६. शिवचंद ( भंडारी ) ६४. शिवचंद ( मंडारी ) ४०२ शिवदत्त (कह्या) ४८६. शिवदास (शाही सरदार ) १५३, १६४ शिवदास (व्यास ) ४२३. शिवनाथ २४. शिवनाथसिंह (भासोप) ४३१, ४३६, ४४१, ४५३. शिवनाथसिंह (ऊदावत) (नींबाज) ४३२, ४३७. शिवनायसिंह (कुचामन ) ४१०. शिवनाथसिंह (बगड़ी) ४२८. शिवनायसिंह (बेड़ा) ४८४, ४६६, १२०.

शिवनाथिं ( म. मानसिंहजी का बामा ) ४४१. शिवनाथिंह (रीयां) ४३६. शिवनारायगा काक (पंडित) ४५६, ४१६, ४६७, ४६६, ४७५, ४७६, ४८२, ४८६. शिवपुराया ( चित्रमय ) ४३६. शिवबाड़ी ४६६. शिवरहस्य (चित्रमय) ४३६ शिवराज (रा. चूंडाजी का पुत्र ) ६७. शिवराज (रा. जोघाजी का पुत्र ) ६६, १०३. शिवराजीत १३१. शिवलाल (पुरोहित ) ४८५. शिवलाल (बर्शी) (जयपुर) ४११. शिवसिंह (बलूंदा) ४१०. शिवसिंहजी (सिरोही-राव) ४१६, ४४५, ४५४. शिवाजी २३३-२३४, २३८, २३६. शिशुपालवध ६. शीतलदेव १४. शीराज़ी राव घाटे ४०७. शीलुक ७. शुंग ४. शुजा (शाह) (शाहजादा) २२०, २२३, २२७--२२६, ६६०, ६६१, ६६६. शुजाग्रत खाँ २४०. शुजाग्रत खाँ (कारतत्तव खाँ) २८१-२८६, २८८, २६७, २६६. श्रसिंह (जोघा) १६२. शुरसिंह (देवड़ा) १८६. शुरसिंह ( म. भीमसिंहजी का चचेरा भाई ) ४०४. श्ररसिंहजी (सवाई राजा) २७, २८, १७४, 900-959, 953-950, 958-988, 209, ६२७, ६२६. श्वंगार चौकी ३७१, ४१८. शक्सपीयर ( कर्नल ) ४३ . शेख २४६, २४६, ३३६. शेखा (प्राज-राव) १०४.

शेखा (रा. सूजाजी का पुत्र) १०८, ११०, 997-998. शेखा (शंकर का पुत्र ) १६७. शेखावत २४४, ३०५, ३७७, ४०५, ४०७. YYY. शेखावतजी का तालाव २४४, २४०, ३६६. शेखावाटी १६, १२६, १४२, ४४५. शेरखाँ (बाबी ) ३४२. शोरगढ़ ४८, ६६, ८६, १०३, १७८, २४४, ३२६, ३४७. शेरशाह (शेरखाँ) १६, १२०-१२३, १२६-१२८, १२६-१३२, १३६, १४१, १४२, १४४, १६० १६२, ६३७. शेरशाही सिके ६३७. शेरिंह ( कुचामन ) ४८४, ४६४. शेरसिंह (म. विजयसिंहजी का पुत्र) ३६०, इहर, ४०१, ४०४. शेरसिंह (मेड़तिया) ३३३, ३३४, ३४७, ३४६, ३६२-३६४. शेरसिंहजी (महाराज) (कर्नल) ४६६. शेरों के डाया-चित्र खींचना ४८६, ४८७. शैतानसिंह ५४०, ५६६. शोभितजी १३, ४४. शामकरण (काणाणां) ४१६. रयामराम २१. श्यामविहारी मिश्र (पंडित) ५१६, ५२०, ४२४, ४२६, ४२८. श्यामसिंह ( खंगार ) ३२३. श्यामसिंह (चाँपावत ) ३८०. श्यामसिंह (मेड़तिया) २०२, २४१. श्रीकृष्णा३,५. श्रीकृषा (जोशी) ४२३. श्रीकृष्ण शर्मा २३. श्रीनगर ५३६. श्रीनाथजी रा दोहा २३.

श्रीपत ६४. श्रीमद् भागवत की भाषा टीका २४३. श्रीमाली ब्राह्मण ४४६, ४६६. श्रीरामचन्द्र विजय २४. श्रीहर्षचिरित ६ १वश्र ४.

4

षट्दर्शन-ग्रदालत ४६३.

स

संखवाय ४०६, ५५९ ४६६, ४६⊏, ४७०, ४७४, १७६, ४६६. संगमरमर ४५७. संग्रामसिंह २७७. संग्रामसिंइजी (द्वितीय) (मेवाड़) ११६, ३३४. सम्रादत ख़ाँ ( दिन्नगी ) १८३. सन्नादत खाँ ( न्नागरा ) ३२०, ३२१. सईद बंदर ४६४. सगतसिंह ( रावराजा ) ५३८, ४६६. सगता ८०. सगर ( मेवाड़ ) १६१. सचियाय १४६. सजनसिंह ( म॰ मानसिंहजी का बामा ) ४४१. सजनसिंहजी ( महारागा ) ४७७, ४७८. सतलज ३, २२६. सत्ताजी (राव ) ६६, ६६, ७०, ७३, ८३, ८४, 909, 905. सथलागा ४०८. सदरलैंड ( जोइन ) ( कर्नल ) ( A. G. G.) ४३१-४३७, ४४३, ४४४. सदानन्द ( त्रिपाठी ) २४. सनवाड़ ३८८. सनवाड़ा ४७५.

सपादलचा ६. सफदर खाँ (बाबी ) २८५-२६०. सफरा २६६. सकीयतुक्तिसाँ बेगम २८६. सबलसिंह ( चांपावत ) ३७६, ३८०. सबलिंह ( जयसलमेर ) २१७. २१८. २११. सबलसिंह (राठोड़ ) २३१. सबलसिंह (रा० श्रासेंहजी का प्रश्न) १६८. 988. समईगाँव १४२. समद्दाउ-इरंडिया ३२६. समद्दी २६०. ४४३, ६०३. समदोलाव कलां ६०१. समनशाह की दरगाह ३२६, ३६६. समरयराज ( सिंघी ) ४४६, ४४६. समरवाइल ( डाक्टर ) ४०७. समरा ८४. समराखिया ४७. समावसी १४१, १७०. समीरमझ (सेठ) ४७६. समुद्रगुप्त १. सम्गद २२४. समेख २८२. सरक्षेजदा ४४१. सरदार इन्फेन्ट्री ४६६, ६२६. सरदारपुरा ६ १२, ६२६, ६३०. सरदारमन ( मेहता ) ४८६. सरदारमल (राव) ४४६. सरदारमल ( रावराजा ) ४८४. सरदार मारकेट ३६४, ४१३, सरदार म्यूजियम ४२४, ६१४. सरदार रिसाला ४८२, ४८७, ४६७, ५०१, Yor, १०१, ११०, ११७, १२३, १२६, ŁŁ9, **₹3€, ₹3**€, ₹**¥0. ₹¥**<sup>4</sup>, kak, 44k, 444, 440.

सरदार समन्द ४१%, ४६०, ६११, सरदारसिंह ( रावराजा ) ४६१. सरदारसिंह ( म० विजयसिंहजी का पुत्र ) ३६४. सरदारसिंहजी (किशनगढ) ३७२. ३७३. सरदारसिंहजी (महाराजा ) २६, ८८, ४७०, \*UT. 857. 851-856. 867-868. YEU. YEE. \$07-202, 200-297, \$98. \$9€. \$9¤. \$₹\$. **\$**₹₹. **\$**₹€. १४७, ६०१, ६११, ६३८, सरदारसिंहजी ( रूपनगर ) ३८८. सर प्रताप स्कूल ४६६. सरब ( बु ) लन्द खाँ २४६, २६१, सर बुलन्द खाँ ( भ्रहमदाबाद ) ३१२, ३१६, ३३२, ३३६-३४२, ३४४. सरवाड़ १४८, ३०४, ४०८, सरवाङ्पुर २७४. सरहिन्द २८०. ३०२, ३४६. सराई ( मुसलमान ) १०, ४७१. सराय प्रालीवर्दी खाँ ३२२, ३३१. सरेचां २७१. सरोपाव ६३२. सर्वदेव २१६. सलखाजी (राव) ३३, ४२-४४. समसावासनी ५३. सनावत खाँ ( जुल्फिकार जंग ) ३६०, ३६१. सलाबत खाँ (बक्सी ) ६४२, ६४३. सलामी की तोपें ४६८, ४६६, १३७. स ( सा ) लावास ३३७, ३६४, ४०१. स्तीम (शाहजादा) १७६, १८०. सलीम (सेना-नायक) ६४, ७२, ७४. सल्बर ३७४. सलेमकोट २४२. सवाई राजा १८४, १६६-१६६. सवाई राजा ( जयसिंहजी ) ३३४, ३४३. सवाईसिंह ( नीवाज ) ४३६.

सवाईसिंह (पौकरण) ३८४, ३६०-३६२, ३६६, ३६७, ४०२, ४०४, ४०६-४१३. सवाईसिंह ( रावराजा ) ४६२. सवालख (क) ६, १४, १४, ७४. ससेनियन (सिक्के) ४, ६३४. सरते नाज की दुकानें ४४६. सहजपाल ८. सहयोग-समिति ६०६. ६१६. सहरिया ( सराई ) १०७. सहवान ५६. सहसमल ६६. ८४. सहसा ११६. सांई ४४१. सांखला ४६, ४७, ६३, ६४, ६८, ८४, ८६, €0, £9, €¥, €4, ₹¥4. सांगा (ब्राह्मण) १६०. सांगा (संग्रामसिंह) (प्रथम) (महाराना) 94, 20, 903, 908, 999, 992, 994, 920, 926, 986. सांगा ( सागा ) ( रा॰ सूजाजी का पुत्र ) ११०. सांगासची ३६४. सांगीदास ( थानवी ) ५३६, ५३८. साँचोर १०, १२, ३४, ३६, १२३, १४२, २००, २०१, २६२, २७०, २७१, २८६, ३२६, ३६५, ४४६, ४७३. सांडा ८०. सांडेराव २७८, ४४६. साँभर ६, १२, १४, १४, ३६, ६३, ६४, ७४, £€, 909, 902, 902, 923, 935, 987, **२•४, २२६, २६४,** २६४, २७३. ३२०, २६६−३००, ξοk, ३२२. ३२४-३२६, ३३१, ३४८, ३४९, ३४६, ₹€£, ₹€€, ₹७k, ₹७E, ₹¤9-₹¤₹, ३८६, ३६०, ३६६, ४०६, ४१४, ४२२, ४२६, ४३६, ४६६, ४६८, ६६७, ६३६, ₹**४**७,

सांभरी राज ६. सांवतराम (जोशी) ४३०. सांवतसिंह ( खैरवा ) ४४८. सांवतसिंह ( नींबाज ) ४२७. सांवतसिंह ( म॰ विजयसिंहजी का पुत्र ) ३६४. YOY. सांवतसिंह ( रावराजा ) ४६१. सांवतसी (डामी) ४२. सांवतसी (रा० जोधाजी का पुत्र ) १०३. सांवलदास ( मेवाइ ) २६७. सांवलदास (रीयां) १३६. साकड्दा ३६८. साकड़ा ४७१, ४७१, ४७६. साकड़ावास १०३, १४४. साजी ३२६. साटीका २४४. साटी (ठी) का कलां १०३. साठीका ६८. साठोर ३०३. सातल (चौहान) १४, ४२. सातलजी (राव) ६३, ६७, १०३, १०४, 904-900. सातलमेर १०४, १२७, १४२, १४३. सातलवास २४६. साथीग १०६, ४२४, ४३१, ४३२, साथुणी चारणां ६२१. सादड़ी १८८, १६०, ४४६. सादा (पुरोहित ) ६ ४. सादा (भाटी ) ६६. सादा (रा० शूरसिंहजी का भृत्य ) १६६. सादासर ६६. सादा सरोपाव ६३३. सादिक खाँ १७१. सादी पाली ४६८. ५०२. सादुल्ला खाँ (शेख) २४६.

सादूल १८६, २०४. सादूल ( कुँपावत ) १४८. सादून ( रा॰ गांगाजी का पुत्र ) ११६. साबरमती ३३७-३३६. सामन्तसिंह (सोनगरा) १४, ५१. सामन्तर्सिह (सोनगरा) ४१. सामन्तर्सिंहजी ( किशनगढ़ ) ३६८, ३७२. सामलिया (सोड) ४३. सामा (भाटी ) ३४. सामेतरा ४३. सायबजी (पटेल ) ३६७. सायर ८०, ६०७. सारंग खाँ १०१. सारंगदेव २०४. सारंगपुर ७७, ७६. सारंगवा ४४०. सारप्राहिगी ( मुगडकोपनिषद् की टीका ) २३. सारहा ( श्रीयुत ) ३३६, ३५२. सारग (न) ११४, १४३, १४⊏, १४६, १६७, 945, 905. सारस्वत १७२. सारुड़ा ३४७. सालमसिंह (पौकरण) ४१, ४२०, ४२४. सालसिंह (राना ) ४७६, ४७७. सालोड़ी ४४, ४८, ५६. सावर ३५१. सावो ५७६. सावो के मनुष्य-भक्तक ५७६. साहिबचंद ( मुहता ) ४०४, ४१६, ४२२. साहू (भींसले ) ६४०. साहू (राजा) ३४२, ३४३. सिंगला १६७. सिंगीड़ा ५⊏२. सिंगोरिये की माकरी ३= रे. सिंध्या १३३, १३४.

िसिंघी २४३, ३७७, ३८७, ३६२, ३६७–३६६, ४०१, ४०२, ४०६, ४०६-४११, ४१३, ४११-४१६, ४२३-४२८, ४३०, ४३४-४३७, ४४७, ४४८, ४५०, ४६१, ¥ k €, ४ % €, ४ □ □, ४ □ €, ४ £ ४, ४ £ €, **ξ** ₹ ε. सिंघ ( धु ) प्रदेश ४-८, १३, ४०, १४, ४६, १२६, १२७, १७१, २२७, ३८४, ३८४, ः वैन्य, ४१६, ४२६, ४४वे, ४४४, ४४८, ४८८, ४६८, १०७, ४५८, ६०३, ६३६. सिंध (नदी) ३. सिंघड़ी ६१८. ं सिंघिया १४४, २४६, ३६४, ३६५, ३६७, ३७२, ३७३, ३७६, ३८०, ₹=u-}=E, ४०४, ४०६, ४०७, ४९•, ४११, ४२१, ४२२. सिंघी १६४. ं सिंधुराज १०. सिंधुराजेश्वर १०. सिग्राना ४६१. सिकन्दर खाँ ११२, १२२. सिक्के ४४२, ६०६, सिक्ख ३०१, ३०२, ३१०, सिंगागार चौकी ३७१. सिंगाला ४७७. सिंगाली ४४०. सिद्धगंगा २३. सिद्धदानिसंहजी ( म॰ मानसिंहजी के कुमार ) ¥₹9, 889. सिद्धपुर ३३७. सिद्धराज ( जयसिंह ) १२, ३७. सिद्धान्ततो विग्री (गीता की संस्कृत टीका ) २४. सिद्धान्तबोध २१, २४३. सिद्धान्तसार २१, २४३. सिनाई १६७.

## मारवाड़ का इतिहास

सिनेमा घर ६१२. सिरदा ६७. सिरमर ३०३. सि(सा १२५, ६५६. सिरिया खाँ १०४. सिरियारी ८६, १४३. सिरेका कुर्ब ६३२. सि (सी) रोड़ी ४४०, ६०१. सिरोही १, २, ६, ४१, ६३, ७७, १००, १०१, ११३, ११६, १४२, १४७, १६८, १६८, 103-104, 947, 946, 231, 288, २४३, २१४-२४६, २६७, २७०, २७१, 330. 80k. 806. 89k. 896, 89E, ४२२. ४२६. ४३०, ४४५, ४४६, ४१४, ४4€, ४६५, ४८४, ४६४, ४६६, १90, १२५. सिलहखाना ४४२. सिल्वर जुबिली-ब्लाक ६०६, सिवा ६. सिवानची दरवाजा ३६४. सिवाना १०, ४२, ४४, ६६, ८६, ९०२, ११६. १२१-१२३, १३१, १४०-१४३, १४७-१४६, १४१, १५३, १४४, १४६,

सिवानी ४८०.

सिहाङ् २४%.

सींगगा ११०.

सींगासगा ४४०.

सींघल ( जाति ) ७३, ८०, ६१, ६६, ६७, १०१, १०८−११०, ११६, १३४, १४२, १७३, १८८, **२**१६. सींघलवाटी १७३. सींघा ५०. सींघोली ३६८. ३७१. सीकर २०४, ४०१, ४८१, ४६०, ४६४, ४३०, **\$\$**₹**-**\$\$**¥**, \$\$**5**. सीकरी १४१, ३१६, ३१७, सीतली १४४. सीतामऊ ४२, १७६, ५११. सीयादां ६६. सीलोन ४०३. सीविस्तान ३८६. सीसोदनी २२४. सीसोदनीजी (माजी) ४४४, ४४७. सीसोदरी २०६. सीसोदिया ७६, ८४, ८७, १२४, १३७, १७३, १८८, २०४, २०६, २१६, २१६, २२३ २४४, २४६, २६१, २६२, २७२, २७६. सीइमल ४२. सीहा (मेड़ता) १०६. सीहाजी ( राव ) १६, ३१-३४. ३७-४२. ४४. ४६, ४७, १११. सीहाराव का खेड़ा ३२. सुन्दरदास ( राठोड़ ) १६२. सुन्दरदास ( सिंघी ) २ ४ ३. सुन्दरसेगोत २६३. सुकालनाथ २४. स्खदेवप्रसाद ( काक ) ( पंडित ) ४८२, ४८४, ४८८, ४६४, ४६७, ४०२, ४०४, १०१, ४°१, ४१३, प्रेर, प्रेष, प्रेन-प्रदे, १४४, पु४६, १५०, ११३, १६५. सुखराज १५३. सुजानगढ़ ११२, ६०३. सुजान (गा) सिंह (चांपावत) २६८.

सुजानसिंह ( जोघा ) २८२. सुजानसिंह ( घवेचा ) २४६.

सुजानसिंह (बूँदेला ) २२३

## वर्णानुक्रमणिका

मुजानसिंह ( भाटी ) ३६४. सुवर्धागिरि १०. सुजानसिंह (सीसोदिया) २२३. स्वाप ६८. सुहराव ख़ाँ ( मीर ) ३८४. सुजानसिंहजी (बीकानेर नरेश) ३.७. स्तला ४४०. स्डा ४६. संभा ६, १०, ३६, १६४. सुभानकृती खाँ ( तुर्क ) १४३, १६४. समा ८७. समेर-केमल कोर ४३२. सुकरवाई १४४. सुमेर पन्तिक लाइबेरी ४२४. ६१४. ६१६. सूजा (चाँगोद) १०६ सुमेरपुर ५२%. स्जा (वालेचा) १३७ सुमेर पृष्टिकर स्कूल ४२१, ४२४, ४४८. सूजा (रा. चन्द्रसेनजी का भृत्य) १४३. समेरमल ४२६. स्जाजी (राव) (स्रजमलजी) ८६, ६७, सुमेरमल (सिंघी) ४६४. 903, 904-999, 932, 933. सुमेर समंद ६३१, ६७६, ६११, ६१३, ६१४. सुडान ५७७. सुमेर समन्द वाटर सप्ताई चेनल ४७६, ६११, सदा ३४२. €93, **€**98. स्रजकुंड १६८. सुमेरसिंहजी (महाराजा ) १८, ४६७, ४६८, सुरजकुंवरी (बाईजी) ५३६. ४४४ १९२, १९५, ४९**८-**४३४, ४६५, ४६४, सूरजपील ( नई ) ३६६. k&€, k&&, €91, €3¤. सूरजप्रकाश २२. सुमेर ( माली ) स्कूल ४६ ८. सुरजप्रकाश ( वातल ) ( पंडित ) ४८७, १४६. सुमेल १२६, १३०, ३६८. सरजबल्यासिंह ४४१. सुरजङ्ग ४ %. सूरजमन ( खरवा ) ३८६. सुरजां २७७. स्रजमल ( खींवा का पुत्र ) १७२, १८४, १८६. सुरतराव ( भासोपा ) ४४४. सूरजमन (गीड़) ३४३. सुरतान ( भाटी ) ( नवेरा ) १६२. सूरजमल (चीहान) ४२६. सुरतान ( महाराव, सिरोही ) १६८, १६६, सूरजमल ( जाट नरेश ) ३६१-३६३. 963-964, 957. सूरजमल ( मुहता ) ४२३. सुरायी ११६. स्रजमन ( राठोड़ ) २८१. सुजतान १३६. सूरजमल ( सिंघी ) ४०६. युजतानसिंह (चौहटन ) ५४८. सूरजमल ( सिंघी ) ४६४. सुजतानसिंह ( नींबाज ) ४९८, ४२३. स्रजमल (सीसोदिया) २१६. सुलतानसिंह (बीकानेर) १४४. सूरजमनजी (ईडर) १११. सुलतानसिंह (म• माजितसिंहजी का पुत्र ) स्रजवासयी १४४, स्रजसिंहजी ( राव, बीकानेर ) १६२, २०४. मुल्तानसिंह ( रावराजा ) ४६१. सरत १८६, २८६, ३०३, ३३७, ३४२, ३४%. सुवर्ध के सिक्के (मोहरें) ६४२. स्रतसिंह (चौंपावत ) ३७३. सुवर्ध के सिक्कों पर के कुछ लेख ६४४, ६४६.

## मारवाड़ का इतिहास

स्रतसिंहजी (बीकानेर) ३६०, ४०७, ४११, ४१४-४१६. सुरपालिया २०६. ३२६. सूरपरा ( बाँघ ) ५३१. सूरपुरा ईंटावा ३२६. सूरसागर १६३, १६८, २०६, २४४, २६६, ३५८, ४३६, ४४८, ४६३, ६०३, ६१४. सरा (मांगलिया) १८३. सूराचन्द ३६, ११३, २६१. स्रावत १३१. सूर्यमल्ल ७१, ७६. सूवा १२४. सेंट जॉन ऐंब्रलैंस ४३०. सेंट जॉन ( एच० बी० ) ५३४. से ग्रस्पा २१३. सेखाला ४६, ८६. से (शे) खावत ११६. सेढाऊ ४४१. सेगीदान २४. सेतकवर ४०. सेतराम ३२-३४, ३६, ४०. सेतरावा ५६, ४८, ८६. सेना-विभाग ६२४. सेपांकी बासनी १०३. सेरेंगेड़ी ४८४. सेवकी ११३. सेवग ११४, ३८४. सेवस्तान २८६. सेवाराम (राजा ) २२१. सेवासार २३. सेशस्य ४७८. सैंबरीमल ( पुरोहित ) ४४४. सैटनमेंन्ट ४४४, ६१७, ६१८. सैयद १३८, १७३, २०२, २५१, २७६, २८१, | २६६-२६८, ३०६, ३०७, ३११, ३१२, | सोनगढ़ (जालोर) १६४.

३१४, ३१६-३१६, ३२१, ३२२, ४४९, ફ્રં≱ •. सैयदबेग (तोकबाई) १५३, १६४. सैलाना ४२. १७६. ४६४. ४१०. ४२१. सैशन कोर्ट ४४८. ६२०, ६२३. सैसमन ( महारावन, सिरोही ) ७७. सोगावास १४०. सोजत ४१, ७०, ७३, ७४, ८४, ८४, ८५, ८७-६०, हर हु, १०२, १०३, १०७, १०६, ११०, 998-998. 289-988. 985-980. १४२, १४३, १४८, १६६, १६१, १६२, 960, 964, 903, 944, 944, 940, 943, १८७ १६५, १६७, २०६, २११, २२४, २४१, २४०, २१४, २६४, २६४, २७३, २७१, २७६, २८१, २८४, २६२, ३०८, ३२६, ३३३, ३४६, ३६४, ३६६, ३७४, ३७६, ३७६, ३८०, ३६६, ४०६, ४१८, ४४०, ४४१, ४४६, ४८२, ४८४, kal, 600, 620, 62k, 63E, 648, €8€. सोजत की टकसाल ६३८, ६४९, ६४२. सोठेलाव १८०. सोढ़ा ४५, ४०, ५१, १२८, १४२, ३८४. सोढ़ास शामपुरा ४४०. सोढी ६७. सोनग (रा. सीहाजी का पुत्र) ३४, ३६, ४१, ४३, ४७, १११. सोनग (सोनिग) (चांपावत) २४०, २४३, २५१, २६६, २६६, २६२, २६७, २७१-२७४, २७६. सोनग (सोभागसिंह) (म. ऋजितसिंहजी का पुत्र ) ३२८. सोनगढ ३४७.

सोनगरा १०, १४, ४१, ४२, ७३, ७४, ८०, 928, 939. सोनगरी ६३. सोना ६३२. सोनाई माजी ५६८. सोभ ४४. सोभड़ावास २०१. सोभागसागर १६८. सोभावत १८२, ३७३, ४६४. सोम (चौहान) १२. सोमदेव (कवि) ३६. सोमनाथ (मंदिर) (गुजरात) १३. सोमनाथ (सोमेश्वर, पाली ) १२, ३६. सोमलदेवी (चौहान) ६३६. सोमलदेवी के सिके ६३६. सोमसिंह ११, १२, सोमालीलैगड १७७. सोमे ४६४. सोमेश्वर (घाटी ) ८४. सोमेश्वर (चौहान) ६३६. सोमेश्वर (परमार) १०. सोमेश्वर के सिक्के ६३६. सोरठ ३०४, ३०७, ३०६, ३१७, ३१६, सोरों २३२. सोलंकी ७, १०-१२, १४, ३२, ३१-४१, ४०, ध्र, १२३, १८७, १८८. सोहड़ ४१. सोइनलाल ( मुंशी ) ३५१. सोइनसिंह (म. मानसिंहजी का बामा) ४४१. सोइराव खाँ ३४४, ३४८, ३४८. सोहिंतरा १२%. सौभाग्यदेवी १६८. सौराष्ट् ३६. स्कन्दगुप्त ५.

स्कॉटलैंड ४५१.

स्टांप ४६७, ६१०. स्टील (कर्नल) ४७२. स्टील (कैप्टिन) ६११. स्टील ( सर जॉन ) ५ ६७, ४६८. स्टेट काउंसिल ४२६, ५५६, ४६६, ४६४, १७०, १७६. स्टेट होटल ६०४. स्टेडियम ६१२. स्ट्रॉग ( एच्० एस० ) ४४१, ४४३, ४४६. स्ट्रॉग ( ए॰ डी॰ ) ( कैंप्टिन ) ४१६. स्ट्रॉंग (मेजर) ४६४. स्ट्रेटन ( लै॰ कर्नल ) ४१०. स्रवशी ७. स्मॉल कॉज़ कोर्ट ६२१, ६२२. स्यालकोट ६४१. स्वरूपदेवी १४३. स्वरूपसागर १४३. स्वरूपसिंह ( म॰ मानसिंहजी का बाभा ) ४४१. स्वरूपों के कवित्त २३. स्वरूपों के दोहे २३. स्वामी ( साधु ) १७८, २४५, ३२६, ६०१. स्वास्थ्य (हैल्थ) विभाग ६०७. स्विट्ज़रलैंड ४०३. स्वेज ( नहर ) १६४, १६८.

₹

हंसराज ( जोशी ) ४४६.
हंसाबाई ७१, ७२, ७५, ८१, ८१, ८२, ८७.
हज़्री दक्तर ६१८.
हटरी ३८६.
हटीसिंह ( मेगरासर ) ३७७.
हड़बू ८६.
हड़बूबासनी १६७.
हसुँडी ४४०.
हुँडिया ( जाति ) ४३.

## मारवाड़ का इतिहास

ह्युँडिया (इसत) (रा॰ रायपालजी का पुत्र) ४६, इयुँडी (गांव) १०, ४४. इनवतचन्द ( मंडारी ) ४८२, ४६४. इनवन्तसिंहजी (महाराजकुमार) ५४६. इन्तसिंह (रात्रोराजा) ४३८, ४४२, ५६०, ४६८, ४७४, ४६६. हबश २७६. इबुशी १८४, २००. हमीदुज्ज़फ़र खाँ ४०४, ४०८. हमीदुला खाँ ( मुंशी ) ४८६, ४६४, ४६८. इम्मीर (माला) ६६. इम्मीर (रा॰ जगमालजी का पुत्र) १०७, १०८. इम्मीर (रा॰ सूजाजी का पौत्र ) १३२, १४३. इम्मीरसर १७१. हरकचंद (यति ) ४२४. इरकरण ( नाजर ) ६४२. हरखमन ( ढड्ढा ) ४६७. हरचन्द ६६. हरजी ४५०. इरजीवन ( मेहता ) ४५६, ४५७, ४५६. इरडक ( इरखा ) ४४. हरदयालसिंह (मुंशी) ४७४, ४७६, ४८१, ४८१, ४८८, **१**०३, हरदास ( ऊहड़ ) ११३, ११४. हरदास ( महेशदास का पुत्र ) १८३. इरदास छोगाला (करतर ) ३ ४. इरद्वार २१२, ३०३. ४४८. ४६६. हरनाथ ( जोघा ) २८१. इरनाथसिंह ( मांडग्रोत ) ३८४. इरनामदास (मुंशी) ४०६, ४१३, ४१६, ५२२, प्र9. इरबोर्ड ४६६. हरमाड़ा १३६. इरराज (देवड़ा) १७४. हरराज जी ( रावल, जैसलमेर ) १३४, १४७.

हरराजिया १७२. इरराम २२८. हरलायां १६७. हरविलास सारड़ा ७१, ११२, ३७२. हरस ४४०. हरसोर ३२६. ३७६. हरसोनाव ३७३, ४०८, ४१३, ४१६, ४३१. ४४६. हरा १७१. हरावास ४४०. हरि-जस गायन २४. हरिदास ६४. हरिपदावली २४. हरियाडागा ४१३. इरिराज ६, १४, हरिवंशपरागा ५. हरिश्चन्द्र (प्रतिहार ) ७. इरिश्चन्द्र ( जयचन्द्र का पुत्र ) ३१, ३३, ३४. हरिसिंह ( चांदावत ) २५४. हरिसिंह ( चांपावत ) ३०८, ३१०. हरिसिंह (मेड़तिया) १८६. इरिसिंहजी ( महाराजकुमार ) ४६०. हर्वर्ट (ई० जी०) ४७३, हर्षनाथ ६. इर्षवर्धन ६. हलका पैसा ६४३. हलवद ३१०. हवाई ग्राड्डा ६१२, ६१३. हवाई जहाज ५४८. हवाई जहाज़ का क्रब ५६४. इवाला ६१७. हशाम ( ख़लीका ) ७, १३, इसन ग्रब्दाल २४१. इसनग्रली २६२.

इसन खाँ ७४.

## वर्णानुक्रमग्रिका

इस्तिकुंडी ४४. हांसी ३०२. हांसी हिसार २३३, २४३. हांसोट ८, १३. हांसील ३३६. हाई स्कूल ४६७. हाकड़ा (नदी) ३. हाकड़ा (प्रान्त ) ३. हाकिम ६२१, ६२२. हाजी खाँ १३६, १३७. हाजीपुर ३०४. हाजी मोहम्मद खाँ ( मुंशी ) ४४४, ४४१. हाडा २२२--२२४, २४४, २७८, २७६, २६४. **३३४.** हाडी ६३, १२०, २४४. हाडी ( रा॰ ग्रमरिंहजी की रानी ) ६ ४४. हाडीजी (माजी) ४२७. हाडीपुरा २४४. हाडेचा ३२६. हाडोती १६४, २४३. हाथ का कुरव (व) ६३, ६३२. हाथी के शिकार का तरीका ४८६-४६9. हाथी सरोपाव ६३२. हापा ८०. हामिद खाँ २६४, २६४, २६७, २८२, २८४, ३३२. हार्डिज ( जनरत ) ४८०. हार्डिज ( लॉर्ड ) ४२२, ४२६. हाशिम (सैय्यद ) १५४. हिंगोल (गांव) ६४. हिंगोला ( मेवाड़ी ) ५७. हिंडनबर्ग ४६६. हिंडी (दी) न १२३, १४१, २०७, २६७, ३२४. हिंदाल खाँ ४०८.

हिंदुस्था (स्ता) न ४, १६, १२६, १३१, 984-980, 960, 967, 954, 860. २२१, २३६, २४६, ३७०, ४४८, ४६६, 866. हिदुस्था (स्ता ) नी ४३३. हिन्दू ६४, १२७, १२८, १४२, २२४, २३४. २४७, २५१, २६१, २६२, २६२, ३२७. हिंदू युनिवर्सिटी ( विश्वविद्यालय ) ४२१, ४२६. हिम्मत खाँ २६१. हिम्मतसिंह (खेजड़ला) ४५०. हिम्मतसिंह ( मुंशी ) ४६०. ४६७. हिम्मतसिंह जी ( महाराजकुमार ) ५५०. हिसार १०१, १०३, ४१२. हिस्ट्री ऑफ़ राष्ट्रकूट्स ( राठोड्स ) ६१४. हींगोला (गांव) ६४. हीरक जुबिली ४६६. हीराजाल ( मुंशी ) ४७४, ४८२, ४६४. हीरावाड़ी ११७. हीरावास (सोजत) २४६. हीरासिंह जी ५०८. हुमायुं १२२, १२३, १२६-१२८, १३६, १४१, १४१, १४६, ११०. हएन संग ६. हक्म (कम ) नामा ४४६-४५८, ६२२, ४४२, ६२८, ६२६. हुनावास ४४४. हरड़ा ३४७. हल ७०, ७३. हसेनग्रती खाँ २४६. हसे (इस ) न ग्र (कु) ली ख़ाँ (सैयद) ३०६, ३०७, ३१३, ३१४, ३१६, ३१७, ₹9€. हसैनकुलीबेग १४१, १४६-१४१, १६१. हुसैन ख़ाँ ( सैयद ) २६७, ३६८. हसैनशाह ६६, १००.

## मारवाङ् का इतिहास

हूण ४, ६३४, ६३४. हेग ( मेजर ) ५०६, ४०६. हेनू ४६७. हेम कवि २०. हेमचन्द्र ३६. हेमसिंह ( ठाकुर ) ४०६, ५६८. हेमसिंइ ( मेजर ) ४७०. हेमावास ४१४. हेजा होल्डन ४६८. हेवर्ड (ई० डब्स्यू०) ४७७, ५८१, ५८३, **\$55, \$87.** हैदरग्राती (मीर) २४. हैदरकुली खाँ ३०६, ३२०, ३२१, ३२३, ३२१. हैदराबाद ( सिंघ ) ३८६, ४६८, ४०७. हैनरी लारेंस ४४६.

हैनसन् (जी॰ ग्राई॰ जी॰) (कैप्टिन) ६२६.
हैफ़ा १६, २०, ६२६, ६६२, ६६३, ५६७.
हैमिल्टन (कर्नल) १३१, ५३७.
हैस्य ग्रॉफ़ीसर ६२१.
होस (डब्ल्यू॰) ४७२, ४७३, १०२, १०८.
होम मिनिस्टर ६०७.
होम्स १६८.
होल्कर ३४६, ३४६, ४०४, ४०६, ४०७.
होर्सकी ५६८.
ह्या (हीयू) सन ग्रस्पताल ४७४, ४८२, ५१, ६९, ह्यासन (एफ॰ टी॰) ४७४, ४८०.

शुद्धिपत्र नं० १. श्रावगादि ग्रौर चैत्रादि संवतों का ग्रन्तर।

| áa           | पंक्ति     | श्रावगादि संवत्                                            | चैत्रादि संवत्                                           |  |  |
|--------------|------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|
| ¥•¥          | J          | वि० सं० १८८६ १ के आयापाद<br>(ई० स∙ १८०४ की जुलाई)          | वि० सं० १८६२ के द्र्याषाट<br>(ई० स० १८०४ की जून-जुलाई)   |  |  |
| eok          | 45         | २ जनवरी                                                    | ७ दिसम्बर                                                |  |  |
| <b>४</b> ६٩  | 39         | वि० सं १६५ :<br>(ई० स० १८ ४ की १ क्रोप्रेल )               | वि० सं० १९१२<br>(ई० स० १⊏४४ की २१ मार्च)                 |  |  |
| ¥ <b>६</b> 9 | २.≇        | वि • सं • १६.९३ की भ्रापाट वदि ६<br>(१० स० १८८६ की २४ जून) | वि॰ सं॰ १६१४ की द्याषाढ सुदि ६<br>(ई॰ स॰ १८१७ की २७ जून) |  |  |
| ¥€1          | <b>३</b> ६ | ंप० म० १६२२ की ग्राषाढ वदि ६<br>(ई० स० १⊏६४ की १४ जून)     | वि॰ सं॰ १६२३ की ग्राषाढ वदि १<br>(ई० स॰ १⊏६६ की २६ जून)  |  |  |
| ४६६          | 14-94      | वि० सं० १६३८ (ई० स० १८८१)                                  | वि॰ सं॰ १६३६ (ई॰ स॰ १८८२ में )                           |  |  |

| वृष्ठ        | पंक्ति         | भ्रमुद                                           | શુંબ                              |
|--------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ***          | 93             | प्रथम जेठ सुदि १ ( १६ मई )                       | द्वितीय जेठ सुदि १ (१७ जुन )      |
|              | २=-२€          | 'कुट नोट ५                                       | \$                                |
| **           |                | बुंगी भाषी                                       | नुंगी कुड समय के लिये ग्राधी      |
| **           | 99             | सुदि १४ ( ई० स० १८६८ की २६                       | वदि ४ (ई० स० १८६८ की ३            |
|              |                | दिनंबर )                                         | दिसंबर )                          |
| * * 0        | २०             | बना                                              | वर्ना                             |
| 8 Å G        | २७             | रेख का पीन हिस्सा                                | रेख के हिसाब से भ्रामदनी का पौन   |
|              |                |                                                  | हिस्सा                            |
| ४५८          | =              | वि॰ सं॰ १६२ +                                    | वि॰ सै॰ १६२६                      |
| **=          | 18             | इसी वर्ष                                         | ईसी वर्ष (वि० सं० १६२० में )      |
| ¥ <b>ξ</b> • |                | ( भगस्त )                                        | ( जुनाई )                         |
| <b>8</b> € " | ¥              | ( सितंबर )                                       | ( भगस्त )                         |
| 869          | 10             | वि० सं० १६०४                                     | वि० सं० ४६०६                      |
|              |                | (ई० स० १८४७ की ३ सितंबर)                         | (ई॰ स॰ १८४८ की २३ श्रगस्त)        |
| 881          | 3.8            | भादों वदि २ (ई० स० १८१७ की                       | फागुन वदि २ (ई० स० १८५८ की        |
|              |                | ७ धगस्त )                                        | ३१ जनवरी )                        |
| ४६४          | 99             | पहले                                             | पहले (वि० सं० १६२५=ई० स०          |
|              |                |                                                  | 9年6年前)                            |
| * 6 \$       |                | वि॰ सं॰ १६३७                                     | वि॰ सं॰ १६३६<br>कलकचे             |
| 846          |                | हिन्दुस्यान में                                  | कारण पा<br>वि॰ सं॰ १६३३           |
| ४६७          | 9              | वि० सं० १८३३                                     | महाराज                            |
| 8 <b>!</b> = |                | गहाराज                                           | सुद्धि ५ (२० जून)                 |
| ४७२          | 3 8            | स्दिद (२४ जुन)                                   | वि॰ सं॰ १९४२ के सावन              |
| ४७३          | 18             | वि० सं० १६४१ के मादीं<br>(ई॰ स॰ १८८४ के ग्रगस्त) | (ई० स० १८८१ के ग्रगस्त)           |
|              |                | इसके बाद                                         | इसी बीच                           |
| 408<br>408   | <b>े</b><br>२६ | इंडिक बाद<br><b>औ</b> र                          | से                                |
| ४७६          |                | सार<br>इस्ताचेप                                  | <b>इ</b> स्तचेप                   |
|              | 94-90          | भावन वदि = (ई॰ स॰ १८५३ की                        | C 21 C                            |
| •••          | 1410           | २७ खुलाई )                                       | की २ जुलाई)                       |
| ४७७          | 93             | वि० सं० १६७६                                     | वि॰ सं॰ १६७८                      |
| 8=9          | 99             |                                                  | वि॰ सं॰ १६४४ की ग्राषाढ वदि       |
|              | • •            | _                                                | ३० (२१ जून)                       |
| ४८१          | २७             | इस यात्रा में राज्य के १,१०,००० रुपये            | इस अवसर पर राज्य की तरफ से        |
|              |                | सर्च हुए।                                        | १,१०,००० रुपये इम्पोरियल इन्स्टि- |
|              |                |                                                  | ट्यूट को दिए गए।                  |

| वृष्ठ                                 | पंक्ति     | <b>ग्र</b> शुद्ध                    | शुद्ध                               |
|---------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ४८२                                   | २६         | वि॰ सं॰ १६४६ के म्राषाढ (ई॰ स॰      | विं० सं० १६४४ के ग्राषाट (ई० स०     |
|                                       |            | 9558)                               | 1 <b>5</b> 55                       |
| ४८२                                   | ३१         | तैयार हुग्रा।                       | तैयार करने का प्रवन्व हुन्ना।       |
| ४८३                                   | २ ६        | निश्चिय                             | निश्चय                              |
| ४८३                                   | ₹०−३२      | इसके बाद · · ः होती रही ।           | इसके बाद इसमें समय-समय पर रही       |
|                                       |            |                                     | बदल होती रही।                       |
| ४८१                                   |            | वदि ३ ( २२ ग्रगस्त )                | वदि २ (२१ ग्रगस्त)                  |
|                                       | 95         |                                     | तीन महीने                           |
| ४८६                                   | २०         |                                     | ये कोटा, कोल्हापुर श्रीर मावनगरवाले |
| 850                                   |            | फुटनोट १                            | ×                                   |
| 855                                   | 9 9        |                                     | फागुन ( … ) में बूंदी-महाराज जोध-   |
|                                       |            | गए थे।                              | पुर श्राए ।                         |
| 86.0                                  |            | २२४६                                | २११६                                |
| ४६१                                   | 9          | •                                   | ķ                                   |
| <b>ሄ</b> ፪ ዓ                          | २७२⊏       | वदि १४ (ई० स० १८६४ की ६ मार्च)      | । सुदि १४ (ई०स० १८६४ की<br>२०मार्च) |
| ४६२                                   | 99         | मटों                                | मार्टों                             |
| 8€€                                   | ३          | सुदि                                | " कहीं-कहीं ) वदि ( भी लिखा         |
|                                       |            |                                     | मिलता है )                          |
| <b>१</b> ०२                           | २८–२६      | ४ (ई॰ स॰ १६०१ की २४ जनवरी)          | ६ (ई॰ स॰ १६०१ की २६ जनवरी)          |
| ५•३                                   | 93         | (C. B. Beatson)                     | (S. B. Beatson)                     |
| ५∙५                                   | 9          | J A A 8                             | 9686                                |
| ११३                                   | ३          |                                     | किया ।                              |
| १११                                   | २२–२३      | १६ वर्नाक्यूलर :: श्रीर वर्नाक्यूलर | २ मिडल, १४ ऋपर प्राइमरी, २          |
|                                       |            | स्कूल                               | लोग्रर प्राइमरी, ४० वर्नीक्यूलर     |
|                                       |            |                                     | प्राइमरी स्कूल                      |
| <b>₹</b> 9 <b>₹</b>                   | २७         | १३४                                 | करीब १३४                            |
| ५१७<br>११६                            | <u>ج</u>   | ×                                   | <b>&amp;</b>                        |
| र १६                                  | ३०         | दीगई ।                              | दीगई। ग्रासोप-ठाकुर चैनसिंह को      |
| <b>१</b> २०                           | 210        | B                                   | राग्रो बहादुर की उपाधि मिली।        |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | ₹ <i>७</i> | Fortescu                            | Fortescue                           |
| 4 7 7<br>4 7 9                        | २२<br>२४   | ग्राय<br>कार्जिक चरित्रक            | पौन ग्राय                           |
| k 7.8                                 | ٦°<br>۶٤   | कार्तिक वदि ११<br>६३                | वि • सं - १६७३ की मंगसिर वदि १      |
| * 30                                  | 92         | (Armistic)                          | 88                                  |
| ४३४                                   | 1 T        | कार्तिक                             | (Armistice)                         |
| -1.                                   | 7          | 7011/174                            | कार्तिक के भ्रन्त                   |

```
पंक्ति
प्रष्ठ
                    अशुद्ध
                                                    शुद्ध
               सुदि २ (ई० स० १६१८ की ७
                                              सुदि २ (ई॰ स॰ १६१८ की ७
884
               ग्रक्टोबर )
                                              ग्रक्टोबर )
              (A B. Macpherson)
४३४
                                              (A. D. Macpherson)
          २७ किया गया।
                                              किया गया। शमशेरसिंह ई० स०
¥ ३ ६
                                               १६११ के ग्रक्टोबर में फिर इन्सपैक्टर
                                              जनरल बनाया गया था।
४३€
           ٩
               २८
                                              9=
          39
¥8•
               93
                                              97
               १ (ई॰ स॰ १६२२ की ७ सितंबर)
                                              २ (ई॰ स॰ १६२२ की ८ सितंबर)
¥X$
         4 8
४४८ ३०-३१ माघ वदि ११
                                              पौष सुदि ४
          ३२ की जनवरी
ጵሄട
                                              की ३ जनवरी
४४६ २१--२२ चेत्र .....जीता
         १६ सी. ग्राइ. ई.
* * 3
                                              × (बाद में हुआ था)
         २० पोलिटिकल
* * 3
                                              पुलिस
          ३ माघ सुदि ३ (१ फरवरी)
५६३
                                              माघ सुदि १ (३० जनवरी)
६३४
          96
               १२
                                              99
         २४ ७ (१६ ग्रागस्त)
¥ ई ३
                                              ४ (१४ ग्रगस्त)
              १२ (१६ मार्च)
¥Ę¥
         93
                                              ११ (१८ मार्च)
¥Ę¤
         २८ १३
                                              92
           १ सुदि४ (६ मई)
¥ 10 0
                                              सुदि६ ( = मई)
         97 90,900
604
                                              90,000
         93 49,439
५७०
                                              49,839
          5
ь ७ ई
              v
                                              5
                                              ये ।
              ये ।
          ŧ
* 55
          ६ इम्पीरियल एश्ररवे
                                              इम्पीरियल एग्ररवेज
१६३
         98 9893
$€3
                                              9299
              प्रथम वैशाख (ई० स॰ १६१४ की
                                              ज्येष्ठ (ई॰ स॰ १६१४ की जून)
ke É
              ग्रप्रेल)
                                             सरदियों
              सरदियों
१६६
É o≒
              ŧξ
                                              9  🗧
          ₹
         २२ वि॰ सं• १६३६
                                             वि• सं० १६७१
₹0€
                                             चैनलें"
€99
         २४ चैनल"
          ६ बकों
                                             वैंकों
= 19
          ३ पर-नायब
                                             पर नायब
६२२
                                             स्त्री-शिद्यिकाओं
€ २¥
          ४ सी-शिदाम्रों
         24
            कायम हुई !
                                             का सुधार किया जाना तय हुआ।
• $ 3
```

| वृष्ठ                | पंक्ति     | ग्र         | शुद्ध               | शुद्ध                                                                                             |
|----------------------|------------|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>\$ \$ &amp;</b> \ | • श्रीर ८  | था ।        |                     | है ।                                                                                              |
| ६४•                  | १८         | गई।         |                     | गई । परन्तु वि• सं० १६६३ में यह<br>फिर जारी की गई ।                                               |
| ६४१                  | 28         | मिलता है    | 1                   | मिलता है। य <b>ह टकसाल कुछ काल के</b><br>लिये फिर जारी की जाकर ईंस ०<br>१८८८ में फिर बंद करदी गई। |
| ६४६                  | ৩          | 9983        |                     | 9988                                                                                              |
| <b>६</b> k k         | २४         | ऐलानाल्स    |                     | ऐनाल्स                                                                                            |
| ६४६                  | २          | राठ ड़      |                     | राठोड़                                                                                            |
| ६६४                  | 93         | गाकलदार     | <b>.</b>            | गोकलदास                                                                                           |
| <b>६ ६ ६</b>         | २३         | स समलो      | त                   | सहसमलोत                                                                                           |
| ६६१                  | 90         | <b>48</b> - |                     | १७१४—                                                                                             |
| पृष्ठ                | कालम       | पंक्ति      | <u>श्र</u> शुद्ध    | शुद्ध                                                                                             |
| <b>६</b> ३           | ₹          | २४          | ग्रजवपुरा ३६४       | <b>ग्रजब</b> पुरा ३६४ ग्रजबसिंह ३४६                                                               |
| ξεķ                  | ٩          | 8           | <b>२</b> ४२         | २४३                                                                                               |
| ६६६                  | २          | 3           | 58                  | ३८४                                                                                               |
| ६६७                  | २          | ३३          | ४४                  | ४४०                                                                                               |
| ŧęs                  | ٩          | २३          | ग्रा <b>सथान</b> जी | भ्रासथानजी ( राव )                                                                                |
| ६६६                  | ٩          | २ ३         | एग्रार वे           | एग्रर वेज                                                                                         |
| 905                  | ź          | <b>२</b> २  | ₹⋉६                 | २३६                                                                                               |
| ٧ <b>٠</b> =         | २          | ३०          | ¥×۶                 | <b>४</b> २३                                                                                       |
| ७२३                  | 8          | ३४          | ४६४                 | ४५६                                                                                               |
| ७२६                  | १          | £           | ४५०                 | <b>५०</b> <i>६</i>                                                                                |
| <b>७</b> ६७          | 9          | ₹ \$        | बा×                 | ৰাৰ                                                                                               |
| ७४०                  | ٩          | ٩           | ٩xx                 | <b>9</b> २३                                                                                       |
| ७४६                  | 9          | २७          | १२६ १४२             | 18E-9k8                                                                                           |
| ৬४८                  | ٩          | २५          | मूलराल              | मूलराज                                                                                            |
| <b>3</b> \$\$        | ٩          | ३२          | ×                   | **                                                                                                |
| ७१४                  | 9          | 98          | रायसिंह             | रामसिंह                                                                                           |
| वि <b>स्</b> तृतवंश  | वृत्त पंति | के ११       | राव त्रिभुवनसी      | राव त्रिभुवनसीजी                                                                                  |

# REVIEWS AND OPINIONS

ON

## MARWAR-KA-ITIHAS

VOLUME I.

#### Indian Culture, Calcutta.

This is a history of Marwar written by Pandit Bisheshwar Nath Reu, a reputed scholar and historian from Jodhpur. It has surpassed, so far as we know, many publications dealing with the vernacular histories of the different States in India.

Pandit Reu has thrown sufficient light on the repeated help given by Rao Ganga, Maldev, Maharaja Ajit Singh, Bijayasingh, etc. of Marwar to the rulers of Mewar, which has either been misunderstood or neglected even by Dr. Gaurishankar Ojha in his History of Rajputana. He has similarly refuted on the basis of good arguments a number of statements advanced by previous and modern scholars about Rao Maldev, Chandrasena, Maharaja Jaswantsingh and Ajit Singh of Marwar and has brought to light numerous hitherto unknown facts as the result of his own scholarly researches.

Mr. Reu has ably criticized Dr. Ojha's charge of treachery against Rao Ranmal and has proved his own statement regarding the conquest of Mandor by Rao Jodha, as this campaign also has been misrepresented or misunderstood in Rajputane-Ka-Itihas.

The author of this volume has also given at the beginning of his book a brief history of Marwar of the pre-Rathor period. Pandit Reu's sound judgment and excellent mode of refuting the statements of other scholars is praiseworthy.

We congratulate the Jodhpur Darbar and the Jodhpur Archaeological Department for bringing out such an authentic and valuable work which will be helpful to the students of Indian history and will also serve as a model history for other enlightened Indian State.

Vol. VI No. 2 October 1989.

DR. D. R. BHANDARKAR.

## Journal of the Indian History, Madras.

Marwar-ka-Itihas written by Pandit Bisheshwar Nath Reu, the Superintendent, Archaeological Department, Jodhpur, is an authentic and detailed history of the Jodhpur State.

The author has taken great pains in exploiting different sources and consulting many books to get the material for his book. He has also brought out with success many new facts, which uptil now, lay hidden and has succeeded in dispelling a number of false ideas prevailing in regard to the Rathor rulers of Marwar among old and present scholars. The large number of footnotes added to this volume enhances the value of this scholarly work.

Beginning with a short sketch of the previous ruling dynasties of Marwar, this volume contains the history of the Rathor rulers of Marwar from about the beginning of the 13th century to the end of the 18th century A. D.

The work is scholarly and carefully compiled and will prove a valuable handbook to scholars.

Vol. XVIII Part 3
December 1939.

Dr. S. K. AIYANGAR.
DIWAN BAHADUR.

## Journal of the Bihar & Orissa Research Society, Patna.

(Rathodas) with its Hindi version in 1934 (by Mr. Reu). It brought the story up to the advent of Rao Sihaji in Marwar, following an account of the Rastrakutas in Gujerat and Kanauj. The present history continues the narrative from Rao Sihaji in Marwar to the present day - about 800 years of Rajput achievements and Rajput strivings, forming an illuminating background of the history of India.

The chronicles of Marwar are always a difficult theme. They stir a chord in every Indian heart reflecting romance in history. Great courage and even greater discipline are necessary to subject the glories of Marwar

to a dispassionate and scientific appraisement. Mr. Reu has discharged his duties well. He has combined careful research with sober judgment and has produced an eminently readable book. Hindi literature will be richer for it and the much needed study of local history will receive an assuring impetus.

Vol. XXV Sept. & Dec. 1939. Dr. A. BANERJI SHASTRI.

..... The work (Marwar-ka-Ithhas) is indeed well brought out, and I am sure you will be able to bring it to completion before long. Your work is a mine of information, and length and number of footnotes indicate what a variety of sources you have pressed into the service of history.

.....The present volume brings out so well the thread of political history on really authentic materials.

K. N. DIKSHIT

RAO BAHADUR,

(1-4-1939.)

Director General of Archaeology

in India.

I have read it through and write to express my deep appreciation of the value of your great work. It is full of important matter and is written throughout in a truly scientific spirit. I hope you will continue the work and place all students of Rajput history under a deep debt of gratitude.

(21-5-1940)

A MARNATH JHA,

VICE CHANCELLOR

Allahabad University.

The Hindi History of Marwar, Vol. I, by Pandit Bisheshwar Nath Reu, is a work which appears to have involved much research, and should prove a valuable contribution to historical study.

L. GILES,

KEEPER,

Oriental Books,

British Museum,

London.

(15-2-1940)

.....This valuable and well illustrated account of the ruling family of Jodhpur is a most welcome addition to our collection of Hindi books, and I shall look forward with interest to the completion of the work.

LIBRARIAN,
INDIA OFFICE,
London.

(18-10-39.)

इस प्रन्थ (मारवाड़ के इतिहास) के लिखने में रेउजी ने यथा साध्य सब प्रकाशित प्रन्थों एवं जोधपुर राज्य की अप्रकाशित ख्यातों तथा शिलालेखों आदि का भूरि २ उपयोग किया है और इस प्रन्थ को प्रमाणिक बनाने का भी यथा सम्भव प्रयत्न किया है। लेखक ने टिप्पणियों में ख्यातों में पाई जानेवाली महत्वपूर्ण दन्त-कथाओं का उन्नेख कर मार्थ इतिहासकारों के लिए भी पर्याप्त सामग्री उपस्थित करदी है।

किसी राज्य का ठीक ठीक इतिहास लिखना एवं वह भी उसी राज्य के प्रश्रय में रहकर पूर्णतया निष्पच्चता से लिखना और उस घराने की त्रुटियों या कमज़ोरियों का स्पष्ट चित्रण करना एक कठिन काम है; तथापि रेउजी ने इस और प्रयत किया है जिससे वे बधाई के पात्र हैं।

रेउजी ने राठोड़ नरेशों के प्रताप, कला-कौशल-प्रेम, विद्या-प्रेम, श्रौर दानशीलता आदि पर भी प्रकाश डालने का प्रयत किया है : जिससे तत्सम्बन्धी अधिक बातें जानने की चाह होती है :

श्रान्तमें मैं इस इतिहास की रचना के लिए मारवाङ गवर्नमैयट को भी बधाई देता हूँ।

ता० २४-१०-३६.

डा० रघुषीरसिंह, महाराज कुमार, सीतामङ राज्य.

